# हिन्दी जैन-भवित काव्य और कवि

डॉ० प्रेमसागर जैन

\*

प्राक्तयन आचार्यं काका कालेलकर



भारतीय जानपीठ प्रकारान

ज्ञानपोठ लोकोदय-ग्रन्थमाला : ग्रन्थांक-१८९

सम्पादक एवं नियामक : लक्सीचन्द्र जैन

> HINDI JAIN BHAKTI-KAVYA AUR KAVI

{ Thesis }

Dr. PREMSAGAR JAIN

Bharatıya Jnanpith Publication

First Edition 1964 Price Rs. 12,00

(<u>©</u>

प्रकाशक

भारतीय श्रामपीठ

प्रधान कार्यालय

६ श्रलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय दुर्गांकुरुड रोड, वाराग्रसी-५

विकय केन्द्र

३६२०।२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६ प्रथम संस्करण १९६४

मूल्य बारह रुपये

सन्मित मुद्रणालय, वाराणसी-५



हमारे देशमें वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन, लिंगायत, सिख आदि धर्मके अनेक पन्थ प्रसिद्ध है। मेरे मन ये केवल धर्म पन्थ नहीं है, ये तो अध्यात्मप्रवण संस्कृतिकी अलग-अलग धाराएँ भी है। इनके दार्शनिक विचार और विचारभेदका अध्ययन करके हमें सन्तोष नहीं मानना चाहिए। मानवी जीवनको विशुद्ध, समृद्ध और कृतार्थ करनेके इन विविध और जीवनव्यापी प्रयत्नोंका अध्ययन हमें संस्कृतिको दृष्टिसे भी करना चाहिए। तब जाकर इन महान् पन्थोंको म्रानव-सेवाका हमे यथार्थ खयाल आयेगा।

ऐसे अघ्ययनके लिए केवल दार्शनिक ग्रन्थोंका परिचय और इन पन्थोंके संस्थापकोंकी ओर उनके प्रचारकोकी जीविनयाँ तो महत्त्वकी है ही। इन पन्थोंक का और इनकी शाखा-प्रशाखाओंका इतिहास भी हमें देखना होगा। और इससे भी अधिक महत्त्वकी बात इन पन्थोंके किवयोंने अपनी किवताके द्वारा जीवनकी जो उपासना को है और हृदयको जो समृद्धि हासिल की है और करवायी है उसका भी गहरा और हार्दिक अध्ययन होना चाहिए।

इन पन्थोंके बारेमें और एक महत्त्वको बात है। इनके साधुओंने, प्रचारकोंने और किवयोंने अपने-अपने पन्थका जीवन जीते जो नये-नये क्षेत्र ढूँढ़े और उनके द्वारा जीवनका जो विपुल साक्षात्कार किया, उसका महत्त्व मूल प्रेरणासे कम नहीं है। जिस त्रह भाष्यकार और टीकाकार मूल ग्रन्थके रहस्यका उद्घाटन करते अपने नये-नये मौलिक विचार और अनुभव भी उसमे जोड़ देते है, उसी तरह हरेक पन्थका विवेचक, प्रचारक और किव अपने-अपने पन्थकी जीवन दृष्टिमें अपनी ओरसे मौलिक वृद्धि भी करता है।

यह हुआ हरेक व्यक्ति की जीवन-साधना-द्वारा होनेवाली सांस्कृतिक सेवा और समृद्धि ।

इसके अलावा जब ऐसे पत्थोंका प्रचार भिन्न-भिन्न कोटिके और भिन्न-भिन्न योग्यताके नये-नये समाजमे होता है, तब मूल धार्मिक प्रेरणाको मानो नये-नये अवतार धारण करने पड़ते हैं। वैष्णवोंने अथवा शाक्तोंने जब आदिवासियोंमें धर्मप्रचार चलाया, तब उन लोगोके जीवन-स्तरका विचार करके और उनकी जीवन-दृष्टिके साथ समझौता करके इन पन्थोंकी समन्वय-दृष्टिको उन्हें स्वीकार करना पड़ा। होनयान बौद्ध सम्प्रदायके अभिमानो लोग भले हो कहे कि हमारा

बुद्ध वर्म ही शुद्ध है, और देश-विदेश में फूला फला महायान पन्थ तरह-तरहकी मिलावटके कारण अशुद्ध है; मैं तो कहूँगा कि महायान सम्प्रदाय असली बौद्ध वर्मका हीं मानवताके अनुकूल विशाल समृद्ध स्वरूप है। गंगा नदीके उद्गमका माहात्म्य स्वीकारते हुए हम कभी नहीं कहेंगे कि गंगोत्रीके बादकी, हरद्वारके बादकी, या प्रयागके बादकी गंगा गंगा ही नहीं। गंगाका सच्चा माहात्म्य यही है कि गंगोत्रीसे लेकर गंगासागर तक उसके सुदीर्घ प्रवाहमें जितने भी जीवनप्रवाह आ मिले, उन सबको उसने अपनाया और उन्हें अपने नामरूप तक सब प्रदान किया। हम थोडे ही कहते हैं कि हमारा बचपनका जीवन ही हमारा शुद्ध जीवन था और बादका जीवन अशुद्ध जीवन है। वैदिक वर्म बढते-बढ़ते उसका सनातन वर्म हुआ। आगे जाकर वही हिन्दू धर्म हुआ। अब वह घीरे-घीरे भारतीय धर्म होने जा रहा है और जबतक वह विश्वधर्म नहीं हुआ है, उसमें अलम् बुद्ध आनेवाली नहीं है। इस भारतीय धर्ममें-से अनेक पन्थ निकले। शाखाके रूपमें उनका जीवन-प्रवाह अलग बहने लगा और उनमें-से अनेक फिरसे मूल स्रोतमें आ मिले।

यही बात सब घर्मीकी है। और अब तो कमसे कम भारतमें, सब घर्म एकत्र आये हैं और आदान-प्रदान-द्वारा इनका समन्वय होनेवाला ही है।

भारतमें बसे हुए सब घर्मीके और पन्थोंके बीच आदान-प्रदान चलता ही आया है। इसीलिए तो हमारा सांस्कृतिक जीवन इतना सहिष्णु और समृद्ध हुआ है।

मेरे मन इन सब पन्थोंमें सबसे अधिक गिक्त है भिक्तिकी। भिक्तिकी दीक्षा सब पन्थोंको लेनी पड़ो है। ऐसा एक भी धर्म या पन्य नहीं है जो भिक्तिसे मुक्त रहा है। 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' कहनेवाले अद्वैतवादी ज्ञानमार्गी संन्यासी शंकरा-चार्यको भी कहना पड़ा, 'मोक्षकारणसामग्रयां भिक्तरेव गरीयसी।' फिर तो उन्हें भिक्तिको अपनी व्याख्या भी करनी पड़ी, 'स्वस्वरूपानुसंधानं भिक्तरियाभिधीयते।'

ज्ञानमार्गी जैनियोंको भी भिन्तकी दिशामें अपना जीवन पत्थ बहाना ही पड़ा। सचमुच भिन्त ही जीवन है। नदीका सागरके तरफ बहना, जीवका शिवकी ओर अखण्ड चलनेवाला आकर्षण, 'सीमा'का परिपृष्ट होकर 'भूमा'में समा जाना, यही तो भन्ति है। जो बहता नहीं और बढ़ता नहीं वह जी नहीं सकता। और भन्ति तो अखण्ड बढ़नेवाली रसमय प्रवृत्ति है। बहनेवाली नदियाँ जिस समुद्रमें जाकर भिन्ति है, उस समुद्रकों न बढ़ना है, न घटना है, तो भी उसमें ज्वारमाटाकी

लीला चलती है। और किसी भी नदीके प्रवाहकी अपेक्षा स्वयं समुद्रके अन्तः प्रवाह अधिक वेगवान् और समर्थ होते हैं।

साहित्यकी ओर देखते कहना पड़ता है कि जीवनका चैनन्य साहित्यमें भी सबसे अधिक सामर्थ्यसे व्यक्त होता है उसकी कवितामें। क्योंकि सच देखा जाये तो 'हृदयकी सिद्धि' ही काव्य है।

इतना स्पष्ट होनेके बाद अलग कहनेकी जरूरत ही नहीं है कि भक्ति-काव्यमें ही उस-उस पन्थकी जीवनसिद्धिका उत्तम परिचय पाया जाता है। उसमें भी हृदयधर्मकी निष्ठा जिसे पूर्णरूपसे मिली है, उस नारी जातिके भक्ति-काव्यका तो पूछना ही क्या। जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातोंसे स्त्रियोंका परिचय भले ही कम हो, साहित्यकी चातुरी भी भले उनमें कम हो, ज्ञानचर्चीमें उनकी तिनक भी दिलचस्पी न हो, किन्तु हृदयोंके भावोंके साथ एकनिष्ठ रहना, उन भावोंके चरणोंमे अपने जीवनका पूर्णतया अपण करना उनके लिए स्वाभाविक है। आराध्य देवकी उपासना करते अपनेको भूल जाना और सर्वार्पणमें ही सन्तोष मानना, यह है स्त्रीप्रकृति।

जैन जीवनदृष्टिने जिनेन्द्र आदि चाहे सो नाम पसन्द किया हो, अपनी जीवन-निष्ठा आत्मतत्त्वको ही अर्पण को है। और सब साघक जानते है कि उपासनाका रूप कुछ भी हो, आत्मार्पण तो आत्मदेवको ही हो सकता है। भगवान्के नाम अनन्त हैं लेकिन सच्चा नाम तो अन्तरतम यानी आत्माराम ही है। इस आत्मदेव-की मिक्त सर्वभावेन करते जिसको जो रास्ता मिला, उसने अपनाया है।

श्री प्रेमसागरजीने जैन भिन्त-कान्यके सागरमे अनेक बाजूसे डुबिकयाँ लगायी हैं और जो मोतो उन्हें मिले, हमारे सामने रखे हैं। अपनी पहली किताब जैन भिन्त-कान्यकी पृष्ठभूमिमे पाठकके लिए और रिसकोके लिए उन्होंने पूर्व तैयारों की है। अब इस ग्रन्थमें उन्होंने भावकी दृष्टिसे और कलाकी दृष्टिसे अनेकानेक जैन कवियोंका और कवियित्रयोंका परिचय करवाया है।

मैं तो मानता हूँ कि काव्य और भिन्त, ये दोनों क्षेत्र ही ऐसे सार्वभौम हैं अथवा सागरोपम है कि इनमे पन्थभेदोंका लोप ही हो जाता है। गोपियोंको मधुरा भिन्त राम उपासनामे भी पहुँच गयी और वीतरागीकी भिन्तमें भी उसने अपनी प्रधानता साबित की है। धर्मके पन्थोंमें और जीवनकी संस्कृतियोंमें चाहे जितने भेद हों, जीवन तो एक अखण्ड, सम्पूर्ण और भूमा होता है। सब दर्शनोंको नम्न होकर जीवनसे ही दीक्षा लेनी पड़ती है और जीवनकी उपासना करनी पड़ती है। जिस तरह सागरमें सब तीर्थ समाये जाते हैं, उसी तरह सब देवता जीवन देवताकी

ही भिन्न-भिन्न विभूतियाँ साबित होती है। कविताने और भक्तिने अपनी निष्ठा जीवनदेवताको हो अर्पण की है। इसीमें उनकी कृतार्थता है।

श्री प्रेमसागरजीने गहरे संशोधनके बाद पूरी विद्वत्ताके साथ यह ग्रन्थ लिखा है। उसके लिए वे सबके धन्यवादके अधिकारी है। हम आशा करते है कि अब वे इस सारे महाप्रयासके फलस्वरूप जैन भिन-काव्यका स्वादिष्ठ और पौष्टिक मक्खन निकालकर आजकी भाषामें भेंटके स्वरूप देंगे।

--काका कालेलकर

सिबिधि राजघाट २३ जनवरी, १६६४

### भूमिका

यह मेरे शोध-प्रबन्धका दूसरा खण्ड है। पहला खण्ड 'जैन भिन्त-काव्यकी पृष्ठभूमि' के नामसे प्रकाशित हुआ है। उसमे पाँच अध्याय है: जैन भिन्तका स्वरूप, जैन भिन्तके अंग, जैन भिन्तके भेद, आराध्य देवियाँ और उपास्यदेव। इनके आधार-पर जैन भिन्तको प्राचीनतम मान्यता स्थापित की गयी है। वही परम्पराके रूपमें मध्यकालीन हिन्दीके जैन भन्त किवयों को प्राप्त हुई। जैन ही नहीं, अन्य भिन्तकाव्य भो उसके प्रभावसे अछूता न बच सका। सन्त-काव्यपर उसकी स्पष्ट छाप है।

वैसे तो कबीरदासकी भूख सर्वग्रासी मानी जाती है, किन्तु नाथसम्प्रदायसे उनका विशेष सम्बन्ध था। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदिक अनुसार, उस समय प्रचलित बारह सम्प्रदाय, नाथसम्प्रदायमें अन्तर्मृक्त हुए थे। उसमें 'पारस' और 'नेमि' सम्प्रदाय भी थे। नेमि सम्प्रदाय जैनोंके बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथके नामपर प्रचलित था। वह समूचे दक्षिण भारतमें फैला था। उसके घ्वंसावशेष अबतक मिलते हैं। 'पारस सम्प्रदाय' तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथसे सम्बद्ध था। उसका समूचे उत्तरी भारतमें प्रसार था। इस प्रकार कबीर जाने या अनजाने एक ऐसी लहरका स्पर्श पा सके थे, जो अनेकान्तात्मक थी। उनकी 'निर्गुण' मे 'गुण' और 'गुण' मे 'निर्गुण'वाली बात ऐसी ही थी। निर्गुणका अर्थ है गुणातीत और गुणका अर्थ है प्रकृतिका विकार—सत्त्व, रज और तम। संसार इस विकारसे संयुक्त है और ब्रह्म उससे रहित। किन्तु कबीरदासने विकार-संयुक्त संसारके घट-घटमें निर्गुण ब्रह्मका वास दिखाकर सिद्ध किया है कि 'गुण' 'निर्गुण' का और 'निर्गुण' 'गुण' का विरोधी नही है। उन्होंने 'निरगुनमे गुन और गुनमे निरगुन' को ही सत्य माना, अविश्वष्ट सबको घोखा कहा।

कबीरसे बहुत पहले, विक्रमकी सातवी शतीमें, इसी निर्गुणको 'निष्कल' संज्ञासे अभिहित किया गया था। फिर सभी अपभ्रंश काव्योंके रचियता किव उसे 'निष्कल' ही कहते रहे। मुनि रामिंसहने उसे एक स्थानपर 'निर्गुण' भी कहा है। उसका अर्थ किया है: निर्लक्षण और निःसंग। वह निष्कलसे मिलता-जुलता है। जिस प्रकार कबीरका निर्गुण ब्रह्म भीतरसे बाहर और बाहरसे भीतर तक फैला है। वह अभावरूप भी है और मावरूप भी, निराकार भी है और साकार भी। दैत भी है और अद्वैत भी। ठीक इसी प्रकारकी बात अपभ्रंशके जैन किव

निष्कल ब्रह्मके विषयमे लिख चुके थे। योगीन्द्रने शरीरके सान्निष्यकी अपेक्षा ब्रह्मको साकार कहा, उसे ही 'पंचिवधशरीररहितः' लिखकर निराकार भी माना। उनका ब्रह्म देहमें बसते हुए भी देहसे अस्पर्श्य है, जसु अब्मंतरि जागु बसइ, जग अब्मंतरि जो जि।' मुनि रामिंसहने भी दोहापाहुडमे लिखा है, 'तिहु-यणि दीसइ देउ जिण, जिणवरि तिहुवणु एउ।' जब वे ब्रह्मको संसारमें बसा बताते है, तो दैतकी बात कहते है और जब संसारको ब्रह्ममे बताते है; तो अदैतकी चर्चा करते है। वे दैतको मानते है और अदैतको भी। उनका यह 'दैतादैत' कबीरकी मस्तीमें स्पष्ट झलकता है। कबीर न दैतके घेरेमे बँधनेवाले थे और न अदैतको।

यह अनेकान्तात्मक प्रवृत्ति मध्यकालीन जैन हिन्दी-काव्यमे अधिकसे अधिक देखी जाती है। वहाँ एक ही ब्रह्मके भावाभाव, विरोधाविरोध, गुप्तागुप्त, भिन्ना-भिन्न, एकानेक, व्याप्ताव्याप्त, मृत्तीमृत्तं आदि अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उनका विवेचन दार्शनिक न होकर अनुभूतिपरक है। उनमें चिन्मयता है और इदयको विभोर बना देनेवाली शक्ति भी। ब्रह्मके साकार और निराकार रूपको लेकर, एक बार गुरु-शिष्यमें रोचक वार्तालाप हुआ। शिष्यने पछा, 'निराकार जी बहा कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे। 'ज्ञेयाकार ज्ञान जब तार्ड. पूरन बहा नाहि तब लाई ।' प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। जो ब्रह्म निराकार है, वह साकार कैसे कहला सकता है। और ज्ञान जबतक 'ज्ञेयाकार है, पूर्ण ब्रह्म नही हो पाता । आचार्यने उत्तर देते हुए कहा, 'जैसे चन्द्रकिरण प्रकट होकर भिमको स्वेत बना देती है, किन्तु कभी भूमि-सी नहीं होती, ज्योति-सी ही रहती है। ठीक वैसे ही ज्ञानशक्ति हेयोपादेय दोनों प्रकारके पदार्थोंको प्रकाशित करती है और 'ज्ञेयाकार-सी दिखाई देती है। किन्तु कभी-भी ज्ञेयको ग्रहण नहीं करती। क्रेयाकार-सी दिखाई देती है, अतः जेयपदार्थकी दृष्टिसे वह साकार कहलाती है, श्रद्धरूपसे निराकार है ही।' आत्मस्वरूपके निरूपणकी यह पद्धति 'अध्यात्म बारह खडी'में निखर उठी है.

> "निराकृतो च साकृतो विशेष माव देव जो। रमापती जिनाधिपो शिवाधिपो अभेव जो॥ साकारो नाकार त् नाकारो साकार। दोय रूप राजे प्रसू एक रूप अविकार॥ द्वै उपयोग जु त् धरे साकारो निरधार। सही निराधारो तुही पुरिषाकार विथार।"

मध्यकालीन जैन किवयोंने ब्रह्मके 'एकानेक'वाले रूपके गीत गाये। सबसे अधिक बनारसीदासने लिखा है कि नदीका प्रवाह तो एक हो है; किन्तु नीरकी ढरिन अनेक भाँतिकी होती है। वैसे ही आत्माका स्वरूप एक ही है, किन्तु पुद्गलके सम्भोगसे वह विभिन्न रूप धारण करता है। एक ही अग्नि तृण, काठ, बाँस, आरने और अन्य ईंघन डालनेसे नाना आकृति घारण करती है, वैसे ही यह जीव नव तत्त्वमें बहुभेषी दिखाई देता है। उन्होने लिखा,

"देखु सखी यह ब्रह्म विराजित, याकी दसा सब याही को सोहै। एक में अनेक अनेकमें एक, दुंदु छिये दुविधा मह दो हैं। आपु संनार छखें अपनी पद, आपु विसारि के ब्रापुहि मो है। ब्यापक रूप यहै घट अन्तर, ग्यान में कीन अज्ञान में को है।"

महात्मा आनन्दधनने कुण्डल और कनकका प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हुए लिखा कि कुण्डल आदि पर्यायोमे अनेकरूपता होते हुए भी स्वर्णकी दृष्टिसे एकता है। इसो प्रकार जल और तरंग, माटी और उसके बरतन, रविकिरण और उससे भासित अनेक वस्तु ब्रह्मके 'एकानेक' स्वभावको प्रकट करती है।

सन्तकान्यकी अनेक प्रवृत्तियाँ जो अपभ्रंश और इससे भी प्रविवर्ती प्राकृत ग्रन्थोंमें दिखाई देती हैं, उन सबके सांगोपांग विवेचनका यहाँ अवसर नहीं है। इतना स्पष्ट हो चुका कि 'निर्गुण-काव्य'के मुख स्रोतोंमें एक जैनधारा भी थी।---मध्यकालीन हिन्दी जैन-काव्यको वह विरासतके रूपमें मिला था। इस युगके अनेक जैन कवि ऐसे हए जो स्यातिप्राप्त थे और सामर्थ्यवान भी। मैंने उनका यथास्थान उल्लेख किया है। उनकी निर्नुण सन्तोंसे तुलना अन्तिम अध्यायमे की गयी है। जहाँतक हिन्दीको सगुण काव्यधाराका सम्बन्ध है वह मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियोके तीर्थंकरभक्तिके रूपमें प्राप्त हुई। इस भक्तिका विशद विवेचन 'जैन भिनत-काव्यकी पृष्ठिभूमि'के दूसरे अध्यायमें हो चुका है। तीर्थकरका जन्म होता है, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, राज्य-संचालन आदि कार्य परम्परानुमो-दितरूपमें ही चलते हैं। वह स्वयं तप और ध्यानके द्वारा धर्मका प्रवर्तन करता है। उसकी आत्मा विशुद्धतम हो जाती है। आयुकर्मके क्षीण होनेपर उनका सम्बन्ध अन्तिम शरीरसे भी छुट जाता है। वह सिद्ध हो जाता है, जिसके न वर्ष होता है, न गन्ध, न रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण। यही है निर्वाण और निःसंग । तीर्थंकरको सगुण और सिद्धको निर्गुण ब्रह्म कहा जा सकता है। एक ही जीव तोर्थकंर और सिद्ध दोनों हो हो सकता है। अतः उनका नितान्त विभाजन सम्भव नहीं है।

प्राकृत, संस्कृत और अपभंशमे शतशः जैन स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना हुई। विक्रमकी प्रथम शताब्दीसे यह प्रवाह सतत चलता रहा। इन स्तोत्रोंकी कोई उपमा नहीं। उनमें यदि एक ओर भिनत-रसके निर्झर है, तो दूसरी ओर काव्य-सौष्ठवकी मन्दाकिनी। भक्त हृदयोकी वे पुकारें जैसे आज भी जीवित हों। मुक्तक काव्योंका यह रूप मध्यकालीन हिन्दीके जैन किवयोंने पदोंके रूपमें प्रतिष्ठित किया। हिन्दीका जैन पद-काव्य एक पृथक् खोजका विषय है। अनेक किवयोंने पदोंकी रचना की। नयी-नयी राग-रागिनियोके परिवेशमे रचे गये उन पदोंकी अनूठी छटा है। उनमे भी 'भूधररास'-जैसा प्रसाद गुण कही उपलब्ध नही होता। सूरदासके साथ उनके पद-काव्यकी तुलना मैंने की है। अच्छा हो यदि कोई अनुसन्धित्सु इसे अपनी शोधका विषय बनाये।

हिन्दीके जैन प्रबन्ध काव्योके भक्तिपरक पहल्का मैने विवेचन किया है। उनमे राम और कृष्ण कथाएँ भी निबद्ध है। इसमे रामकाव्यके पीछे उसकी अपनी एक शानदार परम्परा थी । विमलसूरि (विक्रमकी पहली शती)का 'पउमचरिय' (प्राकृत) एक सशक्त रचना मानी जाती है। विमलसूरिकी सबसे बड़ी देन है रामायणके पात्रोंका मानवीकरण । वाल्मीकिने तो उन्हे दिव्यरूप देकर इस सृष्टिसे दूर, बहुत दूर कर दिया था। राक्षस और वानर भय और आश्चर्यके प्रतोक बना दिये गये थे। विमलसूरिने उन्हे दूसरा रूप दिया, जिसपर इस दुनियाके लोग विश्वास कर सकें। दूसरी कृति है रिवषेण (६७८ ई०)का पद्मचरित्र। बह अत्यधिक लोकप्रिय बना । आज भी जैनोके घर-घरमें पढा जाता है । रवि-षेणने स्पष्ट ही विमलसूरिका ऋण स्वीकार किया है । तीसरी रचना 'पजमचरिज' है। इसके रचयिता थे महाकवि स्वयम्भू। वे ईसाकी आठवी शताब्दीमें हुए है। वह कृति भावोन्मेष और काव्य-सौष्ठवकी दृष्टिसे उत्तम है। स्थान-स्थानपर प्राकृत दृश्य बिखरे हुए है । सीताका शील-सना सौन्दर्य अप्रतिम है । वैसा रूप सिवा तुलसीदासके अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। चौथी कृति संघदासगणीका <sup>#</sup>वसुदेवहिण्डी' (६०९ ई०) है। इसमे सीताको मन्दोदरीकी पुत्री माना गया है। आगे चलकर गुणभद्रने अपने उत्तरपुराण (९वीं शती ईसवी)में इस मान्यताको पुष्ट किया। गुणभद्र एक सामथ्यंवान् कवि थे। छठी रचना है पुष्पदन्तका सहायुराण । उन्होंने गुणसद्रका अनुकरण किया, किन्तु उनका काव्य-सौष्ठव गुणभद्रसे बागे हैं। वे एक माने हए कवि थे।

मध्यकां लीन हिन्दीमें, रिवषिणके पद्मपुराणके अनुवाद बहुत रचे गके। वे केवल अनुवाद थे। उनमे न मौलिकता है और न काव्य-सौन्दर्य। केवल राम- चन्द्रका 'सीताचरित्र' एक ऐसी कृति है, जो भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसे उत्कृष्ट कही जा सकती है। उसपर स्वयम्भूका प्रभाव है। इसकी रचना १७वीं शतीमें हुई थी। पं० भगवतीदासने 'बृहत्सीतासतु' (वि० सं० १६८७) की रचना की। पं० भगवतीदास जन्मजात कि थे। उनके काव्यमें स्वाभा-विकता है। सीताके हृदयके स्पन्दनोंका सही चित्र 'बृहत्सीतासतु'में उकेरा गया है। ब्रह्म जयसागरका 'सीताहरण' (वि० सं० १७३२) एक महत्त्वपूर्ण रचना है। वह एक खण्ड-काव्य है। उसके पढनेसे मन विमुग्ध हो उठता है। ये तीनों काव्य सीताको केन्द्र मानकर चले। इनमे नारी हृदयकी विविध प्रवृत्तियोंका अंकन है। इनके अतिरिक्त भट्टारक महीचन्द्रका 'लव-कुश छण्पय' (१७वी शताब्दी) भी राम-काव्यसे सम्बन्धित है। इसमें केवल छण्पन छण्पय है। यह एक खण्ड-काव्य है। ब्रह्म रायमल्लका 'हनुमच्चरित्र' एक सुन्दर कृति है। इसकी रचना वि० सं० १६१६में हुई थी। जैन काव्योमें वानर एक जाति मानी गयी है। वे मनुष्य थे, बन्दर नहीं। उनके पूँछ नहीं थी। हनुमान्को रामके सहायक और भक्तके रूपमें अंकित किया गया है।

जैन-परम्परामे , २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिके साथ वासुदेव कृष्णका चरित्र जुड़ा हुआ है। कृष्ण नेमीश्वरसे उम्रमें बड़े थे। उनके चचरे भाई थे। वे ही राज्यके स्वामी थे। नेमीश्वरने विवाह-द्वारपर दीक्षा ले ली थी। शादी नहीं की। त्रिलोकसुन्दरी राजीमतीने भी फिर विवाह नहीं किया। नेमिनाथ और राजीमतीन को लेकर अनेक रचनाएँ मध्ययुगमे हुईं। गीतिकाव्य अधिक रचे गये। विनोदीलाल (१७५०) की रचनाएँ विशिष्ट हैं। उनकी कृतियोंमे प्रसाद गुण तो है ही, चित्राकन भी है। एक-एक चित्र हृदयको छूता है। भवानीदास (१७९१) के गीतोंमें भावुकता है। उनमें ऐसी सुगन्ध है, जो कभी मिटती नहीं। नेमिराजुलको लेकर अनेक 'फागु' और वेलि' काव्य भी बहुत रचे गये। प्रबन्धकाव्य भी रचे गये, किन्तु उनकी संख्या अल्प ही है। किय भाऊका 'नेमीश्वररास' अभी उपलब्ध हुआ है। इसमें १५५ पद्य है। उनमें विवाहके लिए सजी राजुल और फिर विरह-विदग्धा राजुलके सजीव चित्र है। अन्य काव्योंका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे हआ है।

त्रक्षज्ञानसागरका लिखा हुन्ना हुनुमच्चिरित्ररास (१६३०) भी एक प्रसिद्ध कृति है। इसकी इस्तलिखिति प्रति उदयपुरके श्री सम्भवनाथके मन्दिरमें मौजूद है।

<sup>-</sup> २. 'सीताशीलपताका गुणवेलि' श्राचार्य जयकीर्तिकी रचना है। इसकी इस्तिलिखित प्रतिपर इसका रचनाकाल वि० सं० १६७४ दिया हुआ है।

अपभ्रंशमे स्वयम्भूके 'रिट्ठणेमिचरिउ' की विशेष ख्याति है। उसके अन्तः और बाह्य दोनों पक्ष समान रूपसे सुन्दर है जैसे गुलाबोंकी सुगन्ध और सुषमा ही हो। स्वयम्भूकी काव्यक्षमताको महापण्डित राहुल साक्षृत्यायनने परखा और मापा था। पुष्पदन्तके महापुराणमे भी कृष्ण और नेमीश्वरकी कथा निबद्ध है। आगेके अनेक किव उनसे प्रभावित-से मालूम पड़ते है। अपभ्रंशके महाकि धवलका हरिवंशपुराण (११वीं शताब्दी) में भी इस विषयका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें १२२ सिव्या व १८ सहस्र पद्य है। हेमचन्द्रके 'त्रिशष्टि शलाका पुष्पचरित'मे कृष्णचरितका वर्णन है। हेमचन्द्राचार्यके इस ग्रन्थकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उनके सभी काव्य-ग्रन्थोमें हृदयकी घड़कनें विद्यत्ताके सायेमें सिमटी पड़ी है। वे एक प्रखर वैयाकरण और दार्शनिक थे। उनकी यह प्रवृत्ति काव्य-ग्रन्थोमे भी घुले-मिले बिना रह न सकी। अतः राम और कृष्णकथाके वे स्थल जो मार्मिक थे, वहाँ उपलब्ध नहीं होते।

संस्कृत ग्रन्थों भ आचार्य जिनसेनका 'हरिवंशपुराण' और गुणभद्रका 'उत्तर-पुराण' प्रथम कृतियाँ है, जिनमें कृष्ण-कथा आद्योपान्त उपलब्ध होती है। महाकि धनंजयका संस्कृत 'द्विसन्धान महाकाव्य' साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसे 'राघव पाण्डवीय महाकाव्य' भी कहते हैं। इसके प्रत्येक पद्यके दो अर्थ निकलते हैं: एक अर्थ रामकथाके पक्षमें और दूसरा कृष्ण-कथाके। व्वन्यालोकके कर्ता आनन्दवर्धनने धनंजयको भूरि-भूरि प्रशंसा की है,

"द्विसंघाने नियुणतां स तां चक्रे धनंजयः। यथाजातफळं तस्य सतां चक्रे धनंजयः॥

एक पुरानी कृति है: 'चउपन्नमहापुरिसचरित्त'। यह प्राकृत भाषामें लिखा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता शीलाचार्य बहुत बड़े विद्वान् और किव थे। उनका काल ईसवी सन् ८०८ माना जाता है। इसमे कृष्णचरित निबद्ध है। प्राकृतमें रचे गये आगम ग्रन्थ और अंगोंमे भी कृष्ण-कथा मिलती है। 'उत्तरा-ध्ययन', 'कल्पसूत्र', 'दसबैकालिक' और 'प्रश्नव्याकरण' में कृष्ण और नेमीश्वर-सम्बन्धी कथाएँ विखरी पड़ी है।

प्रद्युम्नचरित्रों में कृष्णका उल्लेख है। प्रद्युम्न कृष्णके पुत्र थे। और कामदेव माने जाते थे। उन्हें लेकर हिन्दीमें अनेक काव्योंकी रचना हुई। उनमे सघारूका 'प्रद्युम्नचरित्र' (१४११) प्रसिद्ध है। यह एक सरस कृति है, प्रदन्यकाव्यके सभी गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कमलकेशरकी 'प्रद्युम्नचौपई' (सं०१६२६), ब्रह्मजानसागरका

'प्रद्युम्नरास' (१७वीं शताब्दी ) तथा देवेन्द्रकीर्तिका 'प्रद्युम्नप्रबन्ध' भी प्रसिद्ध रचनाएँ है ।

आचार्य जिनसेन और गुणभद्रके संस्कृत पुराणोंमे यथास्थान यह कथा निबद्ध है। किन्तु उसका पृथक् एक काव्यके रूपमें निर्माण ११वी शताब्दीके महासेना-चार्यने 'प्रद्युम्नचरित्र'के नामसे किया था। सिंह अथवा सिद्धकी 'पज्जूराणकहा' अपभ्रंशकी एक प्रसिद्ध कृति है। इसका कथानक रोचक है और अवान्तर कथाओसे उसका 'सम्बन्ध निर्वाह' विधिवत् हुआ है। सर्वत्र कविकी भावुकता परिलक्षित होती है। महासेनके 'प्रद्युम्नचरित्र'से यह उत्तम है। इन दोनो रचनाओंका हिन्दीके प्रद्युम्नचरित्रोंपर प्रभाव है।

हिन्दी पद्य और गद्यमे लिखे कितपय 'हरिवंशपुराण' भी उपलब्ध होते हैं। उनमे न मौलिकता है और न काव्यसौष्ठव। वे संस्कृत और अपभ्रंश कृतियोके अनुवाद-भर है। ब्रह्मजिनदासका 'हरिवंशपुराण' १६वीं शताब्दी, शालिवाहनका 'हरिवंशपुराण' १७वी शताब्दी, खुशालचन्द कालाका 'हरिवंशपुराण' १८वीं शताब्दी और पं० दौलतरामका 'हरिवंशपुराण' १८वीं शतीकी रचनाएँ है। इनमे पं० दौलतरामका 'हरिवंशपुराण' हिन्दी गद्यमे होनेके कारण अधिक प्रचलित है।

मध्यकालीन हिन्दी काव्यका जैन भक्तिपरक पहल विविध प्रवित्योको लेकर चला । उनका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे किया गया है । जैन कवियों-की एक ऐसी प्रवृत्ति भी थी जो अधिकांश उन्होंने पायी जाती है. वह है 'बेलि-काव्य'का निर्माण । 'वेलि' 'वल्ली'को कहते हैं । वल्ली वृक्षांगवाची है । पहले यह प्रचलन था कि वाङ्मयको उद्यान और उसके अन्तर्गत ग्रन्थोंको वृक्ष या उसके अंगोके नामोंसे पुकारा जाता था। 'तैत्तिरीय उपनिषद'के सातवें प्रपाठकको 'शिक्षावल्ली' कहा गया है। विकासोन्मुख क्रममे 'वल्ली' नामसे पथक रचनाएँ रची जाने लगीं। ये राजस्थानी और हिन्दीमें 'वेलि' नामसे प्रसिद्ध हुई। अभी-तक एक प्रसिद्ध 'वेलि' 'कृष्ण-रुक्मणी री वेलि' के नामसे प्रकाशित हो चुकी है। उसके आधारपर विद्वानोंने यह धारणा बनायी कि वेलि-काव्य श्रृंगार-परक होता है। किन्तु अधिकांश, 'वेलियों'के पढ़नेसे ऐसा विदित होता है कि उनमे श्रृंगारसे कही अधिक भिनत और वीर रसोंका परिपाक हुआ है। चारणोंके द्वारा गायी गयी वेलियोंमे वीरोका यशगान ही रहता है। आज भी वे त्योहारोंके अवसरपर गायी जाती हैं। जैन वेलियोमे विशेषता है कि वे छोटे-छोटे कथानकोंको लेकर चली है। उनमे कथा है और भिनत भी। उनमें खण्ड-काव्यका आनन्द है, तो भिनतको भाव-विभोरता भी। इन्हीं वेलियोंके माध्यमसे जैन कवियोंने अपने

गुरुओका जीवन-वृत्त उपस्थित किया है। ऐसी ही एक वेलि 'जयति पदवेलि' आदि साधुकीतिगीत' ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे छप चुकी है। प्रसिद्ध हीरविजय-सूरिको लेकर कवि सकलचन्द्रने 'हीरविजयसूरि देशनावेलि' का निर्माण राज-स्थानीमे किया था। कथानकोको लेकर चलनेवाली वेलियोमे 'चन्दनबाला-वेलि'. 'स्यूलभद्र-कोशारस वेलि' और 'नेमीसूरको बेलि' अधिक प्रसिद्ध है। हिन्दीके कवि ठक्ररसी (१५७८) वेलियोकी रचनामे निपुण थे। उनकी 'पंचेन्द्रिय वेलि' सम्चे वेलि-साहित्यमे उत्तम मानी जाती है। उसका उद्देश्य उपदेशात्मक है: किन्तु ऐसे सरम ढंगसे निखी गयी है कि उसमे संवाद-जन्य नाटकीय रस उत्पन्न हो उठा है। वह रसकी पिचकारी-सी प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त उन्होने 'नेमोसरकी वेलि' और 'गुणवेलि' भी रचीं। हर्पकीर्ति (१६८३) ने भी 'पंचवेलि', 'पंचगति-वेलि' और 'चतुर्गतिवेलि' की रचना की। वे हिन्दीके एक सामर्थ्यवान किव थे। किव छीहल (१६वी शती) राजस्थानी किव थे। उन्होने राजस्थानी और हिन्दी दोनोमे लिखा । वे जन्मजात कवि थे । उन्हे ईश्वरप्रदत्त प्रतिमा मिली थी । उनकी वेलि भी एक प्रसिद्ध कृति है। जैन कवियोंका वेलियोमे 'भव-सम्बोधन' तो था ही, भिक्तका स्वर भी प्रबल था, बल्कि उसीमे वे डूबी थीं। विविध ढालोमे लिखी जानेक कारण उनका बाह्य कलेवर भी भव्य है। उपदेशको भावना-के साँचेम जैसा जैन कवियोंने ढाला. अन्य नहीं ढाल सके ।

इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय मध्यकालीन जैन भक्त-कियों और उनके जीवनवृत्त और साहित्यसे सम्बन्धित हैं। पण्डित रामचन्द्र शुक्लने हिन्दोका भिन्त-काल
वि० सं० १४०० से १७०० तक माना है। किन्तु यह मान्यता कठोर नहीं थी।
उनके अनुसार एक ही युगमे विशेष प्रवृत्तिके साथ-साथ अन्य रुचियाँ भी चलती
ही रहती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि पं० शुक्ल जैन रचनाओसे
बिलकुल परिचित नहीं हो पाये थे। अभी विविध भण्डारोंमे हिन्दीकी जैन
कृतियोंकी खोज करते समय विदित हुआ कि हिन्दीकी जैन भिन्तपरक प्रवृत्तियाँ
वि० सं० ९९०से १९०० तक चलती रही। आचार्य देवसेनके 'श्रावकाचार'में
देशभाषाके दर्शन होते हैं। ''जो जिणसासण मासियड, सो तिर पावइ पाह।''
इस कथनको सिद्ध करता है। यह 'श्रावकाचार'का दोहा है। इसमे प्रयुक्त शब्द,
रूप, विभक्ति और शातुरूप प्रायः सभी देशभाषाके हैं। डॉ० काशीप्रसाद
ओसवालने लिखा है कि यह 'श्रावकाचार'के भी पहलेसे ही प्रचलित हो चुकी थी।
धर्मशास्त्री नारदने ''संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्येयः शिष्यमनुरूपतः। देशमाषाद्युपायैश्व
बोधयेत् स गुरुः स्मृतः।'' पद्यके द्वारा देशमाषाका पहले ही उल्लेख किया

था। आचार्य हेमचन्द्रने अपभ्रंश और देशभाषामे स्पष्ट अन्तर स्वीकार किया है। देशभाषाको ही प्राचीन हिन्दी कहते है। यही आगे चलकर विकसित हिन्दीके रूपमे परिणत हुई । अपभ्रंश और प्राचीन हिन्दीकी साथ-साथ रचनाएँ होती रही। दोनोमे भेद कर पाना मुक्किल है। स्वयम्भुका 'पउमचरिउ' और पुष्पदन्तका 'महापुराण' हिन्दीकी कृतियाँ नहीं है। इनमे विखरे हए कुछ स्थल देशभाषाके हैं, किन्तु वे अल्प ही है। पुष्पदन्तसे ४० वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्द-का 'कथाकोष' देशभाषाका काव्य-ग्रन्थ है। जिनदत्तसूरि (वि० सं० १२७४) का 'उपदेशरसायनरास' दुरूह अपभ्रंशका निदर्शन है, जब कि इसीके आस-पास बने जिनपद्मसूरिके 'थुलिभ हफागु'मे देशभापाके दर्शन होते है। अत. सिद्ध है कि वि० सं० को दसवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही हिन्दी पनपने लगी थी। उनकी अनेक भिनतपरक रचनाएँ प्राप्त हुई है। ये उस युगमे लिखी गयी जिसे पं शुक्लने वीरगाथाकाल नाम दिया है (वि० सं० १०५०-१३७५)। इस युगमे बौद्ध सिद्धोने भी पर्याप्त लिखा । इसी आधारपर महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने इस कालको 'सिद्धकाल' कहा और डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी उसे 'आदिकाल' कहते है, क्योंकि इस नाममें 'वोर' 'भिक्त' और 'सिद्ध' सभी कुछ खप जाता है। किन्तु एक प्रश्न फिर भी बना रहा कि इस कालकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? वह कुछ भी हो, इतना सिद्ध है कि हिन्दीमे जैनभिवतकी रचनाओंका प्रारम्भ हो गया था, किन्तु था वह प्रारम्भ हो। उसका विकास १४वीं शताब्दीमे देखा जाने लगा। १५वीं शती तो जैनभिवतके पूर्ण यौवनका काल था। मेरी दिष्टमे वह १९वीं शती तक निरन्तर अबाधित गतिसे चलता रहा। प्रस्तूत ग्रन्थमे इन्ही ४०० वर्षीके जैन भक्त कवियों और उनके काव्यका विवेचन है।

हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमे भट्टारको, सूरियो और सन्तोंका विशेष योगदान है। पण्डितों और साधारण गृहस्थोने भी लिखा। उनका काव्य भक्ति-रसका ही प्रतीक है। कुछने अपना परिचय दिया और कुछने नही। खोज की, ढूँढ़ा, कुछ मिला और कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ, उस आधारपर जितना प्रामाणिक अंध दे सका, दिया। यदि उसमे कुछ कमी रह गयो है या वह नितान्त प्रामाणिक नहीं बन सका है, तो आगे अनुसन्धित्सु उसे पूरा करेंगे, इसी आश्वासनके साथ यह ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इतना अवश्य कहना होगा कि जैन-काव्यमे एक ही नामके अनेक किव होते रहे, आज उनपर लिखते समय एक जालमे उलझ जाना होता है। ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए। उनमे 'आदीश्वरफागु'के रचियताकी खोज एक मुश्कल काम था। इसी भाँति चार रूपचन्द्र और चार

भगवतीदासोका सही-सही लेखा-जोखा मिला पाना आसान नही है। आनन्दघनों-की भी कमी नहीं थी। उनमे जैनमरमी आनन्दघन पहचानमे आ गये है, ऐसा विश्वास-सा होता है। उपाध्याय जयसागरपर लिखते समय, पहले पैराग्राफमे तीन जयसागरोंका उल्लेख किया. किन्तु लिखा केवल उपाध्यायजीपर ही. अव-शिष्ट दोको बचाकर निकल गया. या भाग गया। भागना पडा. क्योंकि उस समय दूसरे-तीसरे जयसागरके साथ मेरा प्रामाणिक सम्बन्ध स्थापित नही हो सका था। दूसरे जयसागर काष्ठासंघके नन्दीतटगच्छमे हुए थे। उनकी गृरु-परम्परा इस प्रकार थी - सोमकीति, विजयसेन, यश.कीति, उदयसेन, त्रिभुवन-कीर्ति; और रत्नभूषण । रत्नभूषण ही जयसागरके गरु थे । उनका समय वि० सं० १६७४ माना जाता है। उन्होने संस्कृतमे 'पाइवंपंचकल्याणक' और हिन्दीमे 'ज्येष्ठ जिनवरपुजा', 'विमलपुराण', 'रत्नभूषण स्तुति' तथा 'तीर्थनयमाला'की रचना की । इसी 'विमलपुराण'से सिद्ध है कि आचार्य सोमकीर्तिने गुजरातके सुल्तान फ़ीरोजशाहके समक्ष आकाशगमनका चमत्कार दिखाया था। तीसरे जयसागरको ब्रह्म जयसागर कहते है। वे अठारहवी शताब्दीके प्रथम पादमे हए है। उनका सम्बन्ध मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणकी सुरतशाखासे था। उनके गुरु मेरुचन्दका समय वि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। ब्रह्म जयसागर हिन्दीके सामर्थ्यवान कवि थे। उन्होंने 'सीताहरण', 'अनिरुद्धहरण' और 'सगर-चरित्र'की रचना की। तीनों ही प्रबन्धकाव्य हैं। उनका कथानक आकर्षक है, सम्बन्धनिर्वाह पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार एक ही नामके दो-दो तो कई कवि हुए। यथास्थान उनका विश्लेषण है।

इस प्रन्थमे उन रचनाओं को छोड़नेका प्रयास किया गया है, जिनपर गठित विवादके मध्यसे मैं किसी ठीक परिणामपर नहीं पहुँच पाया हूँ। ऐसा ही एक कान्य 'अध्यात्म सवया' है। यह दि० जैन मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १२७में संकलित है। इसमें १०१ पद्य है। डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल इस कृतिको पाण्डे रूपचन्दकी रचना मानते हैं। उनका आधार है अन्तमे लिखा हुआ, 'इति श्री अध्यात्म रूपचन्दकृत कित्त समाप्त।' किन्तु रूपचन्द नामके चार कि हुए, जिनमे दोका सम्बन्ध 'अध्यात्म'से था ही। वे दोनो समकालीन थे। एक थे पाण्डे रूपचन्द। उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारसमे हुई थी। उच्यकोटिके विद्वान् थे। कि बनारसीदासके अध्यात्म-सम्बन्धी अमका निवारण उन्होने किया था। वे हिन्दीके रूपातिप्राप्त किय थे। किन्तु उनकी रचनाओं और 'अध्यात्म सबैया'की शैलीमें नितान्त पार्थक्य है। इसके अतिरिक्त पाण्डे

रूपचन्दने कही भी अपना नाम केवल 'चन्द'के रूपमे नही दिया है। प्रत्येक स्थानपर 'रूपचन्द' ही लिखा है। 'अध्यात्म सवैया'मे कविका नाम 'चन्द' दिया है। अतः पाण्डे रूपचन्दकी कृति तो नही हो सकती। अन्तमे लिखे 'रूपचन्द लिखित कवित्त समाप्त' किसी लिपिकर्त्ताका कार्य भी हो सकता है। उसने 'चन्द'के आधारपर रूपचन्दका अनुमान लगा लिया होगा । दूसरे थे पं० रूपचन्द । वे बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ अध्यात्म चर्चामे तल्लीन रहते थे। उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इन्होने भी कहीं 'चन्द'का प्रयोग नहीं किया है। 'अध्यात्म सवैया'के एक पद्मभे आभासित होता है कि उसके रचयिता लालचन्द थे। उस पद्य की अन्तिम पंक्ति है: "आलस्यो अतीत महालालचन्द लेखियै।'' लालचन्दके कुछ पद दिगम्बर जैन मन्दिर, बड़ौतके पदसंग्रहमें संकलित है। वे विक्रमकी अठारहवीं शताब्दीके कवि थे। किन्तु साथ ही तेरहवें और चौदहवे सवैयोकी अन्तिम पंक्तियोंमें 'तेज कहें' लिखा हुआ है। इनसे सिद्ध है कि किन्ही तेज नामके कविने इसका निर्माण किया था। मध्यकालीन हिन्दी काव्यमे 'तेज' नामके कोई किव नहीं हुए । हो सकता है कि यह किवका उपनाम हो। किन्तु यह केवल अनुमान ही है। यदि 'तेज' उपनाम या तो दो के अतिरिक्त अन्य पद्योमे उसका प्रयोग क्यो नहीं हुआ । त्रिभुवनचन्द नामके कवि हुए है, जिन्होंने प्रायः अपने नामके अन्तमें 'चन्द' का प्रयोग किया है। किन्त्र इसी आधारपर इसे त्रिभुवनचन्दकी कृति मान लेना युक्ति-संगत नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि त्रिभुवनचन्द अध्यात्मवादी नहीं थे। इस भाँति 'अध्यात्म सवैया'के रचयिताको लेकर एक उलझन है। मेरा मत है कि जबतक इस कृति-की तीन-चार प्रतियाँ विभिन्न भण्ड।रोंमे उपलब्ध नही हो जाती. विचारक किसी सही निर्णयपर नही पहुँच सकते।

मध्यकालीन जैनभक्त किव 'निर्गुनिए संतो' की भाँति कोरे नहीं थे। उन्होंने विधिवत् शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण प्रारम्भसे अन्त तक उनमे एक ऐसी शालीनताके दर्शन होते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्यमे उनकी मस्ती भी सुशोभन प्रतीत होती है। उनमे वह अक्खड़ता और कड़वाहट नहीं है, जो कबीरमें थी। पोथी पढ़नेवाला पण्डित भले ही न हो पाता हो, किन्तु उसमे ग्राम्यदोषका नितान्त परिहार हो जाता है, यह सच है।

जैन कवियोकी शिक्षाके भिन्न-भिन्न साधन थे। श्वेताम्बर आचार्य, होनहार बालकोंको बचपनमे ही दीक्षा देकर अपने साधुसंघमें शामिल कर लेते थे। वहाँपर ही उनकी प्रारम्भसे लेकर उच्चकोटि तककी शिक्षा होती थी।

मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमसन्दरसुरि तथा यशोविजय आदि हिन्दीके सामर्थ्यवान कवियोंको आठ वर्षकी उम्रमें ही दीक्षित कर लिया गया था। वे एक ओर प्रकाण्ड पण्डित बने और दूसरी और कवि। जिन संघोंमे उनका लालन-पालन. शिक्षा-दीक्षा हुई, उनका वातावरण ऐसा ही था। वहाँ दार्शनिकता और अनुभृति, शुष्कता और उदारता. प्रखरता और कोमलता साथ-साथ पला करती थी। भट्टारक-सम्प्रदाय भी शिक्षाके जीवन्त केन्द्र थे। उनके शिष्य दर्शन. सिद्धान्त और साहित्यके अतिरिक्त मन्त्र, वैद्यक और ज्योतिषमे भी पारंगत विद्वान होते थे। उनमे अनेक ख्यातिप्राप्त बने। उनका कविता-प्रेम भी प्रसिद्ध है। भट्टारक सकलकीर्तिने संस्कृत-प्राकृतकी अगाध विदत्ता प्राप्त की थी। उन्होंने केवल संस्कृतमें सबह ग्रन्थ लिखे। वे हिन्दी-के भी सामर्थ्यवान कवि थे। उनकी अनेक मक्तक कृतियोका उल्लेख इस ग्रन्थमे हुआ है। भट्टारक रतनकीति, ज्ञानभषण और शभचन्द्र भी ऐसे ही विद्वान कवि थे। उन्हे पाण्डित्यका भावोन्मेष करना आता था। उनकी विद्वत्तारूपी नौका भावरूपी लहरोके मध्यसे सदैव बहती रही । ब्रह्म जिनदासने अनेक प्रबन्ध काव्यों-का निर्माण किया। वे भट्टारक सकलकीर्तिके छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी रच-नाओंमे सकलकीर्तिको गृह संज्ञासे भी अभिहित किया है। कुमदचन्दकी उत्तम कवियों में गणना थी। उन्होंने महाकाव्य लिखे और मक्तक छन्द भी। वे भदारक रतनकीर्तिके शिष्य थे। भट्टारकों और उनके शिष्योंकी मध्यकालीन हिन्दी काव्यको महत्त्वपूर्ण देन है। उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। भट्टारक वैभव-सम्पन्न होते थे।। अतः वे अपने शिष्योंके विद्यार्जनके लिए बडे-बडे ग्रन्थागारोंकी स्थापना करते थे। उनके यहाँ हस्तिलिखित ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ होती ही रहती थीं। केवल जैनधर्मके ही नहीं, सभी धर्मों और विषयोंके ग्रन्थ उनके भण्डारमें संकलित होते थे। गौरवपूर्ण शिक्षाके लिए बृहद् पुस्तकालयोंका होना अनिवार्य है। इस तथ्यको आजके शिक्षाविशारद भी स्वीकार करते हैं। वे कवि, जो न साबु ये और न भट्टारक, 'शास्त्रप्रवचन' या 'सैली' के द्वारा व्युत्पन्न बने थे। शास्त्र-प्रवचनकी परम्परा आज भी है। प्रत्येक मन्दिरके साथ एक सरस्वतीभवन संलग्न होता है और मध्याह्न या रात्रिमें शास्त्र-प्रवचन हुआ करता है। अनेक श्रोता, जिहे अक्षरज्ञान भी नहीं है, सुन-सुनकर ही जैन दर्शनके सूक्ष्म ज्ञाता बन जाते है। प्रवचनमे किसी-न-किसी पुराणका पाठन भी आवश्यक होता है। इन पुराणोंके कथानकोंसे अनेक कवि-हृदय आन्दोलित हुए और वे प्रबन्न तथा मुक्तक काव्योके निर्माणमे समर्थ हो सके । सम्रारू (वि० सं० १४११) ऐसे ही एक किन थे। उन्होने 'प्रद्युम्नचरित' मे लिखा है कि एक एरछ नगरमें

शास्त्र-प्रवचनके समय मैने यह चरित सुना और 'प्रद्युम्नचरित'की रचना कर सका।

'सैली' गोष्ठीको कहते थे। आगरेमे ऐसी ही एक गोष्ठी थी, जिसमे निरन्तर आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी । बनारसीदास उसके सदस्य थे। वहाँ बैठनेके कारण ही वे पण्डित बने और किव भी। बनारसीदास तुलसीदासके समकालीन थे। दोनोंके मिलनकी बात इस ग्रन्थमे कही गयी है। आगे चलकर यह सैली 'वाणारसिया सम्प्रदाय' के नामसे प्रसिद्ध हुई। उससे प्रेरणा पाकर ही कुअँरपाल. जगजीवन, हेमराज, भूधररास आदि उत्तम किव बन सके। इसी समय दिल्लीमे पण्डित सुखानन्दकी सैली मान्य थी। हिन्दीके प्रमुख किव द्यानतराय उसीसे प्रभा-वित होकर इतने महत्त्वपूर्ण भिनत-काव्यकी रचना कर सके। उनकी पूजाएँ और आरतियाँ आज भी जैन मन्दिरोंमे पढ़ी जाती है। हिन्दीके जैन कवियोंको उर्दू-फ़ारसीका भी अच्छा ज्ञान था। कवि बनारसीदासने जौनपुरके नवाबके बेटे किलिच-को संस्कृत उर्दू-फ़ारसीके माध्यमसे पढ़ायी थी। भगवतीदास भैयाकी अनेक रच-नाओंमे उर्द्र-फारसीके शब्द है। कवि विनोदीलालकी 'नेमतीकी रेखता' भी उर्द्रकी ही कृति है। उस समय स्थान-स्थानपर मकतब बिछे हुए थे। जैन कवियोकी प्रार-मिमक शिक्षा उन्होंमे हुई । हिन्दी भाषाका जो रूप गान्धीजी चाहते थे, इन जैन कवियोकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। साधु-सम्प्रदायोमें पले कवियोंकी भाषा संस्कृत-निष्ठ थी।

जैन निव दरबारी नहीं थे, किन्तु उन्होंने मुगलबादशाहोकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, यहाँतक कि औरंगजेबका भी गौरवके साथ उल्लेख किया है। रामचन्द्र और जगतराम हिन्दीके प्रसिद्ध किन थे। उसकी मुक्तक कृतियाँ उत्तम कान्यकी निदर्शन है। उन्होंने औरंगजेबकी न्यायप्रियता, ईमानदारी, चित्र-निष्ठता आदिकी बात लिखी है। शायद इतिहासकारोको औरंगजेबके सही आकल्जनमें इन उल्लेखोसे कुछ सहायता मिल सके। किन सुन्दरदास शाहजहाँके दरबारमें नहीं रहते थे, किन्तु अपने सद्गुणोंकी प्रसिद्धिके कारण उनके कृपापात्र थे। किन रंगबिजईको तो शाहजहाँके निमन्त्रण देकर बुलाया था। उन्होंने शाहजहाँकी उदारताकी प्रशंसा की है। आगरेके हीरानन्द मुकाम सलीमके गहरे मित्र थे। प्रायः सलीम उनके घर जाता था। बादशाह होनेके बाद भी उसने हीरानन्दको सम्मानकी दृष्टिसे देखा। हीरानन्द एक अध्यात्मवादी किन थे। किन नन्दलालने भी जहाँगीरके उच्च व्यक्तित्वका वर्णन किया है। ब्रह्मगुलाल एक मैंजे हुए किन थे। वे आगराके समीप ही रहते थे। उनका जहाँगीरसे सम्बन्ध नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रशंसा की है।

बनारसीदासने अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँका शासनकाल देखा था। उनका 'नाटक समयसार' शाहजहाँके राज्यमें निर्विष्म समाप्त हुआ था। उस समय धार्मिक उत्पीड़न नहीं था। मुसलमान बादशाह और नवाबोकी सहायतासे अनेक जैनयात्रा संघ निकल सके और जैन मूर्तियों तथा मन्दिरोकी प्रतिष्ठा हो सकी। सेठ अन्नाराय और हीरानन्दकी देख-रेखमें सैंकड़ो जैनमन्दिर बने, ऐसा शिलालेखोंसे स्पष्ट है। अकबरकी धार्मिक उदारता तो जगप्रसिद्ध थी। उन्होंने जैन साधुओंका सम्मान ही नहीं किया, अपितु उनके उपदेशोंपर अमल भी किया। जैन पवों और अष्टमी-चतुर्दशीको पशु-वध सदा-सदाके लिए बन्द कर दिया गया। कई विदेशी विद्वानोंने अकबरको जैन कहा है। उनकी मृत्युका समाचार जब किय बनारसीदासने सुना, तो तबाँड़ा आ गया, अपनेको सँभाल न सके और नीचे गिर पड़े। उन्होंने 'अर्थकथानक'में लिखा है,

"अकस्मात बनारसी, सुनि अकबर को काछ।
सीढ़ी पर बैठ्यो हुतौ, भयो भरम चित चाछ॥
आइ तवाला गिरि परयौ, सक्यो न आपा राखि।
फूटि माल लोहू चल्यौ, कहयो, 'देव' मुख माखि॥
लगी चोट पाखान की, मयौ गृहांगन लाल।
'हाइ' 'हाइ' सब किर उठे, मात तात बेहाल॥'

हिन्दीके अन्य जैन महाकिव ब्रह्मरायमल्ल, पाण्डे जिनदास, परिमल्ल ओर गणि महानन्द आदिने भी अकबरका गौरवपूर्ण स्मरण किया है। न वे अकबरके दरबारमे रहते थे और न उनका कोई निजी स्वार्थ ही सिद्ध होना था। वे सच्चे किव थे। उनके किवहृदयने सम्राट् अकबरके विशाल हृदयको पहचाना था। दिलोंकी यह आपसी पहचान ही उनके काव्योंमें उभर-उभर उठी है।

वि० सं० १८००-१९०० मे भी अनेक भिक्तपरक रचनाओंका निर्माण हुआ । उनके रचिता शिक्तशाली किव थे। किन्तु रीतिकालका उनपर प्रभाव था। उनकी भाषामे भी अलंकारोंकी भरमार थी। लाला हरियशका जन्म वि० सं० १८६० में, लाहौरके समीप कुसुमपुर (कसूर) में हुआ था। उनकी जाति ओसवाल और गोत्र गान्धी था। बचपन विपत्तियोंमे बीता। फिर भी ब्युत्पन्न होनेके कारण संस्कृत और प्राकृतके अच्छे ज्ञाता बन सके। उनकी भाषापर संस्कृत प्राकृतका प्रभाव है। उन्होंने 'साधुगुणमाला', 'देवाधिदेव रचना' और 'देवरचना' का निर्माण किया था। तीनों बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। 'साधुगुणमाला' का एक पद्य देखिए, जो अलंकारसे बोझल है,

जिन केतक के दल के महिके, अलि के चित्त के मटिके बहिके।
मधु के रुत के, बन के, सरके, पिक केम चुके विनके छवके।
धन के घट के स्वर के सुनके, किम केकि चुके नृतके छटके।
खग के रम के किम के तृति के, किन केम चुके स्तव के कथके।

इसी युगमे एक कवि पारसदास हए। जयपुरके रहनेवाले थे। वहाँके बढ़ें मन्दिरकी तेरापन्थी सैलीसे उन्हे प्रेरणा मिली और वे एक अच्छे कवि बन सके उनका 'पारस विलास' एक प्रसिद्ध कृति है। उसमे 'अष्टोत्तरशतक', 'ब्रह्मछत्तीसी', 'सरस्वती अष्टक', 'उपदेश पच्चीसी', 'बाराखड़ी', 'चेतनसीष' आदि भिनतपरक कृतियाँ है। कविकी हृदयगत तल्लीनता उनसे स्पष्ट हो जाती है। पाठक भाव-विभोर हए बिना नही रहता। 'पारस विलास'की हस्तलिखित प्रति दि॰ जैन मन्दिर बड़ौतमे मौजूद है। कवि देवीदास भी हिन्दीके भक्त कवि थे। उनका जन्म ओरछा स्टेटके दुगोड़ा ग्राममे हुआ था। इनकी जाति गोलालारे और वंश खरौआ था। इनकी प्रसिद्ध कृति है 'परमानन्द विलास'। उसमे भक्ति और अध्यातमका समन्वय है। यह काव्य पं० परमानन्द शास्त्रीको उपलब्ध हुआ था। रचना सरस है। इसी शताब्दीमे कवि टेकचन्द हुए। उनका जन्म मेवाड्के शाहपुरामे हुआ था। उनके पिता रामकृष्ण जयपुर छोड़कर शाहपुरामे रहने लगे थे। टेकचन्द कुछ समय तक इन्दौरमे रहे और वहाँकी घार्मिक मण्डलीमें उन्हें ग्रन्थनिर्माणकी प्रेरणा मिली। उन्होने 'पुण्यास्रवकथाकोश', 'बुद्धिप्रकाश', 'श्रेणिकचरित्र', 'पंचपरमेष्ठि' आदि पुजाओ और पद-संग्रहोंका निर्माण किया। ये सब कवि भक्त होते हुए भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियोंसे प्रभावित थे। भले ही इन्होने नायिकाओका नखसे शिख तक वर्णन न किया हो, किन्तू उनकी भाषा नीचेसे ऊपर तक अलंकारोसे सुशोभित थी। वे भाषाकी स्वाभाविकतासे हटते जा रहे थे।

इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें जैन भक्त किवयोंके भावपक्षपर लिखा गया है। पाँच भावोंको आधार बनाया है। वे इस प्रकार है: सख्य, वात्सल्य, प्रेम, विनय और शान्त। इनमे उत्तरोत्तर क्रमसे विशुद्धता आती गयी है। सर्वोत्कृष्ट है शान्त भाव। उसे अन्तमे रखा है। इन सबके परिप्रेक्ष्यमे जितने अन्य सूक्ष्म भाव हो सकते हैं, उनके विश्लेषणका प्रयास किया है।

चौथा अध्याय कला-पक्षसे सम्बन्धित है। उसे भाषा, छन्द, अलंकार और प्रकृतिचित्रण-जैसे चार उपशीर्षकोंमे बाँट दिया है। जैन कवियोंकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण थी। उन्होंने अनेक नये छन्द, नयी राग-रागिनियोंमें प्रयुक्त किये।

इस दिशामे उनकी मौलिकता अनुकरणीय थी। अलंकारोके प्रयोगमे वे मर्यादाशील बने रहे। भिक्त-काव्यका कोई अंश अलंकारोके कारण अपनी स्वाभाविकता न खो सका। अनेक जैन किन प्रकृतिके प्रांगणमे पले और वह ही उनका साधना-क्षेत्र बना। अतः वे 'प्रकृति-चित्रण' भी स्वाभाविक ढंगसे कर सके।

पाँचवाँ अघ्याय तुलनात्मक है। उसमे निर्मुनिए सन्तों और वेष्णव कवियोंकी जैन कवियोसे तुलना की गयी है। मैने निरन्तर निष्पक्ष रहनेका प्रयत्न किया है।

इस 'प्रबन्ध' का निर्देशन मान्य डॉ॰ छैल बिहारीलाल गुप्त राकेश, एम॰ ए॰, डी॰ फिल॰, डी॰ लिट्॰ ने किया था। मैं उनका हृदयसे आभारी हूँ। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल इस शोध ग्रन्थके परीक्षक थे। उन्होंने एक मतसे इसे पी-एच॰ डी॰ के योग्य स्वीकार किया। मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही था। शायद उनके प्रति मेरा यही आभार प्रदर्शन होगा कि मैं शोध-मार्गपर निरन्तर चलता रहूँ।

भारतीय-ज्ञानपीठके अधिकारियोका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस ग्रन्थको सहर्ष प्रकाशित कर दिया।

दि॰ जैन कॉलेज, बड़ौत (मेरठ) २२ जनवरी, १६६४

-( डॉ० ) प्रेमसागर जैन

### विभाग: एक

### १. जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ

१-३१

'निष्कल' और 'सकल'—१, दिव्य अनुराग—२, रहस्यवाद—४, सतगुरु—६, ब्रह्मकी प्रेरणा—७, पंचकल्याणक स्तुतियाँ—९, दास्यभाव—१०, आराध्य=की महत्ता—११, कीर्त्तन—१४, स्मरण—१६, दर्शनकी महिमा—१७, भिक्ति अंगोंकी सार्थकता—२०, भिक्ति लिए मनको चेतावनी—२२, बावनी और शतक आदिमें जैन भिक्त—२४, रूपकोंमें भिक्त—२६, जैन भिक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य—२८, जैन भिक्तिकी शान्ति-परकता—२९।

### २. जैन भक्त कवि: जीवन ग्रौर साहित्य

32-358

१. राजशेखरसूरि-३२, २. सधार-३४, ३. विनयप्रभ उपाध्याय-३७, ४. मेरुनन्दन उपाध्याय-४२, ५. बिद्धण्-४७, ६. सोमसुन्दर सूरि-५०, ७. उपाच्याय जयसागर-५२, ८. हीरानन्द सूरि-५४, ९. भट्टारक सकलकीत्ति-५६, १०. श्री पद्मतिलक-५८, ११. ब्रह्म जिनदास-५९, १२. मुनि चरित्रसेन-६४, १३. लावण्यसमय-६५, १४. संवेगसुन्दर उपाच्याय-६८, १५. ईश्वरसूरि-६९, १६. चतरुमल-७१, १७. भट्टारक ज्ञानभूषण-७३, १८. भट्टारक शुभचन्द्र-७७, १९. विनयचन्द्र मुनि-८०, २०. कवि ठकुरसी-८३, २१. विनयसमुद्र-८८, २२. कवि हरिचन्द-९०, २३. देवकलश-९२, २४. मुनि जयलाल-९३, २५. भट्टारक जयकीत्ति-९४, २६. श्री क्षान्तिरंगगणि-९५, २७. श्री गुणसागर-९६, २८. ब्रचराज-९७, २९. छीहल-१०१, ३०. भट्टारक रत्नकीर्त्त-१०७, ३१. ब्रह्म रायमल्ल-११०, ३२. कुशललाम-११५, ३३. साधुकीर्त्ति-१२१, ३४. हीरकलश-१२२, ३५. पाण्डे जिनदास-१२५, ३६. त्रिभुवनचन्द्र-१२८, ३७. कुमुदचन्द-१३०, ३८. कवि परिमल्ल-१३५, ३९. वादिचन्द-१३७, ४०. गणि महानन्द-१४०, ४१. मेघराज-१४२, ४२. सहजकीत्ति-१४४, ४३. ब्रह्मगुलाल-१४६, ४४. उदयराज जती-१५०, ४५. हीरानन्द मुकीम-१५४, ४६. हेमविजय-१५६,

४७. नन्दलाल-१५८, ४८. कवि सुन्दरदास-१६१, ४९. पं० भगवती, दास-१६४, ५०. पाण्डे रूपचन्द-१६८, ५१. हर्षकीत्ति-१७४, ५२. कनकंकीर्ति-१७६, ५३. कवि बनारसीदास-१७८, ५४. मनराम-१९३, ५५. कुँअरपाल-१९७, ५६. यशोविजयजी उपाध्याय-१९९, ५७. महात्मा आनन्दधन-२०४, ५८. जगजीवन-२११, ५९. पाण्डे हेमराज-२१४, ६०. पं० मनोहरदास-२१९, ६१. लालचन्द लब्बोदय-२१४, ६२. पं० हीरानन्द-२२८, ६३. रायचन्द-२३०, ६४. जिनहर्ष-२३३, ६५. अचलकीत्ति-२३९, ६६. रामचन्द्र-२४२, ६७. जोधराज गोधीका-२४७, ६८. जगतराम-२५१, ६९. विश्वभूषण-२५८, ७०. जिनरंग-सूरि-२६४, ७१. भैया भगवतीदास-२६८, ७२. शिरोमणिदास-२७६, ७३. द्यानतराय–२७८, ७४. विद्यासागर–२८७, ७५. बुलाकीदास– २९०, ७६. विनय विजय–२९३, ७७. देवाब्रह्म–२९५, ७८ सुरेन्द्रकीर्त्ति मुनीन्द्र-२९८, ७९. खेतल-३००, ८०. भाऊ-३०३, ८१. लक्ष्मीवल्लभ-३०७, ८२. विनोदीलाल-३११, ८३. बिहारीदास-३२२, ८४. किशन-सिंह-३२७, ८५. खुशालचन्द काला-३३३, ८६. भूधरदास-३३५, ८७. निहालचन्द-३४९, ८८. पं० दौलतरामजी-३५२, ८९. भवानी-दास-३५६, ९०. अनयराज पाटणी-३५७।

## विभाग : दो

## ३. जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष

350-883

संख्यभाव-३६७, वात्सल्यभाव-३७१, प्रेमभाव-३८१, आध्यात्मिक विवाह-३८५, तीर्थंकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम-३८७, बारहमासा-३८९, आध्यात्मिक होलियां-३९१, विनयभाव-३९७, दीनता-४०१, लघुता-४०२, शान्तभाव-४०९।

## ४. जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष

820-840

भाषा-४२०, वि० सं० १६००-१८०० के जैन हिन्दी कवियोंकी भाषा-४२९, छन्द-विधान–४३५, अलंकारयोजना–४४५, प्रकृति-चित्रण–४५१।

### ४. तुलनात्मक विवेचन

निर्गुणोपासना और जैन-भक्ति-४५८, जैन आराधना और सगुण भक्ति-४८०।

परिशिष्ट:

#### ६ हिन्दीके म्रादिकालमें जैन भिवतपरक कृतियाँ 866-X0X

# विभाग: एक

### : १ :

# जैन भक्ति: प्रवृतियौ

### 'निष्कल' और 'सकल'

आचार्य योगीन्दुने 'परमात्मप्रकाश' में भगवान् 'सिद्ध' को 'निष्कल' कहा है। व्याख्यामें ब्रह्मदेवने लिखा है, 'पञ्चिविधशारीररहितः निष्कलः।'' सिद्ध परीररहित होकर 'सिद्धि' में विराजते हैं। ज्ञानकी दृष्टिसे सिद्ध और गुद्ध आत्मामें अन्तर नहीं है, किन्तु 'सिद्ध' मोक्षमे और शुद्ध आत्मा देहमें रहती हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने दोनोंको ही पूज्य कहा है। शरीररहित होनेसे वे निराकार होते हैं। शुद्ध आत्मा देहमें रहती अवश्य है, किन्तु स्वयं देहधारी नहीं है।

अर्हन्त 'सकल' ब्रह्म कहलाते हैं। अर्हन्त वह हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश करके परमात्मपद पा लिया है; किन्तु अचातिया कर्मोंके क्षय होने तक उन्हें इस संसारमें रुकना है। संसारमें रुकनेका अर्थ है शरीरका बना रहना। अर्हन्तका परम औदारिक शरीर होता है। वे सशरीरी कहलाते हैं। 'निष्कल' और 'सकल' में अशरीरी और 'सशरीरी' के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है। दोनोंकी ही आत्मा परमात्मतत्त्वकी दृष्टिसे समान है। ब्रह्मत्वकी दृष्टिसे 'निर्मुण' और 'सगुण' में भी समानता है, किन्तु 'निष्कल' और 'सकल' जितने एक-दूसरेके निकट हैं, 'निर्मुण' और 'सगुण' नहीं। निष्कल और सकल दोनों ही स्वप्रयाससे कर्मोंका क्षय कर निष्कल और सकल बन पाते हैं। प्रत्येक 'निष्कल' पहले 'सकल' बनता है। बिना शरीर धारण किये और बिना केवलकान उपलब्ध किये कोई भी जीव 'निष्कल' नहीं बन सकता। केवलकानने निष्कल और सकलको एक-दूसरेके समीपतम पहुँचा दिया है।

'निर्गुण' और 'सगुण' में बृहदन्तर होनेके कारण ही हिग्दीके अक्तित-काव्यमें दो पृथक् प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। डॉ॰ पीताम्बरदस बङ्ध्वालने उन्हें 'निर्गुण

१. योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, ब्रह्मदेवकी टीका सहित, १।२५, पृण ३२ ।

२. 'परम श्रौदारिक शरीर' का श्रथं है अन्तिम स्थूल शर्मार, अर्थात् अर्थन्त इस स्थूल शरीरके उपरान्त फिर कोई शरीर थारण नहीं करेंगे।

भिनतवारा' और 'सगुण भिनतघारा' के रूपमें विभाजित कर दिया है। कबीर आदि पहलीके और सूर आदि दूसरी घाराके कवि कहे जाते हैं। हिन्दीका जैन भिनत-काव्य 'निष्कल' और 'सकल' के रूपमें नहीं बाँटा जा सकता। उसमे दोनोंका समन्वय हुआ है। हिन्दीके जैन भक्त कवियोंने यदि एक ओर सिद्ध अथवा निष्कलके गीत गाये तो दूसरी ओर अर्हन्त अथवा सकलके चरणोंमें भी श्रद्धा-पुष्प चढ़ाये। उन्होंने किसी एकका समर्थन करनेके लिए दूसरेका खण्डन नहीं किया। भट्टारक शुभचन्द्रने 'तत्त्वसारदूहा'में, ''देह विभिण्णो णाणसय रे मुरति रहित अमुत्त । ध्याउं अप्पा आपणो ध्यानानक पवित्त ॥ "कहा, तो "देव एक जिनदेव रे आगम जिन सिद्धान्त । तत्व जीवादिक सदृहण होइ सम्मत्त अभ्रान्त ॥" भी कहा। मृति चरित्रसेनने अपनी 'सम्माधि' नामकी कृतिमे, "खिण-खिण झाइयह णमो अरिहन्ताणं, जिव मेरी पावह णिब्वाणं।" के द्वारा अर्हन्तके व्यानकी बात कही, तो 'जिं अप्पा अप्पिंड गुण छग्ना, ते संसार महादुह भग्ना॥" से आत्माके गुणोंमे तल्लीन होना भी स्वीकार किया। भानन्दितलकने 'महानिन्दिदेख' नामकी रचनामें "अप्पा संजस सीक गुण अप्पा दंसण णाणु । वड तड संजम देड गुरु आणंदा ते पावहिं णिव्वाणु ॥'' लिखा तो दूसरी ओर सद्गुर, जो शरीरवारी है, की भी महिमा का, "गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिड, गुरु रयणत्त्रयसारु । सो दरिसावइ अप्प परु आणंदा, भवजल पावइ पारु ॥" के द्वारा बखान किया । हिन्दीके भित्त-काव्यका ऐसा कोई जैन कवि नहीं, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ न पायी जाती हों।

### दिव्य अनुराग

जैन आचार्योंने 'राग' को बन्धका कारण कहा है, किन्तु वीतरागीमें किया गया 'राग' परम्परया मोक्षको ही देता है। वही 'राग' बन्धका हेतु है जो 'पर' में किया गया हो। वीतरागी परमात्मा 'पर' नहीं 'स्व' आत्मा ही है। आत्म-प्रेमका अर्थ है आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं। आचार्य पूज्यपादने 'राग' को भिवत कहा, किन्तु उस रागको जो अर्हन्त, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचनमें शुद्ध भावसे किया जाये। वितरागीके प्रति रागका यह भाव जैन भिवतके रूपमें निरन्तर प्रतिष्ठित बना रहा। भक्त कियोंने तो उसीको अपना आधार माना।

तत्त्वसार दृहा, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, सम्माधि श्रौर महानन्दिदेउ, मन्दिर वर्षीचन्द्रजी जयपुरकी हस्तलिखित प्रतियोंके श्राधारपर ये उद्धरण दिये गये है।

२. श्राचार्यं पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६।२४ का माध्य ।

हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमें यह रागात्मक भाव जिन अनेक मार्गोंसे प्रस्फुटित हुआ, उनमे 'दाम्पत्यरति' प्रमुख है। 'दाम्पत्यरति' का अर्थ है पति-पत्नीका प्रेम-भाव। पति-पत्नीमें जैसा गहरा प्रेम सम्भव है, अन्यत्र नहीं। इसी कारण 'दाम्पत्य-रति' को रागात्मक भिनतमे शीर्ष स्थान दिया गया है। हिन्दीके जैन कवियोंने चेतनको पति और सुमितको पत्नी बनाया । पतिके विरहमें पत्नी बेचैन रहती है. वह सदैव पति-मिलनकी आकांक्षा करती है। पति-पत्नीके प्रेममें जो मर्यादा और शालीनता होती है, जैन कवियोंने उसका पूर्ण निर्वाह 'दाम्पत्यरित' वाले रूपकोमें किया है। कवि बनारसीदासकी 'अध्यातमपद पंक्ति', भगवतीदास 'भैया' की 'शतअष्ठोत्तरी,' मुनि विनयचन्दकी 'चूनड़ी', द्यानतराय, भूघरदास, जगराम और देवाब्रह्मके पदोंमें दाम्पत्यरितके अनेक दृष्टान्त है और उनमें मर्यादाका पर्ण पालन किया गया है। हिन्दीके कतिपय भिवत-काव्योमे दाम्पत्यरित छिछले प्रेमकी द्योतक-भर बनके रह गयी है। उसमें भिक्त कम और स्थल सम्भोगका भाव अधिक है। भिनतकी ओटमें वासनाको उद्दीप्त करना किसी भी दशामे ठीक नहीं कहा जा सकता। पत्नीके द्वारा सेज सजायी जाना और उसपर सम्भोगके लिए पतिका आह्वान किया जाना, भिंतत तो नहीं ही है और चाहे कुछ हो। दाम्पत्य-रतिके रूपकको 'रूपक' ही रहना चाहिए था, किन्तु जब उसमें रूपकत्व तो रहा नहीं, 'रित' ही प्रमुख हो गयी, तो फिर अशालीनताका उभरना भी स्वाभाविक ही था। जैन कवि और काव्य इससे बचे रहे।

'आध्यात्मिक विवाह' भी रूपक काव्य है। इनमें किसी साधुका विवाह दीक्षाकुमारी या संयमश्रीके साथ सम्पन्न होता है, अयवा आत्मारूपी नायकका गुणरूपी नायिकाके साथ। मेरनन्दन उपाध्यायका 'जिनोदयसूरि विवाहल्ल', उपाध्याय जयसागरका 'नेमिनाथ विवाहलो', कुमुदचन्दका 'ऋषभ विवाहला' और अजयराजपाटणीका 'शिवरमणीका विवाह' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। 'आध्यात्मिक विवाह' जैनोंकी मौल्लिक कृतियाँ हैं। निर्गृनिए संतोने उनका निर्माण नहीं किया था। 'आध्यात्मिक फागुओं' की रचना भी जैन कियोंने अधिक की। जैन चेतन अपनी सुमित आदि अनेक पित्नयोंके साथ होली खेलता रहा है। कभी-कभी पुरुष और नारोके जत्थोंके मध्य भी होलियाँ खेली गयी है। वैसे तो होलियाँ सहस्रों जैन पदोमें बिखरी है, किन्तु जैसी सरसता द्यानतराय, जगराम और रूपचन्दके काव्यमे है, दूसरी जगह नहीं। चेतनकी पित्नयोंको 'आध्यात्मिक चूनड़ी' पहननेका चाव था। कबीरको बहुरिया ने भी 'चूनड़ी' पहनी है, किन्तु साधुकीर्त्तिकी 'चूनड़ी' में संगीतात्मक लालित्य अधिक है।

नेमिनाथ और राजीमतीसे सम्बन्धित मुक्तक और खण्ड काव्योंमें जिस प्रेमकी

बनुभृति सिन्नहित है, वह भी स्थुल नहीं दिव्य ही था। वैरागी पतिके प्रति यदि पत्नीका सच्चा प्रेम है. तो वह भी वैराग्यसे यक्त ही होगा। राजीमतीका नेमी-स्वरके साथ विवाह नहीं हो पाया था कि वे. भोज्यपदार्थ बननेके लिए बँधे पश्ओंकी करुण पकारसे प्रभावित होकर तप करने चले गये: फिर भी राजीमतीने जीवन पर्यन्त उन्हींको अपना पति माना । ऐमी पत्नीका प्रेम झ्ठा अथवा वासनामिश्रित होगा, यह कोई नहीं कह सकता। हिन्दीकी अनेक मक्तक रचनाओं मे राजीमतीके सौन्दर्य और विरहकी भावपरक अनुभृतियां हैं, किन्तू वे अपभ्रंशकी प्रोषित-पतिकाओंसे यत्किंचित् भी प्रभावित नहीं है। राजीमती सुन्दर है, किन्तू उसे अपने सौन्दर्यका कभी आभास नही होता। राजीमती विरहप्रपीड़ित है, किन्तू उसे पतिके सुखका ही अधिक व्यान है। विरहमे न तो उसकी शय्या नागिन बन सकी है और न उसने अपनी रातें ही पाटियाँ पकडकर बितायी है। राजशेखरके 'नेमीश्वरफागु', हर्षकीत्ति, हेमविजय और विनोदीलालके 'नेमीश्वरगीतों'में राजीमती-का सौन्दर्य तथा जिनहर्ष, लक्ष्मीबल्लम, विनोदीलाल और धर्मवर्धनके 'नेमिराजी-मती बारहमासों में राजीमतीका विरह उत्तम काव्यका निदर्शन है। कहींपर भी अश्लीलता नहीं है। सब कुछ मर्यादासे बँबा है। हिन्दी के जैन काव्योमे नेमी इवर और राजीमतीको लेकर अनेक मंगलाचरणोंकी भी रचना हुई है, किन्तु उनमे कहीं भो ''पादामस्थितया मुद्धः स्तनभरेणानीतया नम्नताम्'' और ''औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा न्यावर्त्तमाना हिया ।" जैसी बात नहीं है। जब कि भगवान्के मंगला-चरण भी वासनाके केमरेसे खीचे जा रहे थे, नेमीश्वर और राजुलसे सम्बन्धित मांगलिक पद दिन्यानुम् तियोके प्रतीक-भर ही रहे। उन्होंने अपनी पावनताका परित्याग कभी नही किया।

#### रहस्यवाद

जैन अपर्श्राके 'परमात्मप्रकाश', 'सावयधम्मदोहा', 'दोहापाहुड' — रामिंसह 'वैराग्यसार' और 'दोहापाहुड' — महचन्द मे आत्म-ब्रह्मसे प्रेम करने और उसमे तन्मय होनेकी बात कही गयी है। वहाँ आत्म-ब्रह्मकी भिवतसे सम्बन्धित अनेक चित्र है, जिनपर तन्त्रात्मक प्रवृत्तिका भी हलका-सा रंग है। मध्यकालीन हिन्दीके जैन कवि अपभ्राके इस रहस्यवादसे प्रभावित हैं, किन्तु वे तन्त्रवादसे मुक्त हैं। उनकी अनुभूतियोमे भावात्मकता अधिक है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' मे भी भावात्मक अनुभूतिकी ही बात अधिक कही गयी है। भाव-

देखिए इंपेकी 'रत्नावली' के प्रारम्भिक मंगलाचरण ।

मूलक अनुभूति ही रहस्यवादका प्राण है। विचारात्मक अनुभूति दर्शनके क्षेत्रमे प्रतिष्ठित है। अनुभूति दोनो है, किन्तु पहलीमे भाव उत्पन्न होते है और दूसरीमे विचार। डॉ॰ राधाकुष्णनने विचारात्मक अनुभूतिको अध्यात्मविद्या कहा है। अध्यात्मविद्या वह है, जिसमे मुख्यतः अनुभूतिगत तत्त्वका विचार किया जाये। रहस्यवाद भावात्मक अनुभूति है।

अनुभूतिका दूसरा नाम अनुभव है। किव बनारसीदासने अनुभवकी परिभाषा लिखी है, "आदिमक रसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे ही अनुभव कहते हैं ।" उसीको विशद करते हुए उन्होंने कहा, "इसी अनुभवको जगत्के ज्ञानो जन रसायन कहते हैं। इसका आनन्द कामघेनु और चित्रावेलिके समान है, इसका स्वाद पंचामृत भोजन-जैसा है। अनुभव मोक्षका साक्षात् मार्ग है।" पाण्डे रूपचन्दने 'अध्यात्म सवैया' में लिखा है कि आत्मब्रह्मको अनुभूतिसे यह चेतन दिन्य प्रकाशसे युक्त हो जाता है। उसमे अनन्तज्ञान प्रकट होता है और यह अपने-आपमे ही लीन होकर परमानन्दका अनुभव करता है।

१. डॉ॰ राषाकृष्णन, Heart of Hindusthan, श्रनुवाद-भारतकी श्रन्तरात्मा, विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, १६५३, ए० ६५।

२. वस्तु विचारत ब्यावर्तै, मन पावै विश्वाम । रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥१७॥ बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैनयन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १६८६, १०१७।

३. अनुभौके रसकी रसायन कहत जग, अनुभौ अभ्यास यह तीरथकी ठोर है। अनुभौ की केलि यह कामधेनु चित्रावेलि, अनुभौ को स्वाद पंच अमृतको कौर है। देखिए वहीं, १६वॉ पद्य, पृ० १७-१८।

४. अनुभी अभ्यासमें निवास सुघ चेतन को,

अनुभी सरूप सुघ बोधको प्रकास है,
अनुभी अनूप उपरहत अनंत ज्ञान,

अनुभी अनीत त्याग ज्ञान सुखरास है।
अनुभौ अपार सार आप ही को आप जाने,

आप ही मैं न्याप्त दीसे जामें जड़ नास है।
अनुभी अरूप है सरूप चिदानंद चंद,

अनुभी अतीत आठ कर्म स्यो अफास है।।१॥
अध्यात्म संवैया, मन्दिर बधीचन्द्रजी, जयपुरकी इस्तलिखित प्रति।

मध्यकालीन हिन्दीके जैन काव्योंमे रहस्यवादी गीत और पद बिखरे हुए हैं। उनमें 'आराधना प्रतिबोधसार' — सकलकोत्ति, 'सम्माधि' — चरित्रसेन, 'तत्त्व-सारहृहा'—शुभचन्द्र, 'चेतनगीत' — जिनदास, 'अनित्यपंचाशत' — त्रिभुवनचन्द्र, 'सुन्दरस्तुसई' के सुन्दरदास, 'खटोलनागीत' — पाण्डे रूपचन्द्र, 'अध्यात्मगीत' — क्रिनेंद्रसीदास, 'मनराम विलास' — मनराम, 'बहत्तरी' — आनन्दघन, 'हितोप-देशबीवनो' — हेमराज, 'आगम विलास' — जगतराम, 'चेतनबत्तीसी' — लक्ष्मी-बल्लभ, 'अक्षरबावनो' — बिहारीदास, 'चेतन गीत' — किशनसिंह और 'चेतन सुमितसज्झाय' — भवानीदास प्रसिद्ध रचनाएँ है। इनमे आत्म-ब्रह्मके प्रेमकी अभिव्यक्ति रूपकोके द्वारा की गयी है। रूपक सरस है, ऐसी सरसता संस्कृत-प्राकृतके जैन कवियोंमें नहीं पायी जाती।

### सतगुरु

जैन काव्योंमे सतगुरुका महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ सतगुरु और ब्रह्ममें भेद नहीं स्वीकार किया गया है। उन्होंने अहंन्त और सिद्धको भी 'सतगुरु' की संज्ञासे अभिहित किया है। कबीरका गुरु ब्रह्मसे पृथक है। गुरुके द्वारा ही गोविन्द मिलता है, अतः कबीरने गुरुको ब्रह्मसे बड़ा कहा है। गुरुके प्रति कबीरका यह दृष्टिकोण स्वार्थजन्य अधिक लगता है, भिवतपरक कम। दूसरी ओर जो भक्त ब्रह्मको भी 'गुरु' कहकर ही पुकारता है, उसकी गुरु-भिवतमें सन्देह नहीं किया जा सकता। जैन किव गुरु-भक्त थे। उन्होंने पंचपरमेष्ठीको 'पंचगुरु' कहा है। पचपरमेष्ठीमें अर्हन्त-सिद्ध शामिल है, आचार्य—उपाध्याय तथा सार्धु भी। साधु यदि सम्यक्ति है, तो गुरु-पदका अधिकारी है। गुरु वही है, जो सम्यक् पथका निर्देशन करे। सम्यक् पथका अर्थ है मोक्ष-मार्ग। उसे वही बता सकता है, जो उसपर चल चुका हो। सच्चा साधु उसपर चलता है और उसके अंश-अंशसे परिचित रहता है। हिन्दीके जैन किवयोंने 'गुरु' को मोक्ष-मार्गका प्रकाशक कहा है।

कबीर ने 'गुरु' की शक्तिकी बात तो बहुत की, किन्तु उसके प्रति शिष्यकी अनुरागात्मक श्रद्धाका तो जैसे वहाँ अभाव ही है। उधर जैन कान्योंकी गुरु-भित्तमें अनुरागको पर्याप्त स्थान मिला। जैन शिष्यके गुरुके मिलन और विरह दोनोंके ही गीत गाये। गुरुके मिलनमें शिष्यको समूची प्रकृति लहलहाती हुई दिखाई दी और विरहमें उसने समूचे विश्वको उदासीन देखा। रल्हकी 'जिनदत्त चौपई', उपाध्याय जयसागरकी 'जिनकुशलसूरिचौपई', कुशललाभका

'श्रीपूज्यबाहणगीतम्', साधुकीत्तिका 'जिनचन्द्रसूरिगीतम्' तथा जोघराजका 'सुगुरुशतक' अनुरागात्मक भक्तिके उत्तम दृष्टान्त है ।

हिन्दीके सभी किवयोंने स्वीकार किया है कि गुरुके सामर्थ्यवान् होने मात्रसे कुछ नहीं होता। शिष्यमें योग्यता, ग्रहण करनेकी उपादान शिक्त होनी ही चाहिए। उपादान शिक्तके अभावमें गुरु कितना ही समझाये शिष्य समझता नहीं। जैन किवयोंने अपने अनेक पदोमें इस भावको सरसताके साथ प्रकट किया है; किन्तु गुरु अत्यिषक उदार होता है। शिष्यमे ग्रहण करनेकी शिक्त हो या न हो, वह गुरुके आशीर्वादका पात्र तो बनता हो है। बनारसीदासने 'नाटक-समयसार'में गुरुको मेघके समान कहा है। गुरुमें-से मेघकी ही भौति 'बानीरूपी' अखंडित घार निकलती है और उससे सब जीवोंका हित होता है।

"ज्यों बरषे बरषा सम्भै, मेघ अलंडित भार। स्यों सदगुरु बानी खिरै, जगत जीव हितकार।"

### ब्रह्मकी प्रेरणा

प्रत्येक मक्त अपने मगवान्से याचनाएँ करता है। जैन मक्तने भी की हैं। उसने कहीं पुत्र, कहीं घन और कहीं मोक्षा माँगा। उसका माँगना कभी व्यर्थ गया हो, ऐसा सुननेमें नहीं, आया। वीतरागी प्रभुने अपने मक्तकी सभी मनो-कामनाओं को पूरा किया, फिर वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। किन्तु प्रश्न तो यह है कि जो भगवान् संसारसे मुक्त हो चुका, उसका संसारसे क्या सम्बन्ध? जैन सिद्धान्त जिनेन्द्रमे कर्ज्यत्व नहीं मानता और बिना कर्ज्यत्वके वह मक्तकी इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर सकता। फिर जैन भक्त किस सहारसे टिकता है? उसके टिकनेका अवलम्ब है जिनेन्द्रकी प्रेरणा। जिनेन्द्र कुछ नहीं देते; किन्तु उनके दर्शन और पूजा-उपासनासे भक्तमें पुण्यप्रकृतियों का जन्म होता है। ये प्रकृतियाँ चक्रवर्त्तीकी विभूति देती हैं और तीर्थकरका पद भी। अर्थात् उनमें क्षणिक और स्थायी दोनों ही प्रकारका आनन्द देनेकी सामर्थ्य है। सारांश यह कि जिनेन्द्र

२. पुरवप्रकृतियाँ अन्य मार्गोंसे भी जन्म ले सकती है, किन्तु भक्तिमार्ग आसान, सीधा और सरस है, जनसाधारणके मनको रुचता है। ज्ञान प्रधान जैन धर्मेमें उसका विधान बहुत बडे आस्वासनकी बात है।

र. रल्हकी 'जिनदत्त चौपई', जैन मन्दिर पाटौदी, जयपुरके गुटका नं० २०० में मौजूद
 है। इसमें ५५३ पद्य है। जोधराजका सुगुरुशतक भी इसी मन्दिरके गुटका नं०
 २३६ में अ'कित है। श्रवशिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है।

कुछ नहीं देते, किन्तु उनकी प्रेरणा सब कुछ देती है। उससे भक्तमें ऐसी सामर्थ्यका जन्म होता है, जिससे वह स्वतः सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसे ही प्रेरणाजन्य कर्त्तृत्व कहते हैं। इसमें भक्त 'दैव-दैव पुकारा' तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु अभीष्ट प्राप्त करनेके लिए कर्मक्षेत्रमें उतरती है। भिवत और कर्मका ऐसा समन्वय कहाँ देखनेको मिलता है। इसमें जैन भक्त न तो भिवतके नितान्त परावलम्बनसे आलसी बन पाता है और न कर्मकी शुष्कतासे बेचैन होता है।

जिनेन्द्रका सौन्दर्य प्रेरणाका अक्षय पुंज है। उसे लेकर किवयोंकी आनन्दानुभूतियाँ भी उभरती रही हैं। 'स्वयम्भू स्तोन्न' में आचार्य समन्तभद्रने लिखा है, ''न पूजार्थस्त्विय बीतरागे न निन्द्या नाथ विवान्तवैरे। तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरितान्जनेभ्यः॥" मध्यकालीन हिन्दीके जैन काव्योमें ऐसी अनेकानेक उक्तियाँ है। द्यानतरायने जिनेन्द्रके प्रेरणाजन्य कर्ज् स्वको एक उपालम्भके द्वारा प्रकट किया है।

''तुम प्रभु कहियत दीनद्याछ ।
आपन जाय मुकति में बैठे, हम जु रूकत जगजाछ ।
तुमरो नाम जपें हम नीके, मन बच तीनों काछ ॥
तुम तो हमको कछू देत निहं, हमरो कौन हवाछ ।
खुरे-मछे हम मगत तिहारे, जानत हो हम चाछ ॥
और कछू निहं यह चाहत हैं, राग-दोष कौं टाछ ।
हम सों चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा विशाछ ॥
धानत एक बार प्रभु जग तें, हमकों छेड़ निकाछ।"

आधुनिक हिन्दीके किवयोंका मन भी आराध्यके प्रेरणाजन्य सौन्दर्यमें ही अधिक रमा है। 'प्रियप्रवास'की राघाने पवनको दूती बनाकर कृष्णके पास भेजा। दूतीने पूछा कि वहाँ तो सब काले ही काले होंगे, मैं कृष्णको कैसे पहचानूँगी ? राघाने कहा,

"बैठे होंगे जिस थक वहाँ मन्यता भूरि होगी। सारे प्राणी वदन कसते प्यारके साथ होंगे॥ पाते होंगे परमनिधियाँ छुटते रस्न होंगे। होती होंगी हृद्यतककी क्यारियाँ पुष्पता-सी॥ देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद्दृष्टि द्वारा। कोहाको छू कलित करसे स्वर्ण होंगे बनाते॥" राधाने कुल्णके व्यक्तित्वमें एक ऐसा जादू माना है, जिससे समीपस्थोंको परम निधियाँ और रत्न प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण कुछ देते नहीं, उनके 'दर्शन'में ऐसी शक्ति है, जिसकी प्रेरणा भक्तको सब कुछ पानेमें समर्थ बनाती है। जिसकी केवल सद्दृष्टिसे ही प्रथित गुण आ जाते हों, वह जादू हो है और क्या। इसे ही जैन आचार्य प्रेरणा कहते रहे हैं, और जैन-किव उसीके प्रेरणा-दीप जलाते रहे हैं। रायचन्दकी सीताने राममे, हेमविजयकी राजुलने नेमिकुमारमे, कुशललाभकी अंजनाने पवनदेवमे प्रेरणाजन्य सौन्दर्यकी अनुभूतियाँ की है।

### पंचकल्याणक स्तुतियाँ

तीर्थकरोके गर्भमे आने, जन्म लेने, तपके लिए जाने, केवलज्ञानके उत्पन्न होने और मोक्ष प्राप्त करनेके अवसरपर जो उत्सव मनाये जाते हैं, उन्हें 'कल्याणक' कहते हैं। वे कल्याण करते हैं, अतः उनकी यह संज्ञा सार्थक ही है। जैन काव्योमे उनका अनुभूतिपरक विवेचन है। प्रबन्ध काव्योमे अधिक है फिर चाहे वे संस्कृत-प्राकृतके हों अथवा अपभ्रंश और हिन्दीके। वहाँ तीर्थंकरके प्रत्येक कल्याणकसे सम्बन्धित एक-एक सर्ग है, किन्तु कवियोंका मन गर्भ और जन्म-कल्याणकोंमें ही अधिक रमा है। भूधरदासके पार्व-पुराणमे इन दोका सरस वर्णन है। कविकी सबसे बड़ी सामर्थ्य है चित्रांकन। हिन्दीके महाकवियोंने रुचिकवासिनो देवियोंके द्वारा मांकी सेवा, सद्यःजात बाल तीर्थंकरका पाण्डुक-शिलापर स्नान, इन्द्रका ताण्डव नृत्य और 'आनन्द' नाटक आदि दृश्योंको सफलतापूर्वक अंकित किया है। उनमें प्राकृतिक छटाका समन्वय होनेसे सौन्दर्य और भी बढ गया है।

प्रबन्ध काव्योंमे यथाप्रसंग मुक्तक स्तुतियोंको भी रचना की जाती है। उनमे तत्-तत् कल्याणकको लेकर तीर्थंकरके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करना ही किविका उद्देश्य होता है। अपेक्षाकृत हिन्दीके प्रबन्ध काव्योमे ऐसी स्तुतियोंकी अधिकता है। हिन्दीके किवियोंने तो मुक्तक रूपसे भी पंचकल्याणक-स्तुतियोंका निर्माण किया है। संस्कृत-प्राकृतमे उनका नितान्त अभाव है। यह हिन्दी-किवियोंकी अपनी निजी विशेषता है। पाण्डे रूपचन्दकी 'पंचमंगल स्तुति' आज भी चैन-मन्दिरोंमें प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जगरामके 'लघुपंचमंगल'की एक हस्ति लिखित प्रति मुझे बड़ौतके दिगम्बर जैन-मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें मिली है। पाण्डे रूपचन्दने प्रसिद्ध 'पंचमंगलस्तुति'के अतिरिक्त एक 'लघुपंचमंगल'का भी

निर्माण किया था। वह भी बड़ौतके शास्त्रभण्डारमे उपलब्ध हुआ है। भवानी-दासके 'पंचमंगलकाब्य'की एक प्रति बनारसमे रामघाटपर स्थित प्राचीन जैन-मन्दिरमे मौजूद है। भट्टारक धर्मचन्दका 'पंचमंगल' जयपुरके पाटौदीके जैन-मन्दिरमे उपलब्ध है। इन काब्योमे जैन कवियोका हृदय जैसे उमड़ ही पड़ा है। जगरामके लघुमंगलका एक वह दृश्य देखिए, जिसमे छप्पन कुमारिकाएँ मांकी सेवा करती है,

> ''ईक सनमुष दरपन लीया, ईक ठाडी चँवर हुराबै जी। बसन आभूषन ईकसै, ईक मधुरी बैन बजावै जी॥ पूँछत एक पहेली का, ईक उत्तर सुनि हरषावै जी। निसि दिन अति आनन्द स्यौ, इम नय मास बिताबै जी॥ महिमा त्रिभुवन नाथ की, कवि कहाँ लीं वरणाबै जी। मिक परे ना बसि मयो, जगतराम जस गावै जी॥

### दास्यभाव

भक्तको भगवान्का दास होना ही चाहिए। वह दासता जो भक्तके हृदयमें जन्म लेती है, सात्त्विकी ही होती है। उसका भौतिक स्वार्थसे युक्त दासताके राजिसक पहलूसे सम्बन्ध नहीं होता है। जैन भक्त भगवान्का दास है। वह भगवान्की सेवामें अपना जीवन बिता देना चाहता है। हिन्दोंके अनेक जैन कवियोंने भव-भवमे जिनेन्द्रकी सेवा करनी चाही है। उन्होंने न तो सांसारिक सुख माँगे और न मोक्ष ही, माँगी तो सेवा। सेवाजन्य आनन्द ही उनके जीवनका चरम लक्ष्य बना रहा। उनकी यह आकांक्षा पवित्र थी—स्वार्थरहित।

जैन भक्तका आराध्य भी कैसा उदार और दयालु है कि वह अपने दासको अपने समान बना लेता है। आचार्य समन्तभद्रने लिखा है कि हे भगवन् ! जो आप-की शुश्रूषा करते हैं, वे शोध्र ही आप-जैसी लक्ष्मीसे सुशोभित होते हैं। इसीलिए किव बनारसीदासने ज्ञानिके लिए भी सेवाभावकी भिक्त अनिवार्य बतलायी है। जो भगवान् दीनोंपर इतनी दया करे कि उन्हें अपने समान बना ले, सच ही वह 'दीनदयालु' है। इसी नारण जैन भक्त बार-बार उस 'दीनदयालु' को पुकारता है ,

१. देखिए स्तुतिविद्या, ७०वॉ श्लोक ।

२. कि भूषरदासकी 'श्रहो जगदगुरु'वाली विनती, जो 'बृहज्जिनवाणीसंग्रह'में प्रकाशित हो चुकी है।

जैन मिक : प्रवृत्तियाँ

### "श्रहो जगदगुरु एक सुनियो श्ररज हमारी। तुम प्रसु दीनदयालु, मैं दुखिया संसारी॥"

और यह भी सच है कि उसका पुकारना कभी निरर्थक नहीं गया। दीनदयालुने दीनपर दया कर उसे भी 'दीनदयालु' बना लिया। ऐसे भगवान्का यदि कोई दास बने तो ठीक ही है। यदि न बन पाये तो दुर्भाग्य है।

हिन्दीके अनेक जैन किवयोने दास्यभावकी भिक्त की है। उसका विवेचन तीसरे अध्यायमें किया गया है। यह उनके लिए एक उत्तर होगा, जो जैन भिक्तमें दास्यभाव नहीं मानते। उनके कथनानुसार श्रात्मामें परमात्मा बननेकी ताक़त मौजूद है, फिर उसे दासता करनेकी क्या आवश्यकता है। उनके सिद्धान्तानुसार आत्मा और परमात्मा समान है, फिर दासताको स्थान ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वे भगवान्में कर्त्तृत्व भी नहीं मानते, इसलिए भी दासताका खण्डन करते हैं। किन्तु आत्मा अभी परमात्मा बनी नहीं है, उसमें उन तत्त्वोंका आविर्भाव नहीं हुआ है, जो परमात्मामें मौजूद है, अतः यदि वह परमात्मामें सेवाभाव रखे तो अनुग्युक्त नहीं है। जहाँतक कर्त्तृत्वका सम्बन्ध है, वह भन्ने ही प्रेरणात्मक हो, है तो, फिर दास्यभाव भी निभ ही सकता है। जैन कवियोंने दास्यभिवज़े अनेक पदोंका निर्माण किया है।

## आराध्यकी महत्ता

अराघ्यकी महत्ता स्वीकार किये बिना श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती, भिक्त तो दूरकी बात है। इसी महत्ताके साथ भक्तकी अपनी लघुताको स्वीकृति स्वतः ही जुड़ी है। अर्थात् भक्त जवतक अपनेको लघु और आराघ्यको महान् स्वीकार नहीं करता, वह भक्त ही नहीं हैं। जैन भक्तमें भी ये दोनो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। आराध्यकी महत्ता प्रकट करनेके अनेक ढग है, और उनमें एक यह भी हैं कि अपने आराध्यकी अन्य देवोंसे बड़ा बताया जाये। सूर और तुल्रसीने कृष्ण और रामको ब्रह्मा, महेश और बुद्धसे बड़ा कहा है। जैन कवियोने भी जिनेन्द्रको अन्य देवोंसे बड़ा माना। ऐसा करके उन्होंने अपने इष्टदेवमे अनन्य भाव ही प्रकट किया है। उन्होंने किसी अन्यके प्रति कटुता अभिव्यक्त नहीं की। अपने इष्टदेवको सर्वोत्कृष्ट बताना भक्तका कर्तव्य है, किन्तु जिन बन्य देवोसे उत्कृष्ट दिखाया जाये, उनके प्रति घृणात्मक भाव प्रकट करना ठीक नहीं है। सगुणोपासक किय निर्णुणब्रह्मका खण्डन कटुताके साथ करते रहे है। उनका यह कार्य निषेधात्मक

अधिक है, विधेयक कम । निर्गुणब्रह्मका खण्डन सगुणब्रह्मकी भिक्त नहीं है। सगुण और निर्गुणको एक माननेसे जैन किव इस संवर्षसे नितान्त मुक्त रहे हैं। उन्होंने जैनातिरिक्त देवोसे अपने देवको बड़ा तो बताया, किन्तु उनको बुरा भी नहीं कहा। जैन संस्कृत काव्योमें तो कहीं-कही ब्रह्मा, विष्णु, महेशके प्रति तीखा-पन भी दिखाई देता है, किन्तु जैन हिन्दो रचनाओं ऐसा नहीं है।

जैन किवयोने आराध्यकी महत्ता एक अन्य शैलीसे भी प्रकट की है। यह शैली विधेयक है और प्रथमकी अपेक्षा उदारतापरक भी। इसमे भक्त किव अन्य देवोंकी आराधना तक करनेको तैयार रहता है, किन्तु तभी, जब उसमें अपने इष्टदेवके गुण घटित हों। रामके भक्त तुलसीदास कृष्णकी वन्दनाको भी तैयार है, किन्तु जब वे मुरली छोड़कर 'धनुष-बाण' घारण करें। एक जैन किव शंकर-की पूजा करना चाहता है, किन्तु तभी जब शंकर प्रलय करना छोड़कर 'शं' अर्थात् शान्ति करनेवाले बन जायें। इसी भाँति वे 'ब्रह्मा' की उपासना करनेको भी तैयार है, किन्तु तभी जब वह उर्वशीके मोह-जालसे निकलकर 'क्षुतृष्णाश्रम-राग रोगरहित' हो जायें। आचार्य हेमचन्द्रने तो अपने आराध्यका नाम ही नहीं लिया। उनके लिए तो वे सभी इष्टदेव है, जिनमे रागादिक दोष क्षयको प्राप्त हो गये है,

"भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥ यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया । वीतदोषकळुषः स चेद्रवानेक एव मगवन्नमोऽस्तु ते ॥"

भक्तकी लघुताकी बात ऊपर कही जा चुकी है। आराध्यकी महत्ताके समक्ष भक्तको अपना प्रत्येक गुण और कार्य लघु हो प्रतीत होता है। भक्तिक क्षेत्रमें लघुताका भाव हीनताका द्योतक नही है। भक्त जितना हो अधिकाधिक अपनेको लघु अनुभव करता जायेगा, उतना हो विनम्र होता जायेगा और आराध्यके समीप पहुँचता जायेगा। तुलसीको 'विनयपत्रिका'मे 'लघुता' प्रमुख है। जैन कि कुमुदचन्द, जगजीवन, मनराम, बनारसीदास, रूपचन्द और भूघरदासके पदोमे भी लघुताको ही मुख्यता दी गयी है। बनारसीदासका एक पद्य देखिए

१. आचार्य अकलंक, अकलंकस्तोत्र सटीक, दूसरा और चौथा श्लोक ।

२. नाटकसमयसार, जत्थानिका, १२वाँ पद्य।

जैन भक्ति: प्रवृत्तियाँ

"जैसं कोउ मृरख महासमुद्र तिरिबे को, भुजानि सों उचत मयो है तिज नावरी। जैसें गिरि उपिर विरखफल तोरिबे कों, बावनु पुरुष कोऊ उमंग उतावरी। जैसे जलकुण्ड में निरित्व शिश प्रतिबिम्ब ताके गिहबे कों कर नीचो कर टावरी। तैसें में श्रळपबुद्धि नाटक आरम्म कीनी गुनी मोहि हँसेंगे कहेंगे कोउ बावरी॥"

लघुताके साथ ही दोनताका भाव भी जन्म लेता है। दोनताका अर्थ है गरीबी, गरीबी केवल रुपये-पैसेकी नहीं, हर तरहकी। भक्तमे न तो गुण है और न पुण्य करनेकी सामर्थ्य। उसकी जिन्दगी पापोंमे कटती है। इसी कारण उसे बारम्बार गर्भके दुःखोंको झेलना पड़ता है। वह जोवन-भर बेचैन रहता है। कोई भी भगवान् उसके इन दुःखोंको तभी दूर कर सकता है, जब वह 'दीनदयालुं हो। अहिंसाको परम धर्म माननेके कारण जिनेन्द्र तो स्वभावसे ही 'परम-कार्शणक' होते हैं। उन्होंने सदैव दोनोंपर दया की है। हिन्दीके जैन कवियोंने उनके 'दोनदयालुं कपको लेकर बहुत कुछ लिखा है। उनमे पं० दौलतरामकी 'अह्यात्म बारहखड़ी', भैया भगवतीदासका 'ब्रह्मविलास', भूधरदासका 'भूधरितलास', द्यानतरायका 'द्यानतिलास' तथा मनरामका 'मनरामविलास' प्रसिद्ध है। इनमें भगवान्के उस 'विरुद्ध' का निरूपण है, जिसके सहारे दीन तरते है, भले ही उन्होंने हीन कर्म किया हो।

भगवान् इसिलए भी महान् है कि वह अशरणोको शरण देता रहा है। जीव अपने ही पाप और अपराधोके कारण ऐसा बन जाता है कि उसे कोई शरण देने-को तैयार नहीं होता। ऐसोंपर भगवान् दया करता है। उनके अपराधोको परि-माजित कर उन्हें भी भवसमुद्रसे तार देता है। जिनेन्द्र जब 'दीनदयालु' है तो 'अशरणशरण' भी है। अशरणोंको शरण देना भी दयासे ही सम्बन्धित है। जैन कवियोने जिनेन्द्रके इस रूपको लेकर अनेक अनुभूतिपरक 'पदो'का निर्माण किया है। पं० दौलतरामका कथन है,

"जाऊँ कहाँ तजि शरण तिहारे। चूक अनादितनी या हमरी, माफ करौ करुणा गुन धारे॥ हुबत हों भवसागर में अब, तुम बिनु को मोहि पार निकारे।" भक्तको भी पूरा विश्वास है कि उसे केवल जिनेन्द्र ही शरण दे सकते हैं। वे केवल शरण ही नहीं, अपितु उसे तार भी देंगे, क्योंकि उनका ऐसा 'विरुद' है। किव द्यानतरायने लिखा है,

> "अब हम नेमिजी की शरन। और ठौर न मन लागत है, छाँ डि प्रभुके शरन॥ सक्क मवि-अब-दहन बारिद विरुद तारन तरन। इन्द्र-चन्द्र-फनिन्द ध्यावें, परम सुख दुख हरन॥"

### कोर्त्तन

कीर्त्तनका तात्पर्य है भगवान्की कीर्तिका वर्णन करना। वैष्णव मन्दिरों से ताल-मंजीरोंके साथ होनेवाल कीर्त्तनका रूप जैन मन्दिरों से कभी प्रचलित नहीं रहा। मध्यकाल मे देवस्थानोपर भी जैन भनत नृत्य और गायनके साथ रास करने लगे थे, किन्तु श्री जिनवल्लभसूरि (वि० सं० ११६७) ने लगुड़ और तालरासो-को बन्द कर दिया था, क्योंकि इन रास-कर्ताओंकी चेष्टाएँ विटो-जैसी होने लगी थीं। अन्य रास प्रचलित रहे, नृत्य और गायन भी। किन्तु यहाँ रूप भी वैष्णव-मन्दिरों होनेवाले कीर्तन-जैसा नही था।

काव्यमें कीर्त्तनको नाम-जप कहते हैं। जिनेन्द्रके नाम-जपकी महिमा जैन किवयोंने सदैव स्वीकार की है। मानतुंगाचार्यने 'मक्तामरस्तोत्र'में लिखा है, ''त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धमया मत्रन्ति॥'' आचार्य सिद्धसेनने भी 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र'में लिखा है, ''आस्तामचिन्त्यमिष्टमा जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति मवतो मवतो जगन्ति॥'' हिन्दीके जैन साहित्यमें तो स्थान-स्थानपर भगवान्के नामकी महत्ताका मावपूर्ण निरूपण है। वैसे तो सूर और तुलसांने भी अपने आराध्यके नाम लेने सात्रसे ही असीम सुख प्राप्त होनेकी बात लिखी है, किन्तु जिनेन्द्रका नाम लेनेसे सांसारिक वैभव तो मिलते ही है, साथ ही उनके प्रति अनाकर्षणका भाव भी प्राप्त होता है। वैभव मिलता जाये और उसके साथ ही मन उससे पृथक् होकर वैराग्यकी ओर खिचता जाये, यह ही जिनेन्द्रके नाम-जपका उद्देश्य है। किव बनारसीदासके 'नामनिर्णय विवान'से ऐसा

१. चानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पहला पद ।

सिद्ध भी है। भैया भगवतीदासने 'सुपंथकुपंथपचीसिका' में जिनेन्द्रके नामकी अचिन्त्य महिमाका वर्णन किया है। उदाहरणके लिए,

"तेरो नाम कल्पवृक्ष इच्छा को न राखै उर, तेरो नाम कामधेनु कामना हरत है। तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखै पास, तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है॥ तेरो नाम अमृत पिये तें जरा रोग जाय, तेरो नाम सुखमूल दुख को दरत है। तेरो नाम बीतराग धरै उर बीतराग, सब्य तोहि पाय सबसागर तरत है॥

कीर्त्तनका दूसरा अर्थ है गुणोंका कीर्त्तन । जिनेन्द्रमे गुण तो है असीम और मानव है ससीम, फिर उन्हें केसे कहे । अतः वह असीमको कहनेके लिए अति-शयोक्तिका सहारा लेता है । यहाँ 'अतिशयोक्ति' शब्द असीमके पक्षमे नहीं, अपितु कहनेवाले 'ससीम' के पक्षमे घटता है । ससीम कह नही पाता, किन्तु जो कुछ भी कहता है, वह भी उसके लिए बढ़ा-चढ़ा कथन है । असीमके सीमारहित गुणोंको तो वह जान भी नहीं पाता, अतः उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर कहनेका तो कोई अर्थ ही नहीं है । 'स्वयम्भू स्तोत्र' में इसे अल्पमितका 'प्रलाप-लेश' कहा है, वह अल्पमित, जो जिनेन्द्रके अशेषमाहात्म्यको जानता ही नहीं । घनञ्जयने 'विषापहार स्तोत्र' में स्पष्ट हो लिखा, ''वक्तुं कियान् कीह्शमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततोऽकाक्ति-कथा तवास्तु ।'' हिन्दीके पद-साहित्यमे 'असीम' के गुणोंको कहनेकी अशक्यता सरसताके साथ अभिव्यक्त की गयी है । किंव द्यानतरायने एक स्थानपर लिखा है,

"प्रभु मैं किहि विधि श्रुति करों तेरी।
गणधर कहत पार निहं पाने, कहा बुद्धि है मेरी॥
शक जनम मिर सहस जीम धिर तुम जस होत न पूरा।
एक जीम कैसे गुण गाने उल्लू कहै किमि सूरा॥
चमर छत्र सिंहासन बर्सीं, ये गुँण तुमतें न्यारे।
तुम गुँण कहन वचन बल नाहीं नैन गिनै किमि तारे॥

पं० दौलतरामकी 'अध्यात्मबारहखड़ी'में भी लिखा है कि जिनेन्द्रकी गूढ़ महिमा गणपति भी नहीं कह पाते, फिर भला मैं मितिहीन अज्ञानी उस भेदको कैसे पा सकता हूँ।

१. बाननपदसंग्रह, कलकत्ता, ४५वॉ पद ।

श्रध्यात्मबारहखङी, बडामन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, 'ग' श्रचर, ७५वाँ पद्य।

"गूढ़ स्वभाव जिनिंद सदा त् सब पती, महिमा तेरी गूढ़ छहै नहिं गणपती। त् गूढ़ातमदेव निरन्तर सब मही, मैं मितिहीन भ्रयान भेद पायो नहीं॥"

### स्मरण

सभी भक्त अपने-अपने आराघ्यका स्मरण करते हैं। स्मरण ही वियोगीका एकमात्र सहारा है। उसीके बलपर भक्त जीवित रहता है। भक्त तबतक स्मरण करता है, जबतक आराघ्यमय नहीं हो जाता। राघा जब स्मरण करते-करते कृष्णमय हो गयो, तभी उसे चैन पड़ा। जैन आचार्योने स्मरण और घ्यानको पर्यायवाची कहा है। स्मरण पहले तो रक-रुककर चलता है, फिर शनै:-शनै: उसमे एकतानता आती जाती है, और वह घ्यानका रूप घारण कर लेता है। स्मरणमें जितनी अधिक तल्लोनता बढ़ती जायेगी, वह उतना ही तद्रूप होता जायेगा। 'एकीभाव स्तोत्र'में लिखा है कि भगवान्के घ्यानसे मुझमें 'त्वय्येवाहं'की मित उत्पन्न हो जाती है। 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र'में कहा गया है कि जिनेन्द्रके घ्यानसे क्षणमात्रमें यह जीव परमात्म दशाको प्राप्त हो जाता है।

हिन्दीके जैन किवयोंने सतत स्मरणके बलपर भगवान्के तादात्म्यकी बात अनेक स्थानोंपर कही है। किव बनारसीदासने 'अध्यात्मगीत'में लिखा है, "भागइ भरम करत पिय ध्यान। फाटर तिमिर ज्यों ऊगत मान।"

---एकीभावस्तोत्र, १७वा पद्य।

प्रादुर्भूतस्थिरपदसुख त्वामनुष्यायतो मे,
 त्वय्येवाहं स इति मतिष्ठत्पद्यते निर्विकल्पा ।
 मिथ्यैवेयं तदिप तनुते तृष्तिमभ्रेषरूपां,
 दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादाद्भवन्ति ।।

ध्यानाजिजनेश भवतो भिवनः क्षणेन,
 देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति ।
 तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके,
 चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥

<sup>---</sup>कल्याणमन्दिरस्तोत्र, १५वाँ इलोक ।

३. बनारसीविलास, जयपुर, ऋध्यात्मगीत, १५वॉ पद्य, १० १६१।

द्यानतरायका कथन है कि 'आतमराम' सो लगनेसे अर्थात् घ्यान करनेसे 'दुविधा भाव' दूर हो जाता है, भक्त और स्वामीमे भेद नहीं रहता, दोनो एक हो जाते हैं। भैया भगवतीदासने 'सूजाबत्तीसो'मे "ध्यावत आप माहिं जगदीश, दुहुं पद एक विराजत ईश।" लिखकर घ्यानसे तादात्म्यकी बातको पुष्ट ही किया है। प० दौलतरामने भी "तब वास्यौं विछक नहीं, ध्याऊँ हैं निरम्रन्थि" लिखा है।

स्मरणसे केवल भगवान्का तादात्म्य ही नहीं, अपितु भौतिक विभूति भी उपलब्ध होती है। मुनि वादिराजका शरीर कोढ़को दुर्गन्धिसे युक्त था, जिनेन्द्र-की स्मृतिसे स्वर्ण-जैसा चमक उठा। है हिन्दीके किव द्यानतरायका कथन है कि प्रभुके स्मरणसे यह जीव तर तो जाता ही है, सौंप और मेढक-जैसे जीवोंको सुरपद भी प्राप्त होता है। देवताओंका वैभव प्रसिद्ध है। भैया भगवतीदासने 'परमात्मछत्तीसी'मे लिखा है, "राग द्वेष को त्याग के धर परमातम ध्यान। ज्यों पावे सुख सम्पदा, भैया इम कल्यान॥ " सांसारिक विभूतियोंको प्राप्त होती अवस्य है, किन्तु हिन्दीके जैन किवयोंने आध्यात्मक सुखके लिए ही बल दिया है। प्रभुके स्मरणपर तो लगभग सभी किवयोंने जोर दिया है, किन्तु ध्यान-वाची स्मरण जैन किवयोंको अपनी विशेषता है।

## दर्शनकी महिमा

आराध्यको सतत देखते रहनेकी तीव्र अभिलाषा कभी बुझती नहीं। अँखियाँ हिर-दरसनकी भूखी बनी ही रहती हैं। हो भी क्या, प्रभु लावण्यसिन्धु हैं, उनके लावण्यजलसे प्यासेकी प्यास तृष्त नहीं होती। गोपीके नेत्र तो कृष्णके मुखको देखते ही लुभा जाते थे, अर्थात् इस भौति आनन्दमग्न हो जाते थे कि उन्हें लोक-

१. चानतपदसंग्रह, ३१वॉ पद ।

२. ब्रह्मविलासं, स्त्रावत्तीसी, ३०वॉ पद, १० २७०।

३. अध्यात्म बारहखडी, प्रारम्भ, ४६वॉ पद्य।

४. ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेह प्रविष्ट-स्तरिक चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ एकीभावस्तोत्र, ४था श्लोक ।

५. चानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ७७वाँ पद ।

६. ब्रह्मविलास, परमात्मञ्जतीसी, ३५वॉ पच, ए० २३०।

लज्जा और कुलकानिका भी ध्यान नहीं रहता था। इधर अभी तीर्थकरका जन्म ही हुआ है कि इन्द्र टकटकी लगाकर निरखने लगा। तृष्त नहीं हुआ तो सहस्रनेत्र धारण कर लिये। तृष्ति फिर भी न मिल सकी। भट्टारक ज्ञानभूषणने 'आदीरवर-फागु' में बालक आदीरवरके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है, ''देखनेवाला ज्यों-ज्यों देखता जाना है, उसके हृदयमें वह बालक अधिकाधिक भाता जाता है।'' अर्थात् वह तृष्ति का अनुभव नहीं करता। और ये नेत्र जब अपने प्रिय-को नहीं देख पाते तो उसके प्रतीक्षा-पथपर बिछे रहते हैं। दिन और रात देखते रहनेसे आँखें लाल हो जाती हैं, किन्तु दुखती नहीं, क्योंकि प्रियमिलनकी ललक उन्हें निरन्तर देखते रहनेकी शक्ति देती हैं। महात्मा आनन्दघनने लिखा है कि मार्गकों निहारते-निहारते आँखें स्थिर हो गयी है, जैसे कि योगी समाधिमें और मुनि ध्यानमें होता है। वियोगकी बात् किससे कहीं जाये। मनकों तो भगवान्का मुख देखनेपर ही शान्ति हो सकती है,

> "पंथ निहारत छोयणें, द्रग छागी अडोछा। जोगी सुरत समाधि मैं, सुनि ध्यान झकोछा॥ कौन सुने किनकुं कहुं, किम मांडुं मैं खोछा। तेरे मुख दीठे हुछे, मेरे मनका चोछा॥"

हिन्दीके जैन किवयोने हृदयमे बैठे 'आतमराम' के दर्शनकी बात अनेक बार कही है। उन्हें उसके देखनेसे एक चरम आनन्दकी अनुभूति मिलती है। उसके दर्शनसे यह जीव स्वयं भी 'परमातम' बन जाता है। आनन्दितिलकने 'महानन्दिदेख' में लिखा है, "अप्प विंदु ण जाणिई आणंदा रे। घट महि देव अणंतु।" " किव विद्यासागरने 'विषापहारखण्य' में लिखा है कि 'बहु देहों के मध्य 'एक रूप' 'धुतिवंत' जिनदेव विराजमान हैं, जो मुख घुमाकर देखता है, उसे परमसुख मिलता है। " भट्टारक शुभचन्द्रने भी 'तस्वसारदृहा' मे, "देह भीतर तिम अप्प

१. आहेकनियकुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाइ। जिम जिम निरखइ हरखइ हियडइ तिम तिम भाइ।। श्रादीश्वरफागु, श्रामेरशास्त्रभण्डारकी इस्तलिखित प्रति, १६वॉ पद्य।

२. श्रानन्दधनपद संग्रह, श्रथ्मात्मज्ञानप्रसीरकमण्डल, बम्बई १६वॉ पद ।

३. श्रानन्दतिलक्, महानन्दिदेउ, श्रामेरशास्त्रभण्डारकी इस्तलिखित प्रति, तीसरा पद्य ।

४. विद्यासागर, विषापहारख्रप्यं, दि०जैनशास्त्रभग्रहार दूंग्गी, गुटका नं० १४३, ७वाँ पद्य ।

सरूप, शुद्ध दूध माहिं रहि जिम त्रप।" लिखा है। उन्होंने देहके भीतर रहने-वाले 'अमुत्त अप्पा' के दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होनेकी बात तो एकाधिक बार लिखी है। किव ब्रह्मदीपने 'अध्यात्मवावनी'में स्पष्ट ही कहा है, "जै नीके धिर घटि महि देखें, तो दरसनु होइ तबिह सबु पेखें ।" पाण्डे हेमराजने 'उपदेशदोहाशतक' में लिखा है कि घटमे बसे निरंजनदेवके दरसनसे ही 'सिवपेत' मिलता है, अन्यथा नहीं। किव बनारसीदासका कथन है कि घटमे रहनेवाले इस परमात्माके रूपको देखकर महा रूपवन्त थिकत हो जाते हैं, उसके शरीरकी सुगन्पिसे अन्य सुगन्धियाँ छिप जानी है।

'आतमराम' के दर्शनसे भक्तको केवल हुदयके भीतर ही आनन्दकी अनुभूति नहीं होती, अपितु उसे समूची पृथ्वी भी आनन्दमन्न दिखाई देती है। सिंहल्रहोपसे आये हुए रतनसेनको जब नागमतीने देखा तो उसे पूरा विश्व हरा-भरा दिखाई दिया। बनारसीदासने भी प्रिय 'आतम' के दर्शनसे प्रकृतिमात्रको प्रफुल्लित दिखाया है। द्यानतरायने तो सब जगह वसन्त फैला हुआ देखा है।

भगवान्के 'दर्शन' में असीम वल है। दर्शन मात्रसे ही सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। अतः जैन कवि जिनेन्द्रको चिन्तामणि और कल्पवृक्ष-जैसे सम्बोधनोसे सदैव सम्बोधित करते रहे हैं। किन्तु 'दर्शन' से भौतिक सुख पानेका अधिक कथन जैन संस्कृत स्तोत्रोमे उपलब्ध होता है। हिन्दीके जैन कवियोने आध्यात्मिक आनन्दपर ही अधिक बल दिया है। यशोविजयजीने अपने 'पार्श्वनाथस्तोत्र' में लिखा है,

> "कल्पद्भमोऽद्य फिलतो लेभे चिन्तामणिर्मया। प्राप्तः कामघटः सद्यो यज्जातं तव दर्शनम् ॥ क्षीयते सकलं पापं दर्शनेन जिनेश! ते। तृण्या प्रलीयते किंन ज्वलितेन हविर्भुजा॥"

१. तत्त्वसारदृहा, मन्दिरठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखिन प्रति, २१वी चौपई।

२. ब्रह्मदीप, अध्यात्मबावनी, पण्ड्या लूँ णकरजीका मन्दिर, जयपुर, गुटका नं० ११४, ४३वाँ पद्य ।

३. कोटि जनम लौ नप तपै, मन बच काय समेत । सुद्धातम अनुभौ बिना क्यो पावै सिवषेत ॥ उपदेशदोहाशतक, बथीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, वेष्टन नं० ६३६, १८वाँ दोहा ।

४. बनारसीविलास, श्रध्यात्मपदपंक्ति, ७वाँ पद ।

यहाँ किव पापके क्षयसे जिस पुण्यके उदयकी कल्पना कर रहा है, वह पुत्र-पौत्रादिक, घन-सम्पत्ति और रोगक्षयसे अधिक सम्बन्धित है। हिन्दीके किव प० दौलतरामने केवल इतना ही कहा कि भगवान्के दर्शनसे जिस दिन्य आनन्दकी अनुभूति होती है, उसके समक्ष सांसारिक सुखजन्य आनन्द तो अत्यधिक गौण है।

### भिकतसे अंगोंकी सार्थकता

'भितत'में समर्पणका भाव प्रधान होता है। भक्त अपने जीवनको तभी सार्थक मानता है, जब वह भगवान्के चरणोंपर समूचा चढ़ जाये। चरणोंपर चढ़ जानेका तात्पर्य यह नहीं है कि भक्त अपनी बिल दे दे। आगे चलकर तान्त्रिक सम्प्रदायमें बिलको भिक्ति रूपमें स्वीकार किया गया। यह समर्पणवाले पहलूकी विकृत व्याख्या थी। यद्यपि तान्त्रिक सम्प्रदायका प्रभाव जैन देवियोंपर दिखाई देता है, किन्तु वह बिल और मास-भक्षण तक नहीं पहुँच पाया है। अत. जैन भक्त कियोंने अपनेको समर्पित तो किया, किन्तु बिलके रूपमें नहीं। जैन भक्तके समर्पणमें एक निराला सौन्दर्य था। उसने अपने प्रत्येक अंगकी सार्थकता तभी मानी जब वह जिनेन्द्रकी भिक्तिमें तल्लीन हो। आचार्य समन्तभद्रने 'स्तुतिविद्या'में लिखा है, "प्रज्ञा वही है, जो तुम्हारा स्मरण करे, शिर वही है, जो तुम्हारे पैरोंपर विनत हो, जन्म वही है, जिसमें आपके पाद-गद्मका आश्रय लिया गया हो, आपके मतमें अनुरक्त होना ही मांगल्य है, वाणी वही है, जो आपकी स्तुति करे और विद्वान् वह ही है, जो आपके समक्ष झुका रहे। "' वप्पभट्ट सूरिने भी 'जिनस्त-वनम्' में लिखा है, "वे आँखें नहीं जो आपका दर्शन नहीं करतीं, वह चित्त नहीं जो आपका स्मरण नहीं नित्ती और

श्रम्भासा स्मरतीति या तव शिरस्तद्यम्भतं ते पदे जन्मादः सफलं परं भवभिदी यत्राश्रिते ते पदे। माङ्गल्यं च स यो रतस्तव मते गीः सैव या त्वा स्तुते ते ज्ञा या प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते।। स्तुतिविद्या, ११३वाँ स्लोक।

न तानि चक्षूषि न यैनिरीक्ष्यसे न तानि चेतांसि न यैविचिन्त्यसे ।
 न ता गिरो या न वदन्ति ते गुणान्न ते गुणा ये न भवन्तमाश्रिताः ।।
 जैनस्तोत्रसन्दोह, शान्तावेषापरामिथानं साथारणजिनस्तवनम्, ६ठा श्लोक ।

वे गुण नही जो आपके सहारे न टिके हों।" यशोविजयने 'पार्श्वनाथस्तोत्र' में, श्री धर्मसूरिने 'श्रीपार्श्वजिनस्तवनम्' मे और आनन्दमाणिक्य गणिने 'पार्श्वनाथ-स्तोत्र' मे इन्ही विचारोको प्रकट किया है। हिन्दी कवियोंने भी इस सरस परम्परा-को अपनाया। कवि द्यानतरायका एक पद इस प्रकार है,

"रे जिय जनम लाहों लेह।

चरन ते जिन मवन पहुँचै, दान दें कर जेह ॥१॥

उर सोई जामें दया है, अरु रुधिर को गेह।
जोम सो जिननाम गानै, साँच सो करे नेह ॥२॥
आँख ते जिनराज देखें और आँ खें खेह।
अवन ते जिन वचन सुनि छुम तप तपे सो देह ॥३॥
सफल तन इह माँ ति ह्वे है, और माँ ति न केह।
ह्वे सुखी मन राम ध्यावो, कहें सद्गुरु येह ॥४॥"

किव मनरामके 'मनराम-विलास'में भी ऐसे ही एक पदकी रचना हुई है। उन्होंने लिखा है कि वे ही नेत्र सफल है, जो निरंजनका दर्शन करते हैं। सीस तभी सार्थक है, जब जिनेन्द्रके समक्ष झुके। उन्हीं श्रवणोंकी सार्थकता है, जो जिनेन्द्रके सिद्धान्तको मुनते हैं। जिनेन्द्रके नामको जपनेमें ही मुखको शोभा है। उत्तम हृदय वही है, जिसमें धर्म बसता है। हाथोंकी सफलता प्रभुको प्राप्त करनेमें ही है। चरण तभी सार्थक है, जब वे परमार्थके पथपर दौड़ते है।

''नैन सफल निरषे ज निरंजन, सीस सफल निम ईसर झावहि। अवन सुफल जिहि सुनत सिद्धान्तिह, मुषज सफल जिए जिन नांविह। हिदों सफल जिहि धर्म बसै ध्रुव, करन सुफल पुन्यहि प्रभु पाविह। चरन सफल 'मनराम' वहै, गनि जे परमारथ के पथ धावहि॥''

भैया भगवतीदासके 'पंचेन्द्रिय संवाद' मे प्रत्येक इन्द्रियने अपनी प्रशंसा यह कहकर ही की है कि मेरे-द्वारा जैसी भगवद्भिक्त सम्पन्न हो सकती है, अन्यसे नही। एक स्थानपर जीभने कहा, "जीमहि तें जपत रहै, जगत जीव जिन नाम। जसु प्रसाद तें सुख छहै, पाबै उत्तम डाम ॥" इसी भांति आंखका कथन है कि आंखसे जिनेन्द्र बिम्ब और प्रतिमा देखे बिना इस जीवका कल्याण सम्भव नहीं है। सारांश यह है कि 'पंचेन्द्रिय संवाद' में प्रत्येक इन्द्रियकी सार्थंकता भगव-

१. चाननपद संग्रह, कलकत्ता, श्वॉपद, पृ०४।

२. मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, वेष्टन नं० ३६५, ६०वॉ पद्य ।

द्भिक्तमें ही मानी गयी हैं। जगराम, जोधराज, विनयविजय, देवाब्रह्म और रूप-चन्दके पदोमें भी यह ही बात हैं।

## भिनतके लिए मनको चेतावनी

कबीर आदि निर्गुनिये सन्तोको साखियों और पदोमं 'चेतावणी कौ अंग' प्रमुख है। इस अंगमे मन या चेतनको संसारके माया-मोहसे सावधान किया गया है। उसका तात्पर्य यह ही है कि यह मन संसारके जालमे फँसा है। उसे चाहिए कि वहाँसे निकलकर ब्रह्मको भिक्तमें तल्लीन हो। चेतावनीवाली बात जैन और बौद्ध-साहित्यमे अधिक मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही धर्म विरक्तिप्रधान है। वैसे तो जैन प्राकृत, संस्कृत और अपभंशके भिक्तप्रक काव्यमें वैराय्यका स्वर ही प्रबल है, किन्तु उनमे चेतनको सम्बोधन कर रचे गये हिन्दीके पद-साहित्य-जैसा लालित्य नहीं है। बौद्धोंके सिद्ध साहित्यमें भी नहीं है।

किव मूथरदास अपने पदोके प्रसादगुणके लिए प्रसिद्ध हैं। मन, जीव या चेतनको सम्बोधन कर लिखे गये उनके पद अत्यधिक सरस है। एक पदमे उन्होंने लिखा है, "यह संसार रैनका सपना है, तन और धन पानीके बुलबुलेके समान हैं। यौवनका कोई भरोसा नहीं, वह अग्निमें तृणके ढेरकी भाँति जल जायेगा, दूसरी ओर काल अुदाल लिये सिरपर खड़ा है, तू अपने मनमे फूला हुआ क्या समझ रहा है। कन्वेपर कुदाल रखकर मोहरूपी पिशाचने तेरी बुद्धिको काट दिया है। अतः हे जीव! दुमंतिके सिरपर घूल डालकर श्री राजमतीवरका भजन कर।

'भैया' के पद तेजस्वितासे समन्वित है। उन्होंने अनेक पद्योंमें चेतनको करारी फटकार दी है। उन्होंने एक सवैयामे लिखा है, ''अरे ओ चेतन!

१. मगवन्त भजन क्यों भूला रे।
यह संसार रैन का सपना, तन घन वारि बबूला रे।।
इस जोवन का कौन भरोसा, पावक मे तृण पूला रे।
काल कुदार लिये सिर ठाड़ा, क्या समझै मन फूला रे।।
मोह पिशाच छल्यो मित मारै, निज कर कंघ वमूला रे।
भज श्री राजमतीवर भूषर, दो दुरमित सिर घूला रे।।
भूषरिवलास, कलकत्ता, ११वॉ पद।

अनादिकाल व्यतीत हो गया, क्या तुझे अब भी चेत नहीं हुआ। चार दिनके लिए ठाकुर हो जानेसे क्या तू गितयों में घूमना भूल गया है। तू इन्द्रियों के संग क्या लगा हुआ है। तू चेतनहारा हो कर भी चेतता क्यों नहीं '?'' भैयाकी फटकारों का अन्त नहीं है। कही तो वे कहते है, ''हे चेतन! तेरी मित किसने हर ली है। तू अपने परम पदको क्यों नहीं समझता।'' कहीं कहा, ''हे चेतन! उन दु:खों को भूल गये, जब नरकमें पड़े संकट सहते थे, अब महाराज हो गये हो। 'ये अन्तमें समझाते हुए कहा,

"भगवंत भजो सु तजो परमाद, समाधि के संग में रंग रहो। अहो चेतन त्याग पराइ सुबुद्धि, गहो नित्र शुद्धि ज्यों सुक्ख लहो॥"

अपने ही घटमे बसे चिदानन्दको यह चेतन देख नहीं पाता। जब देखता ही नहीं तो भिनत कैसी? किन्तु इसका कारण क्या है? कारण है माया। जैन साहित्यमे मायापर बहुत कुछ लिखा गया है। मायाका सम्बन्ध मोहनीय कर्मसे है। आठ कर्मोंमे मोहनीय प्रबलतम माना गया है। मोहके कारण ही यह जीव भटकता फिरता है। मोह और माया पर्यायवाची शब्द हैं। कबीरने भी मायाको स्वीकार किया है। कबीरके घटमे बिराजे रामको न देख पानेमे भी माया ही कारण है। जैन कवियोने मायाको 'ठगनी' कहा है, क्योंकि वह समूचे संसारको ठगकर खा जाती है। जो इसपर विश्वास करता है, वह मूर्ख पीछेसे पछताता है। कबीरने मायाको महाठगनी कहा है, क्योंकि उसके जालसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बच नहीं सके हैं। इस मायासे बचानेके लिए देवाब्रह्मने एक

१. केवल रूप विराजत चेतन, ताहि विलोकि अरे मतवारे। काल अनादि वितीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे।। भूलि गयो गति को फिरबो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे। लागि कहा रह्यो अक्षनि के संग, चेतत क्यो निह चेतन हारे।। महाविलास, शतश्रष्टोत्तरी, ५०वॉ पब, ५०१६।

२. ब्रह्मविलास, परमार्थपद पंक्ति, २०वॉ श्रीर २१वॉ पद, पृ० ११६।

३. ब्रह्मविलास, शतश्रष्टोत्तरी, १०२वॉ पच, ए० ३१।

४. सुन ठगनी भाया, तैं सब जग ठग खाया। टुक विश्वास किया जिन तेरा सो मूरख पिछताया।। भूथरदास, भूथरविलास, द्वॉ पद, पृ० ५।

५. माया महाठगनी हम जानी ।
 तिरगुन फाँसि लिये कर डोलैं, बोलैं मधुरी बानी ।।
 कबीर, सबद, सन्तसुधासार, वियोगी हिर सम्पादित, दिल्ली, पृ० १०१।

पदमे लिखा है कि जैसे बादीगरका बन्दर, बादीगरके कहनेपर बारम्वार नाचता है, वैसे ही यह जीव मायाके आदेशपर नृत्य करता है। कि कि रूपचन्दने 'अध्यात्म सवैया' में कहा है कि हे मूढ जीव! महामायाके वशीभूत होकर तू ब्रह्मके सम्मुख गमन नहीं कर पाता। महात्मा आनन्दघनने 'आनन्दघनबहत्तरी' में लिखा है कि हे चेतन! तुम मायाके बसमे हो गये हो, अतः अपने ही हृदयमें विराजमान समतारूपो आनन्दको प्राप्त नहीं करते। चानतरायने मायाम्मतासे पीछा छुड़ाकर इस बावरे मनको अरिहंतका स्मरण करनेके लिए कहा है,

"श्ररहंत सुमर मन बावरे।
ख्याति लाम पूजा तिज भाई, अन्तर प्रभु लौ लाव रे॥
युवती तन भन सुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे।
यह संसार सुपन की माया, आँख मींच दिखराव रे॥
ध्याय-ध्याय रे अब है दाव रे, नाहीं मंगळ गाव रे।
धानत बहुत कहाँ लौं कहिए, फेर न कछू उपाव रे॥"

## बावनी और शतक आदिमें जैन भक्ति

मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त किवयोने बावनी, शतक, बत्तीसी और छत्तीसी आदि रूपोंमें अपने भाव अभिन्यक्त किये हैं। जैनोंके संस्कृत-प्राकृत साहित्यमें ऐसी रचनाएँ उपलब्ध नही हैं। अजैन हिन्दी किवयोंमें भी इनका प्रणयन अल्प ही हुआ है। बारहखड़ीके अक्षरोंको लेकर सीमित पद्योमे कान्य-रचना करना हिन्दीके जैन किवयोंकी अपनी विशेषता है। प० दौलतरामका लिखा हुआ 'अध्यात्म बारहखड़ी' नामका एक बृहद् कान्य ग्रन्थ, दि० जैन मिन्दिर बड़ौतके प्राचीन शास्त्रभण्डारमे उपलब्ध हुआ है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायोमे विभक्त है। इसमें लगमग आठ हजार पद्य है। बारहखड़ीके प्रत्येक अक्षरको लेकर लिखा गया इतना बड़ा मुक्तक कान्य जैन हिन्दीको अनन्य देन है। बारहखड़ीमें बावन अक्षर होते हैं। अधिकाश रूपमे प्रत्येक अक्षरको लेकर एक पद्यकी रचना कर

महावीरजी अतिशयक्तेत्रका एक प्राचीन गुटका, 'मोहफंदवसि नाचीयो' पद देखिए ।

२. "मूढ महामायामई को न ब्रह्म सनमुख गमन", अध्यात्मसवैया, मन्दिर वर्धा-चन्द, जयपुरकी इस्तलिखित प्रति, प्रत्वॉ पद्य।

श्रानन्दघनबहत्तरी, परमश्रुतप्रभावक्रमग्रहल, बम्बई, १३वाँ पद ।

बावनियोंका निर्माण होता रहा है। जैन हिन्दी-किवयोंने उनका अधिकाधिक निर्माण किया। उनमे भिवतपरक अनुपम भाव सिन्निहित है। उदयराज जतीकी 'गुणबावनी', हीरानन्द मुकीमकी 'अध्यात्मवावनी', पाण्डे हेमराजकी 'हितोपदेशबावनी', पंज्य मनोहरदासकी 'चिन्तामणि मानबावनी', जिनहर्षकी 'जसराजबावनी', जिनरंगसूरिकी 'प्रवोधबावनी', लक्ष्मीबल्लभकी 'दूहाबावनी' और 'सवैयाबावनी', किशनसिंह की 'बावनी', निहालचन्दकी 'ब्रह्मबावनी' और भवानीदासकी 'हितोपदेश बावनी', बावनी साहित्यकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है। हेमराजकी 'अक्षरबावनी' का एक पद्य इस प्रकार है,

"उज्ज्वल निरमल चित्त प्रभु नित्य सेव रे। ध्याइये अकल ध्यान पामीये केवल ग्यान चरण कमल निमत जी अहमेव रे॥ हीश्रा की कुमति हिर जीव में सुमित धिर प्जिये ज सुद्ध माव भगवंत देव रे। श्रेणिक रावण जागा प्जिये ज भगवान प्जार्घ की जिन पद लक्षा तत्त्रेव रे॥ हेमराज भणई सुनि सुणी सजन जन मन मेरो उमग्यो है जिण गुण गायबो॥१०॥"

जैन हिन्दी कान्यमें 'शतक' का प्रचलन कम था। १०० पद्योंकी रचनाकी शतक कहते हैं। पद्य १०० से कुछ कम बढ़ भी हो सकते थे। पाण्डे रूपचन्द-का 'परमार्थी दोहाशतक' और भवानीदासके 'फुटकर शतक'का उल्लेख इस ग्रन्थ-मे हैं। भैयाके 'परमात्मशतक' में भावगामभीयंके साथ शब्दालंकारोंका सौन्दर्य भी उपलब्ध है। यमक और श्लेषका खूब प्रयोग हुआ है। पाण्डे हेमराजका 'उपदेश दोहाशतक' दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर (जयपुर) के शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हुआ है। भवानीदासका 'फुटकर शतक' बनारसके रामधाटके एक प्राचीन जैनमन्दिरमें मिला है। बहत्तरियाँ तो शतकोसे भी कम रची गयीं। समूचे जैन हिन्दी काव्यमें आनन्दधनकी 'आनन्दधन-बहत्तरी' और श्री जिनरंगसूरिको 'रंग-बहत्तरी' ही बहत्तरीके नामसे रची गयी है। अन्य कृतियाँ भी हो सकती है। किन्तु वे स्रभीतक भण्डारोंकी खोजका विषय है। आनन्दधनबहत्तरीमें भक्ति और अधिकता हिल्ए प्रसिद्ध

१. हेमराजकी श्रक्तरबावनीकी इस्तलिखित प्रति बडे जैन मन्दिर, जयपुरमें मौजूद है।

हैं। 'रंगबहत्तरी' में भी चेतनको भगवान्की ओर उन्मुख होनेकी बात कही गयी है। किव द्यानतराय और बिहारीदासकी दो कृतियाँ ऐसी है, जिनमें केवल ५० पद्य है। उनके नाम क्रमशः 'अध्यात्म पंचासिका' और 'सम्बोध-पंचासिका' है।

हिन्दी के जैन कवियोंकी सर्वाधिक कृतियाँ बत्तीसी, छत्तीसी और पच्ची-सियोंके नामसे रची गयीं। प्राय: इनका निर्माण व्यंजनाक्षरोको आधार मानकर किया गया है। बनारसीदासकी 'घ्यानवत्तीसी' और 'अध्यात्मवत्तीसी', मन-रामकी 'अक्षरवत्तीसी', अचलकीतिकी 'कर्मबत्तीसी', लक्ष्मीबल्लभकी 'चेतन-बत्तीसी' और 'उन्हेश्वतीसी', भैया भगवतीदासकी 'अक्षरवत्तीसी', भवानीदास तथा अजयराजको 'कक्काब्लोसी' इनमे व्यंजनाक्षरोके आधारवाली ही बात है। भैया भगवतीदासने तो 'मनबत्तीसी', 'स्वप्नबत्तीसी' और 'सुआबत्तीसी' नाम-की अन्य बत्तीसियां भी लिखी है। छत्तीसियोकी रचना भी पर्याप्त हई है। कुशल-लामकी 'स्थुलभद्रछत्तोसी', सहजकीत्तिकी 'प्रातिछत्तीसी', उदयराज जवीकी 'भजन छत्तीसी', जिनहर्षकी 'उपदेशछत्तीसी', भवानीदासकी 'सरघाछत्तीसी' और बनारसीदासकी 'कर्मछत्तीसी' प्रसिद्ध कृतियाँ है। पच्चीसीमे केवल पच्चीस पद्य होते हैं। द्यानतरायकी 'धर्मपच्चीसी', विनोदीलालकी 'राजलपच्चीसी' और 'फुल-मालपच्चीसी' तथा बनारसीदासकी 'शिवपच्चीसी' पच्चीसी काव्यकी उज्ज्वल मणियाँ है। पच्चीसियोकी रचनामे 'भैया' का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने 'पुण्यपचीसिका', 'अनित्यपचीसिका', 'जिनधर्मपचीसिका', 'सम्यवत्व-पचीसिका', 'वैराग्यपचीसिका', 'नाटकपच्चीसी', 'ईश्वरनिर्णयपच्चीसी', 'कर्त्ता-अकर्त्ता पच्चीसी' और 'दृष्टान्तपच्चीसी' की रचना की है । ये सब 'ब्रह्म-बिलास'में संकलित है।

### रूपकोंमें भिवत

हिन्दीका मध्यकाल रूपकोंका युग था। कबीर और सूरदास दोनों ही ने अपने भिक्तिपरक भाव रूपकोंके माध्यमसे ही अभिन्यक्त किये हैं। कडीरपर भले ही सूफी प्रभाव हो, किन्तु उन्होंने प्रेमके रूपकोंमे भारतीय परम्पराको ही अपनाया है। कबीरने पत्नीकी पतिके लिए बेचैनी प्रकट की है, पतिकी पत्नीके लिए नहीं। मगबद्धिषयक अनुरागको लेकर हिन्दीके जैन किन प्रेमरूपकोंकी रचना करते रहे हैं। उनका विवेचन इसी ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें किया गया है। वहाँ सुमित्रक्षी पत्नीका चेतनरूपी पतिके लिए बेचैनीका भाव प्रकट हुआ है।

एक भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ पितको पत्नीके लिए व्याकुल दिखाया गया हो।

सूरदास आदि सगुणधाराके भक्त कवियोंके सहस्रों पदोंमे-से किसी-किसीमें पृथक्-पृथक् तो रूपक हैं, किन्तु उनकी कोई ऐसी समूची रचना नहीं, जो रूपक संज्ञासे अभिहित होती हो। जैन कवियोंकी अनेक क्रुतियाँ समूचे रूपमें 'रूपक' है। उनमें पाण्डे जिनदासका 'मालीरासी', उदयराज जतीका 'वैद्यविरहिणी प्रबन्ध', किव सुन्दरदासका 'घर्मसहेली', पाण्डे रूपचन्दका 'खटोलना गीत', हर्षकीर्तिका 'कर्महिण्डोलना', बनारसीदासका 'माँझा', अजयराजका 'चरखाचउपई' एवं 'शिवरमणी विवाह' और भैया भगवतीदासका 'सुआबत्तोसी' और 'चेतनकर्मचरित्र' प्रसिद्ध रूपक काव्य है। किव बनारसीदासका 'नाटकसमयसार' एक उत्तम रूपक है। उसमें सात तत्त्व अभिनय करते है। जोव नायक और अजीव प्रतिनायक है। ऐसी सरस कृति हिन्दीके भिन्त-काव्यको एक अनूठी देन है।

सूरसागरको भाँति जैन किवयोके पदोमे से एक-एकमे भी 'रूपक' सिन्निहित है। भूधरदासके ''मेरा मन सूचा, जिन पद पींजरे विस, यार छाव न वार रे", ''जरात जन जूवा हारि चर्छे'', ''चरखा चरुता नाहीं, चरखा हुआ पुराना", द्यानतरायके ''परम गुरु बरसत ज्ञान झरीं'', ''ज्ञान सरोवर सोई हो भिवजन'', भैयाके ''काया नगरी जीवनुष, अष्टकमें अतिजोर'' मे काकोका सौन्दर्य है। जैन किवयोंके रूपक अधिकांशतया प्रकृतिसे लिये गये है। अतः इनमे सौन्दर्य है और शिवत्व भी। वे निर्गुनिए सन्तोकी मौति कलाहीन भी नहीं है। देवाब्रह्मके एक षदमे चेतन और सुमितिकी होलोसे सम्बन्धित एक रूपक देखिए,

"चेतन सुमित सखी मिल, दोनों खेलो प्रीतम होती ॥टेक॥
समिकित ब्रत की चौक वणाबी, समता नीर मराबी जी।
क्रोध मान की करो पोटली, तो मिथ्या दोष मगाबै जी॥ १॥
ग्यान ध्यान की स्थो पिचकारी, तो खोटा भाव छुड़ावो जी।
आठ करम को चूरण करिके, टी कुमित गुलाल उड़ावो जी॥ २॥
जीव द्या का गीत राग सुणि, संजम माव बँधावो जी।
बाजा सस्य वचन थे बोलो, तो केवल वांणी गावो जी॥ ३॥
दान सील तो मेवा की ज्यों, तपस्या करो मिठाई जी।
'देवाबक्का' या रित पाई छै, तो मन बच काया जोड़ी जी॥ ४॥"

१ देवाबहा, पद, बधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, पदसंग्रह, ४६३, पत्र २८वॉ ।

### जैन भक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य

हिन्दीके जैन कवियोने अनेक महाकाव्योका निर्माण किया है। उनमे जिनेन्द्र अथवा उनके भक्तोंकी भिवत ही मुख्य है। जैन अपभंशके महाकाव्योंसे प्रभावित होते हुए भी हिन्दीके जैन भिवत-काव्योंमे कुछ अपनी विशेषताएँ भी है। अपभंशके महाकाव्य स्पष्ट रूपसे दो भागोमे विभक्त किये जा सकते है। स्वयम्भूका 'पउमचरिउ', पुष्पदन्तका 'महापुराण', वीर किवका 'जम्बूस्वामीचरिउ' और हिरिभद्रका 'जिमिणाहचरिउ' पौराणिक शैलीमे तथा धनपाल धक्कड़की 'भविसयत्त कहा', पुष्पदन्तका 'जायकुमारचरिउ' और नयनन्दिका 'सुदंसणचरिउ' रोमाचक शैलोमे लिखे गये है। यद्यपि रोमांचक शैलोके महाकाव्योंका भी मूलस्वर भिवत-परक ही है, किन्तु उनमे युद्ध और प्रेमका अभिनिवेश भी गौण नहीं है।

हिन्दीके जैन महाकाव्योंमे पौराणिक और रोमांचक शैलीका समन्वय हुआ है। सधारका 'प्रबुम्नचरित्र', ईश्वरसूरिका 'ल्लितांगचरित', ब्रह्मरायमल्लका 'सुदर्शनरास', किव परिमल्लका 'श्रीपालचरित्त', मालकविका 'भोजप्रबन्ध', लाल-चन्द लब्धोदयका 'पिद्यनीचरित', रामचन्द्रका 'सीताचरित' और भूधरदासका 'पार्श्वपुराण' ऐसे ही महाकाव्य है। इनमे 'पिद्यनीचरित' की जायसीके 'पद्मावत' से और 'सीताचरित' की तुलसीके 'रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती है। अवशिष्ट महाकाव्योंमे भी कथाके साथ भिक्तका स्वर ही प्रबल है।

जैन महाकाव्योंकी दूसरी विशेषता है बीच-बीचमे मुक्तक स्तुतियोकी रचना।
यदि महाकाव्य तीर्थंकरके जीवन-चरितसे सम्बद्ध होता है, तो पंचकत्याणकोंके
अवसरपर स्तुतियोंका निर्माण होता ही है। अपभ्रंशकी अपेक्षा हिन्दीके महा-काव्योंमें इन स्तुतियोंकी रचना अधिक हुई है। भूषरदासके 'पार्वपुराण' में दस स्तुतियों हैं। ठीक प्रसंगपर निबद्ध होनेके कारण उनका सहज सौन्दर्य कथाकी रोचकताका सहारा पाकर और भी बढ़ जाता है।

तीसरी विशेषता है इन महाकान्योंका अन्तिम अध्याय, जिसमें नायकके केवलज्ञान प्राप्त करनेका भावपूर्ण विवेचन होता है। यहाँ नायकको आत्माके परमात्मरूप होनेकी बात कही जाती है। इसीको जीवात्माका परमात्माके साथ तादात्म्य होना कहते हैं। उस समय अन्तः और बाह्य आनन्दकी सृष्टिको पर्याप्त अवसर मिलता है। अर्थात् कविको भावुकता मुखर हो उठती है। उस समय कविके मुखसे ओ कुछ निकलता है, वह बात्माके परमात्मरूपकी उपासना

ही होती है। इस भाँति जैन महाकाव्य सगुण: सकल और निर्गुण: निष्कल को भिवतके रूपमें हो रचे गये है।

हिन्दीके जैन खण्डकाव्य अधिकांशतया नेमिनाथ और राजीमतीकी कथासे सम्बद्ध हैं। यद्यपि नेमिनाथ विवाहके तोरणद्वारसे बिना विवाह किये ही वैराग्य लेकर तप करने चले गये थे, किन्तु राजीमतीने उन्हीको अपना पति माना और उनके विरहमें विदग्ध रहने लगी। अतः उनके जीवनसे सम्बन्धित खण्डकाव्योंमे प्रेम-निर्वाहको पर्याप्त अवसर मिला है। उन्हें लेकर जैनकवि प्रेमपर्ण सात्त्विकी भावोकी अनुभूति करते रहे हैं। इस दृष्टिसे ये काव्य रोमांचक कहे जा सकते है, किन्तु उनमे युद्धवाली बात नही है। हिन्दीके नेमिनाथपरक खण्डकाब्योमें राजशेखरस्रिका 'नेमिनाथफागु', सोमसुन्दरसूरिका 'नेमिनाथनवरसफागु', कवि ठकुरसीकी 'नेमीसूरकी बेलि', विनोदीलालका 'नेमिनाथ विवाह', मनरंग-की 'नेमिचन्द्रिका', ब्रह्मरायमल्लका 'नेमीश्वररास' और अजयराज पाटणीका 'नेमिनाथचरित' प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ है। हिन्दीमे हरिवंशपुराण भी है, जिनमें नेमीश्वर और उनके भाई वासुदेव कृष्णका समूचा जीवन वर्णित है। हरिवंश-पुराणोंकी परम्परा बहुत पुरानी है। हिन्दीके हरिवंशपुराण संस्कृत-अपभ्रंशके अनुवाद-भर है। उनमें कोई मौजिकता नहीं है। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि हिन्दीके खण्डकाव्यों-जैसी सरसता और सुन्दरता सस्कृत और अपभंशमे नही है।

### जैन भक्तिकी शान्तिपरकता

किव बनारसीदासने 'शान्त' को रसराज कहा है। उनका यह कथन जैनोंके 'अहिंसा' सिद्धान्तके अनुकूल ही है। जैन भिक्त पूर्णरूपसे अहिंसक है। जैनेतर भिक्तमें हिंसाकी बात कहींसे भी आरम्भ हुई हो किन्तु थी अवश्य। वैदिक याज्ञिक अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया करते थे। शिक्त-पूजाके साथ हिंसाकी बात और भी बढ़ी। सोमनाथके शिक्तके मन्दिरमें भाद्रपदकी अमावसकी रातमें एकसी सोलह कुँआरी सुन्दरी कन्याओं को बिलकी बात प्रसिद्ध ही है। तान्त्रिक-युगमें अहिंसक बौद्ध भी मांस, मिंदरा और सुन्दरीसे निर्वाण-प्राप्ति मान उठे थे। जैन देवियाँ तान्त्रिक-युगसे प्रभावित

१. 'नवमो शात रसनिको नायक', नाटकसमयसार, बम्बई, १०।१३३, ५० ३६१।

अवश्य है, किन्तु बात मांस और मिंदरा तक नहीं बढ़ सकी है। जैन अपभ्रंशके 'दोहापाहुड' आदि ग्रन्थोंमे तान्त्रिक-युगके कित्य शब्द पाये जाते है, फिर भी जैनभिक्त, चाहे वह पंचपरमेष्ठीसे सम्बन्धित हो, चाहे यक्ष आदि देवताओं से अथवा पद्मावती आदि देवियोसे, हिंसासे यित्किचत् भी कभी भी प्रभावित नहीं हुई। जैन मिन्दर और अन्य भिक्त-स्थल सदैव अहिंसाके निदर्शन बने रहे। हिन्दीके जैनभिक्तपरक कान्यमे तान्त्रिक शब्दोंका अभाव तो है ही, हिन्दीके कित्योंने मन्त्राधिष्ठात्री पद्मावती आदि देवियोंकी वन्दना भी अल्पादिश्यल्प ही की है। जैन हिन्दीके सभी प्रबन्ध कान्योंका प्रारम्भ सरस्वतीकी वन्दनासे हुआ है। सरस्वती ही उनकी इष्टदेवी है। मुक्तक कान्योंमें भी सरस्वतीकी पृथक् स्नुतियाँ रची गयी है। सरस्वती देवीको जैन कित्योंने शान्तरसको प्रतीकके रूपमें ही प्रस्तुत किया है। बनारसीदासकी सरस्वतीकी स्तुति-वन्दनाका एक पद्म इस प्रकार है,

"समाधान रूपा अनुपा अछुदा, अनेकान्तधा स्याद्वादाङ्कसुदा। त्रिधा सप्तधा द्वादशाङ्की बखानी, नमो देवि वागीश्वरी जैनवानी॥ अकोपा अमाना धदम्मा अछोमा, श्रुतज्ञानरूपी मतिज्ञानशोमा। महापावनी भावना मन्यमानी, नमो देवि वागीश्वरी जैनवानी॥"

भिवतके क्षेत्रमें अशान्तिका दूसरा कारण है विलासिता। जैन साहित्यकारोने विलासका सम्बन्ध भिवतसे नहीं जोड़ा। जैन-साहित्यमें कोई मंगलाचरण ऐपा नहीं, जिनमें जगन्माताओं के सुहागरातों का वर्णन हो। 'गीतगोविन्द' की राधा और 'रिट्टणेमिचरिड' की राजुलमें बृहदन्तर हैं। नेमिनाथ और राजुलसे सम्बन्धित सभी जैन काव्य विरह-काव्य हैं। उनमें राजुलके विरहका वर्णन हैं। राजुल विरहिणी थीं उस पतिकी, जो सदाके लिए वैराग्य धारण कर तप करने गिरिनारपर चला गया था। अतः उसका विरह कामका पर्यायवाची नहीं था। उसमें विलासिताकी गन्ध भी नहीं हैं। नेमिनाथ और राजुलको लेकर लिखे गये मंगलाचरण सात्त्विकतासे ही संयुक्त हैं। दूसरी ओर 'गीतगोविन्द' की राधाकी मुखर विलासिताको रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया है। गीतगोविन्दने भिन्तकाव्योंमें सस्ते प्रशंगरको स्थान दिलाया। हिन्दीके किव विद्यापितकी राधा भिन्तके स्थानपर विलासिताकी ही प्रतीक है। उसपर गीतगोविन्दका स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दीके जैन महाकाव्योंमें सीता, अंजना और

१. बनारसीदास, शारदाष्टक, ५-६ पद्य, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० १६६ ।

राजुलका सौन्दर्य है, उनका प्रेम और विरह भी, किन्तु सब कुछ शीलके ऐसे तागेमें बँधा है, जिसे अक्लीलता कभी तोड़ ही नहीं सकी। जहाँतक मुक्तक काव्योंकी दाम्पत्यरितका सम्बन्ध है, वह चेतन और सुमितके बीचमें ही चलती रही। अर्थात् हिन्दीके जैन किवयोंने दाम्पत्यरितका सम्बन्ध भौतिक क्षेत्रसे जोड़ा ही नहीं। सब कुछ आध्यात्मिक ही रहा। उसे प्रकट करनेके लिए जिन रूपकोंकी रचना हुई, उनमें भी विलासिताको स्थान न मिला। उपमा और उत्प्रेक्षाएँ भी मांसल प्रेमके क्षेत्रसे न हुँहो गयीं।

अशान्तिका तीसरा कारण है राग। राग मोहको कहते हैं। जैन लोग मोहनीय कर्मको सबसे बड़ा मानते हैं। उसे काटनेमे सबसे अधिक समय लगता है। उसके कट जानेपर यह जीव परम शान्तिका अनुभव करता है। जैन लोग वीतरागकी उपासना करते हैं। वीतरागीकी भिवतसे ही समूचा जैन साहित्य भरा पड़ा है। जैन हिन्दी काव्यमें तो सबसे अधिक राग छोड़नेकी बात कही गयी है। वीतरागी प्रभुपर भी भक्त इसीलिए रीझा है कि वह रागको जीतकर ही प्रभु बने है। जैन भक्त किन अन्य देवोकी उपासना इसीलिए नही कर सका कि,

> "देखे-देखे जगतके देव, राग रिस सौं भरे। काहू के संग कामिनि कोऊ आयुधवान खरे॥"

चानतरायने भी ऐसे ही वीतरागी भगवान्को प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमने तीनों भवनोको छान डाला है, आपके समान कोई नहीं देखा। आप स्वयं तरे और संसारके जीवोको तारा, ममता धारण नहीं की। और देव रागी, देखी अथवा मानी हैं, तुम राजुलको छोड़कर वीतरागी बने हो,

> "तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन मवन छानी। आप तरे मवजीवनि तारे, ममता नहिं आनी।। और देव सब रागी द्वेषी, कामी कै मानी। तुम हो वीतराग अकषायी, तजि राजुक रानी॥"

१. भूधरदास, भूधरविलास, कलकता, २५वॉ पद, ए० १४।

२. बानतराय, बानतपद संबह, कलकत्ता, २८वॉ पद. पृ० १२।

### : 2:

# जैन भक्त कवि: जीवन ऋौर साहित्य

# १. राजशेखरसूरि (वि॰ सं॰ १४०५)

राजशेखरसूरिका जन्म प्रश्नवाहन नामके कुलमे हुआ था। वे श्री तिलक-सूरिके शिष्य थे। श्री तिलकसूरि अभयदेवसूरिकी परम्परामें हुए हैं। अभयदेव नामके सात सूरिवर भिन्न-भिन्न गच्छोंमें हो चुके हैं। प्रस्तुत अभयदेव हर्षपुरीय गच्छके सूरि थे, इनका समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वीर्ध माना जाता है। श्री राजशेखर भी कोटिकगणकी श्रीमध्यम शाखाके हर्षपुरीयगच्छसे सम्बन्धित थे। उनका विषद मलघारी था

श्री राजशेखरसूरिने 'प्रबन्बकोश' की रचना ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी वि० सं० १४०५ में, दिल्लीमें रहकर की थीं। 'प्रबन्धकोश' संस्कृत गद्यका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके उपरान्त ही उन्होंने श्रीधरकी 'न्यायकन्दली'पर एक पंजिकाकी रचना की। उनके 'विनोदकथासंग्रह'में अनेक रस-पद कथाओंका संकलन है । 'नेमिनाथ फागु' उनकी एक प्रसिद्ध हिन्दी कृति है।

सुनि, चतुरिवजय सम्पादित, जैनस्तोत्र-सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, ए० २१, श्रहमदावाद, सन् १६३२ ई०।

श्रीप्रश्तवाहनकुले कोटिकनामिन गणे जगद्विदिते ।
 श्रोमध्यमशाखायां हर्षपुरीयाभिधे गच्छे ॥
 मलधारिविष्ठद विदित श्री अभयोपपद सूरि सन्ताने ।
 श्रोतिलकसूरिशिष्यः सूरिः श्रीराजशेखरो जयति ॥
 राजशेखरस्रि, प्रबन्धकोश, पृ० १३१, शान्तिनिकेतन, वि० सं० १६६१।

शरगगनमनुमिताब्दे (१४०५) ज्येष्ठामूलीयघवलसप्तम्याम्।
 निष्पन्निमिदं शास्त्रं श्रोत्रघ्येत्रोः सुखं तन्यात् ॥ वही, पृ० १३१।

४. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जैन गुर्जरकिनक्रो, भाग १, एष्ठ १३, पादिटप्पणी, बम्बई, वि० सं० १६८२।

### नेमिनाथ फागु

श्री मोहनलाल दुलीचन्द देशाईने 'नेमिनाथ फागु'का रचनाकाल वि॰ सं॰ १४०५ के लगभग स्वीकार किया है।

'नेमिनाथ फागु'मे २२वें तीथंकर नेमिनाथ और राजुलकी कथाका काय-मय निरूपण हुआ है। नेमिनाथ कृष्णके छोटे भाई थे। जूनागढके राजा उग्रसेन-की कन्या राजमती (राजुल) के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। बारात गयी, किन्तु भोज्य पदार्थ बननेके लिए एकत्रित किये गये पशुओंके करुण-क्रन्दनसे दयाई होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। वे गिरिनारपर तप करने चले गये। राजुलने दूसरा विवाह नहीं किया और नेमिनाथके भिन्तपूर्ण विरहमें समूचा जीवन व्यतीत कर दिया।

'नेमिनाथ फागु' २७ पद्योंका छोटा-सा खण्ड-काव्य है। इसमें नेमिनाथकी भिक्ति ही प्रधानता है। दृश्योंको चित्रित करनेमे कि निपुण प्रतीत होता है। विवाहके लिए सजी राजुलके चित्रमे सजीवता है। राजुल चम्पककलीकी भाँति गोरी है, उसके शरीरपर चन्दनका लेप है। सीमन्तमे सिन्दूरकी रेखा खिची है। नवरंगी कुंकुमका तिलक भालपर विराजमान है। मोतियोंके कुण्डल कानोंमें मुशोभित हैं। मुख-कमल पानकी लालिमासे रचा है। कण्डमे हार पड़ा है। कंचुकीमे कसा यौवन और उसपर पड़ी विकसित माला, हाथमे कंकण और खनकती मणिकी चूड़ियोंमे, जैसे आज भी राजुलका विवाहोत्साह फूटा पड़ता है। उसकी धाशरीका 'रुणुझुणु' और पायजेबकी 'रिमिझम' तो आज भी कानोंमें पड़ रही है। रागसे लाल हुई उसकी आँखें, मनमे विराजित पतिको देख रही हैं।

१. वही, पृ० १३।

२. सिद्धि जेहि सद्द वर चरिअ ते तित्थयर नमेवी। फागुबंधि पहु नेमि जिणु गुण गाएसड केवी।।१॥ राजल देविसउं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजई। मलहारिहि रायसिहर सूरि किउ फागु रमी जई॥२७॥

किम किम राजलदेवि तणज सिणगार मणेवड। चंपइगोरी अइघोई अंगि चंदनु लेवड ॥ खुंपु भराविड जाइ कुसुम कस्तूरी सारी। सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारी।। नवरंगि कुंकुमि तिलय किय रयण तिलड तसु भाले। मोती कुंडल किन्न थिय विवालिय कर जाले।।

राषुलकी शोभा, 'राधासुधानिधि' में विणित राधाकी शोभासे बहुत कुछ मिलती-जुलती है। दोनों ही उपास्य बुद्धिसे चालित है।

## २. सधार (वि० सं० १४११)

'सो सभार पणमइ सरसुति' के अनुसार किवका नाम 'सधार' होना चाहिए, किन्तु अधिकांश स्थलोंपर 'सधार' उपलब्ध होता है; अतः यही ठीक लगता है। सधार अग्रवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे। उनके पिताका नाम साह महाराज और माताका नाम सुधनु था, जो गुणवड (गुणवती) थी। वे एरच्छ नगरमे रहते थे।

नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँह कमिल तंबोलो ।
नागोदर कंठलड कंठि अनुहार विरोलो ।।
मरगद जादर कंच्यड फुड फुल्लह माला ।
करे कंकण मिण-वलड चूड खलकावइ बाला ।।
रणुझुणु रुणुझुणु रुणुणएँ किड घाघरियाली ।
रिमिझिमि रिमिझिमिएँ पयनेडर जुयली ।।
निह अलत्तड वलवलड से अंसुय किमिसि ।
अंखडियाली रायमइ पिड जो अइ मनरिस ॥
डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका श्रादिकाल, पृ०१३ पटना, १६५२ ई० १. वही, पृ० १२ ।

- अगरवालकी मेरी जाति, पुर अगरोए मुहि उतपाति ।
   श्री दि० जैनमन्दिर वधीचन्दजी (जयपुर) के प्रन्थभग्रडारकी प्रति, वेष्टन नं० ६१२, ६७४वॉ पद्य ।
- सुधणु जणिण गुणवइ उर घरिउ,
  सा महाराज घरह अवतरिउ।
  एरछ नगर वसंते जानि,
  सुणउ चरित मइ रचिउ पुराण।।
  वही, ६७६वॉ एच,
  सुधनुज जणिण गुणवइ उर घरिउ,
  साह महाराज घरहं अवतरिउ।
  एयरछ नगवर संत नगर वसंते जाणि,
  सुणिउ चरितु मइं रचिउ पुराणु।।
  दि० जैनमन्दिर सेठका कूंचा, दिल्ली, शास्त्रभग्डार, वि० सं० १६६८ की लिखी
  हुई प्रति, ७०८वॉ एच।

पाठान्तर भेदसे एरच्छके नाम ऐरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस भी मिलते हैं। मूल प्रतिमे एरच्छ दिया हुआ है, जो ठीक प्रतीत होता है। डाँ० वासुदेवशरण अग्रवालने एरच्छ नगरको उत्तर प्रदेशमे और श्री अगरचन्द नाहटाने मध्यप्रदेशमे माना है। किन्तु 'एरकच्छ दसण्णेसु' के अनुसार एरच्छ, दशाण—बुन्देलखण्डमे होना चाहिए और वहाँ इस नामका एक कस्बा आज भी है। उसमे मौर्यकाल तकके अवशेष मिलते है। वहाँ अग्रवाल रहते थे। सघारका 'प्रदुम्नचरित्र' एक महत्त्वपूर्ण कृति है।

### प्रद्युम्नचरित्र

इसमे श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नका चरित्र विणित है। प्रद्युम्न भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। जैन परम्परामे इसे कामदेवका अवतार माना गया है।

'प्रद्युम्नचरित्र'का रचना-संवत् विवादग्रस्त है। जयपुर, कामा, दिल्ली और बाराबंकीकी प्रतियोमे वि० सं० १४११ दिया है। सिन्धिया ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैनकी प्रतिमे १५११, और रीवाँके दि० जैन मन्दिरकी प्रतिमे १३११ वि० सं० दिया हुआ है। सभीमें स्वाति नक्षत्र, शनिवार अंकित है। किसीमे भादवा सुदी ९, किसीमे भादवा पंचमी, किसीमे भादवा बदी ५, और किसीमे भादवा सुदी ५ लिखा है। पुरानी यन्त्रियोंके आधारपर, इन तिथियोंमे स्वाति नक्षत्र, शनिवारको नहीं बैठता। फिर भी अधिक प्रतियोंमे वि० सं० १४११ ही उपलब्ध होता है, अतः वही मानना उचित लगता है।

'प्रदुम्नचरित्र'में लगभग ७०० पद्य हैं। इसे 'परदवणु चउपई' भी कहते हैं। यह एक महाकाव्य है। कथानकमे सम्बन्ध-निर्वाह पूर्ण रूपसे हुआ है। प्रारम्भमे हो किनने भिनतपूर्वक शारदा, पद्मावती, अम्बिका, ज्वालामुखी, क्षेत्रपाल और चौबीस तीथंकरोंको नमस्कार किया है।

मानवकी मूल प्रवृत्तियोंको अंकित करनेमे, कवि निपुण प्रतीत होता है। रुक्मिणी प्रद्युम्नकी माँ है। बाहर गये हुए पुत्रके आगमनके हेतु माँका आतुर होना स्वाभाविक ही है। नारदजीने प्रद्युम्नके आनेकी बात कही है। पुत्र

१. ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, मध्य-प्रान्तके जैन स्मारक, पृष्ठ ४७।

२. अगरचन्द नाइटा, 'प्रद्युम्नचरित्रका रचना-काल व रचयिता', अनेकान्त, वर्षं १४, किरण ६ (जनवरी १६५७), पृष्ठ १७०-१७२।

श्री दि० जैनमन्दिर वधीचन्दजी (जयपुर) के अन्थमण्डारकी प्रति, वेष्टन नं. ६१२, पद्य १-३।

आगमनके संकेत भी मिल गये है, किन्तु पुत्र नहीं आया। रुक्मिणी बेचैन है। सच यह है कि पुत्र आ चुका है, पर रुक्मिणीको विदित नहीं हो पाया है। माँकी ममता-सिचित भावनाओंको कविने चित्रवत् अंकित किया है,

"धण षण रूपिण चढइ अवास, षण षण सो जोवइ चोपास ।
मोस्यो नारद कहाउ निरूत, आज तोहि घर आवइ पूत ॥
जे सुनि वयण कहे पमाण, ते सवई पूरे सहिनाण ।
च्यारि आवते दीठे फले, अरुआचल दीठे पोयरे ॥
स्की वापी मरी सुनीर, अपय जुगल मरि आये घीर ।
तड रूपिण मन विमड मयड, एते ब्रह्मचारि तहाँ गयड ॥
नमस्कार तब रूपिण करइ, धरम विरिध खुडा उचरइ ।
करि आदरु सो विनड करेइ, कण्य सिघासणु वैसण देहु ॥
समाधान पूछई ससुझइ, वह भूखड-भूखड बिललाई ।
सखी बूलाइ जणाइ सार, जैवण करहु म लावहु वार ॥
जीवण करण उठी तंखिणी, सुइरी मयण अग्नी थंमीणी ।
ताजु न चुरइ चूल्डि थुंधाइ, वाह भूखड-भूखड चिललाइ ॥
",

इस महाकाव्यका मूलस्वर भिक्तमय है। स्थान-स्थानपर भिक्तके दृष्टान्त उपलब्ध होते है। एक बार प्रद्युम्न कैलास पर्वतपर जिन-चैत्यालयोकी वन्दना करने गये। उनकी ज्योति रत्नोंके समान चमकती थी। प्रद्युम्नने उनकी अष्टद्रव्यसे पूजा की और वापस चले आये।

तीर्थंकर नेमिनाथको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनके समवसरणमें सुरेन्द्र, मुनीन्द्र, भवनवासी देव आये। श्रीकृष्ण तथा हलघर भी पहुँच गये। श्रीकृष्णने स्तुति आरम्भ की: ''हे कामको जीतनेवाले, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी सुर, असुर सेवा करते हैं। हे देव! तुम्हारी जय हो। दुष्ट कर्मोंको क्षय करनेवाले हे देव! तुम्हारी जय हो। नुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी

१. वही, पद्य ३८४-३८६।

फिर चेताले बन्दे गयण, तिन्हि ज्योति दिपइ जिम्ब रयण।
 अट्ठविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुिड मयण द्वारिका जाइ।।
 वही, पद ६६०।

प्रसादसे मैं इस संसार-समुद्रसे तिर जाऊँ तथा फिर वापस न आऊँ।"

जब प्रद्युम्नको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा, "हें मोहरूपी अन्वकारको दूर करनेवाले! तुम्हारी जय हो। हे प्रद्युम्न! तुम्हारी जय हो, तुमने संसार-जालको तोड़ डाला है।" और भी अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं, जिनके आधारपर 'प्रद्युम्नचरित्र'को भक्ति-साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण कृति माना जाना चाहिए।

## ३. विनयप्रभ उपाध्याय (वि॰ सं० १४१२)

विनयप्रभ खरतरगच्छके जैन साधु थे। उनके गुरुका नाम दादा जिनकुशल सूरि था। जिनकुशलसूरिका स्वर्गवास वि० सं० १३८९ में हुआ, तदुपरान्त उनके पट्टपर विनयप्रभ ही अधिष्ठित हुए। विनयप्रभ वि० सं० १३८२ में जैन साधु हो चुके थे। यह मान्यता ठीक नहीं लगती कि वे वि० सं० १३९४ और १४१२ के बीच कभी, उपाध्याय पदसे विभूषित किये गये; क्योंकि एक प्राचीन पट्टावलीके आधारपर यह प्रमाणित है कि दादा जिनकुशलसूरिने अपने जीवनकालमें हो

१. देवि पयाहिण करिउ बहूत, फुणि माघव आरंभिउ थुति । जय कंदर्प खयंकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ।। जइ कम्मटु दुटु खिउकरण, जय महु जनम-जनम जिनु सरणु । तुम पसाइ हउ दूतरु तिरज, भव संसारि नवाहुडि परउ ।। वही, पथ-६६६, ६६७।

२. थुणइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिर हर सूर। जय कन्द्रप हउ मित नासु, जाइ तोडिवि घालिउ भवपासु।। वही, पद्य ६६२।

३. मोहनलाल दुलीचंद देसाई, जैनगुर्जर कविश्रो, प्रथम भाग, पृ० १६, पादटिप्पणी।

Y. Ancient Jaina Hymns, Edited by Dr. Charlotte Krause, Scindia Oriental Series No 2, Ujjain, 1952, Remarks on the texts, pp. 10.

विनयप्रभको उपाध्याय पदपर प्रतिष्ठित किया था।

'गौतमरासा'को प्राचीन प्रतियोमे, उसके कर्ताका नाम 'विनयपट उवझाय' दिया हुआ है। इसका संस्कृत रूप 'विनयप्रभ उपाध्याय' ही है। मिश्रबन्धुओने भी यही नाम स्वीकार किया है। पं० नाथूरामजी प्रेमीको १५वीं शताब्दीके उत्तरार्धकी लिखी हुई एक प्रति पाटणके भण्डारमे मिली थी, उसमे 'गौतमरासा'के कर्त्ताका नाम उदयवन्त दिया हुआ है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने भी विनयप्रभका दूसरा नाम उदयवन्त माना है। अनुमानतः विनयप्रभ साधु जीवनका और उदयवन्त गृहस्थजीवनका नाम होगा।

विनयप्रभको कृतियोमें 'गौतमरासा'के अतिरिक्त ५ स्तुतियाँ और है, जिनमें विविध तीर्थंकरोंका गुणकीर्त्तन हुआ है। प्रत्येकमे १९-२९ के लगभग पद्य हैं। डाँ० शारलण्ट क्राडजेने 'सीमन्धर स्वामि स्तवन'को भी, भाषासाम्यके आधारपर उन्हींकी कृति स्वीकार किया है। इस स्तवनके २०वें पद्यमें 'कम्मकर विणयपर जोडि कर वीनवुं'से सिद्ध है कि 'विणयपर' ही इसके कर्त्ता थे। 'विणयपर', 'विनयपह' अथवा 'विनयपहं'का बिगड़ा हुआ रूप है। मिश्रबन्धु-विनोदमें 'हंसवच्छ-रास' और 'शीलरास'को भी इन्हींकी रचना बतलाया गया है।

१. "तथा श्री गुरुभि (श्री जिनकुशलस्रिभिः) विनयप्रभादिशिष्येम्य उपाध्यायपदं दत्तं येन विनयप्रभोपाध्यायेन निर्धनीभूतस्य निजञ्चातुः सम्पत्तिसिद्यर्थं मन्त्रगभितगौतमरासो विहितः तद्गुणनेन स्वञ्चाता पुनर्धन-वान जातः इत्यादि।"

सुशिंदाबादके नेमिनाथके मन्दिरके ज्ञानभयडारमें प्राचीन पट्टावली, जैनगुर्जर कविश्रो, प्रथम भाग, ए० १६, पादिटप्पणी।

२. देवह घुरि अरिहंत नमीनइ, विनयपह उवझाय थुणीजइ। गौतमरासा, ऋन्त, पद्य ४८, जैनगुर्जर कविश्रो, प्रथम भाग, पृ० १६।

इ. मिश्रबन्धु, मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृ० २१२, लखनऊ, वि० सं० १६८३।

४. पं नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ ३२, जनवरी १६१७।

५. जैनगुर्जर कविश्रो, प्रथम भाग, ए० १५।

a. Ancient Jama Hymns, pp. 90-91

७. वही, the texts, pp. 124.

८. मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम साग, ए० २१२।

### गौतमरासा

'गौतमरासा', गौतम स्वामीकी भिक्तमे लिखा गया है। गौतम भगवान् महावीरके प्रमुख गणधर थे। उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन परम्परामें उनकी पूजा और स्तुतिका बहुत प्रचलन रहा है। संस्कृत और प्राकृतका विपुल साहित्य उनकी भिक्तमे रचा गया है। 'गौतमरासा' प्राचीन हिन्दीका ग्रन्थ है। इसके अनुसार गौतम, मगध देशमें, गुब्बर नामके गाँवके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम वसुभूति था, जो विविध गुणोसे युक्त थे। उनकी माताका नाम पृथ्वी था।

गौतम स्वामीका पूरा नाम इन्द्रभूति गौतम था। वे समूची पृथ्वीमें प्रसिद्ध थे। उन्हें चौदह विद्याएँ उपलब्ध थीं। वे विनय, विवेक, विचार और अनेक मनोहर गुणोसे युक्त थे। उनका शरीर सात हाथ प्रमाण था। उनका रूप रम्भाकी भाँति था। गौतमके नेत्र, वचन, हाथ और चरणोंकी शोमासे पराजित होकर ही कमल जलमे पैठ गये थे। उन्होंने अपने तेजसे हराकर तारागण, चन्द्र और सूर्यको आकाशमे भ्रमाया था। उन्होंने अपने रूपसे कामदेवको अनंग करके निकाल दिया था। वे मेरके समान धीर और समुद्रको भाँति गम्भीर थे। उनका खरित्र उत्तम था।

श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायमें, 'गौतमरासा'की बहुत प्रसिद्धि है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने उसकी १८ प्रतियोंका विवरण दिया है। इससे उसकी लोक-प्रियता प्रमाणित है। डॉ॰ क्राउजेने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, ''उसमें मित्तका तीव्रतम भाव, शैलीकी निराली शान और प्रवाहकी मधुर गित सिन्नि-हित है।

१. जंबुदीवि सिरिभरहिखित्ति खोणीतलमंडणु, मगधदेस सेणिय नरेस रिउ-दलबल खंडणु। घणवर गुव्वर नाम गामु जिहि गुणगणसज्जा, वप्पु वसे वसुभूइ तत्थ जसु पुहवी भज्जा।। गौतमरासा, पद्य र, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ० ३२।

२. वही, पद्य ३, ४।

३. जैनगुर्जर कविश्रो, तीजो भाग, पृ० ४१६-४१७।

<sup>8.</sup> Ancient Jaina Hymns, pp. 91.

इसका निर्माण वि० सं० १४१२ में, खम्मातमे हुआ था। प्राचीन हिन्दीके छल्ति कान्योंमें 'गौतमरासा'का प्रमुख स्थान है।

### सीमन्धरस्वामीस्तवन<sup>२</sup>

इस स्तवनके अनुसार सोमन्वर स्वामी, पूर्वविदेहके विहरमाण बीस तीर्थं करों-में एक हैं। इनका जन्म पुण्डरीकिनी नामकी नगरीमे, भरतक्षेत्रकी विगत चतुर्विश्वतिकाके १७वें तीर्थं कर कुन्युनाथ और १८वें तीर्थं कर अरहनाथके मध्य-कालमे हुआ था। उनका शासन अभी चल रहा है। वे भरतक्षेत्रकी आगामी चतुर्विश्वतिकाके ७वें तीर्थं कर उदयके समयमे मोक्ष प्राप्त करेंगे।

स्तवनमें भिक्त-भाव पूर्णरूपसे विद्यमान है। कविने लिखा है कि मेरुगिरिके उत्तुग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंग-मालिका, सीमन्धर स्वामीके गुणोंका स्तवन करते ही रहते हैं। अगवान्का स्तवन, अशुभ कमोंसे उत्पन्न हुए मल-पटलको गलानेमें पूर्णरूपसे समर्थ है। जिननाथका दर्शन करनेसे जन्म सफल हो जाता है, ध्यान लगानेसे संसिद्धि मिलती है.

"मेरुगिरि-सिहरि धय-बंधणं जो कुणइ, गयणि तारा गणइ, वेळुआ-कण मिणइ। चरम-सायर-जळे कहरि-माला मुणइ, सोवि नहु, सामि, तुह सञ्वहा गुणधुगाइ॥ तहवि, जिण-नाह, निय जम्म सफ्ळी-कए, विमळ-सुह - झाण - संभाण - संसिद्धए।"

१. वहीं, पृ० ६०; हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, पृ० ३२; जैन गुर्जर कविक्रो, प्रथम भाग, पृ० १४।

२. यह स्तवन 'Ancient Jaina Hymns' में ए० १२०-१२४ पर प्रकाशित हो चुका है।

भरह-खित्तंमि सिरि-कुंथ-अर-अंतरे जम्म पुंडरिंगणी, विजय पुक्खळवरे । भाविए उदय जिणि सत्तमे सिव-गए, बहुअ-कालेण सिद्धिंगमी सामिए ।। वही, पद्य १६-१७।

v. Ancient Jaina Hymns, pp. 89-90.

श्रसुह - दळ - कम्म - मल - पडळ - निन्नासणं, तात, करवाणि तुह संथवं बहु - गुणं॥२-३॥''

सुर-भवनोमे गगन, पाताल और भूमण्डलमे, नगरी, पुरी, नीरिनिधि और मेरु पर्वतकुलोंमे, देव-देवियोंके समूह, नारि-नर और किन्नर, सीमन्धर स्वामीके आदरपूर्वक गीत गाते है,

> "सुर-सर्वाण, गयणि, पायालि, भूमंडले, नयरि, पुरि, नीरनिहि, मेरु-पञ्चय - कुले। देव - देवी - गणा, नारि - नर - किन्नरा, तुझ जस, नाह, गायंति सादर - परा ॥७॥"

वे नगर धन्य है, जिनमें भन्यजनोके सब संशयोंको हरनेवाले सीमन्वर स्वामी विहार करते हैं। भगवान् कामघट, देवमणि और देवतरुके समान है। उनका नाम लेने मात्रसे ही सब इच्छाएँ पूरी हो जाती है,

> "धन्न ते नयर जिहं सामि सीमंधरो, विहरए, मविश्र - जण - सन्व-संसयहरो। कामघट, देव-मणि, देव-तरु फलियउ, तीह धरिजीह रहिं, सामि, तउं मिलियउ॥१३॥"

भक्त-किवकी तीव इच्छा है कि उसका आगामी जन्म पूर्व विदेहमें हो, जिससे वह सीमन्धर स्वामीके चरणोंमें बैठकर, उनका दिव्य उपदेश सुन सके। वह वहाँ स्वामीके गुणोके गीत गायेगा, और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होगा। उसे पूर्ण विश्वास है कि स्वामीके शासनमें दीक्षा छेनेसे कर्म गल जायेंगे और मोक्ष प्राप्त होगा,

"कर-जुअल जोिंद किर, वयण त् निसुणिसो, बाल जिम हेल देइ, पाय तुह पणिमसो। महुर सिर तुम्ह गुण-गहण हर्ज गायसो, निय - नयणि रूव रोमंचिउ जोइसो॥ तुम्ह पासि द्विउ, चरण परिपाल्डिसो, हणिअ कम्माणि. केवल-सिरिं पामिसो॥१४-१५॥" भगवान्की भिक्तिसे भोग-पद, राज-पद, चक्री-पद और इन्द्र-पद, सभी विभूतियाँ उपलब्ध होती है और परमपद भी मिलता है,

> "भोगपद, राजपद, नाण-पद, संपदं, चिक्क-पद, इन्द्र-पद, जाव परमं पदं। तुज्झ भत्तीइ सब्वं पि संपञ्जए, पह माहप्प तुह सयल जिंग गज्जए ॥ १६॥"

इस स्तवनमे इनकीस पद्य है। प्रथम बीसकी प्रत्येक पंक्तिमें २० मात्राएँ है। १० के बाद विराम है। आचार्य हेमचन्द्रने छन्दोनुशासनमें इस छन्दका नाम 'आविल' दिया है। २१वाँ पद्य हरगीतिका छन्दमे हैं।

स्तवनकी भाषामें लालित्य है और भावोमें स्वाभाविकता।

## ४. मेरुनन्दन उपाध्याय (वि॰ सं॰ १४१५)

मेहनन्दनके दीक्षागुरुका नाम श्री जिनोदयमूरि था। सूरिजीका जन्म वि॰ सं० १३७५ में, रुद्रपाल श्रेष्ठीकी पत्नी घारलदेविकी कुक्षिसे, प्रह्लादनपुर नामके नगरमें हुआ था। उन्होंने वि० सं० १३८२ में श्रीजिनकुशलसूरिके पास दीक्षा ली, और उनका नाम सोमप्रभ रखा गया। वे वि० स० १४०६ में वाचना- चार्यके पदपर प्रतिष्ठित हुए। श्रीतरुणप्रभसूरिने उनको वि० सं० १४१५ में, 'सूरिपद' और 'जिनोद्य' अभिधान दिया। सूरिजीका वि० सं० १४३२ में समाधि- पूर्वक स्वर्गवास हुआ। श्रीमेहनन्दनने, श्रीजिनोदयसूरिसे, वि० सं० १४१५ के उपरान्त दीक्षा ली होगी। उनके 'जिनोदयसूरि विवाहलउ' की रचना वि० सं० १४३२ में हुई थी। अतः मेहनन्दन उपाध्याय और जिनोदयसूरिका सत्ता समय एक ही था।

मेरुनन्दन उपाध्यायकी तीन रचनाएँ उपलब्ध है: 'जिनोदयसूरि-विवाहलउ', 'अजितशान्तिस्तवनम्' और 'सीमन्घरजिनस्तवनम्'। तीनो ही भिन्तसे सम्ब-न्वित है। पहलेमें गुरु-भिन्त और अवशिष्ट दोमें तीथंकर-भिन्त है।

Ancient Jama Hymns, PP. 89-90.

२. श्री नेरुनन्दन उपाध्याय, 'श्री जिनोदयम् रिविवाहलउ', श्री श्रगरचन्द नाह्टा, ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह, ५० ३६०, कलकत्ता, वि० सं० १६६४।

तथा

जैन-स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, ५० ७३, ऋहमदावाद, १८३२ ई० ।

## जिनोदयसूरि विवाहलडी

'विवाहला' शब्दकी व्याख्या करते हुए श्रीअगरचन्द नाहटाने लिखा है, ''जीवनके उल्लासदायक अनेक प्रसंगोंमे विवाह, अत्यन्त आनन्द मंगलका प्रसंग है। इसलिए कवियोने इस प्रसंगका वर्णन बड़ी ही सुन्दर शैलीमे किया है। विवाहके वर्णन-प्रधान काव्योंकी सज्ञा 'विवाह', 'विवाहलउ', 'विवाहलौ' और 'विवाहला' पायी जाती है।''

इन 'विवाहला काग्यों'में, जैनाचार्योका किसी कुमारी कन्याके साथ नहीं, अपितु दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रीके साथ विवाह रचा गया है। इस तरह ये 'विवाहला' रूपक कान्य है। दीक्षा लेनेवाला साधु दुलहा और दीक्षा अथवा 'संयमश्री' दुलहिन है। 'जिनोदयसूरि विवाहला'में भी आचार्य जिनोदयका दीक्षाकुमारीके साथ विवाह हुआ है। अर्थात् इस कान्यमें जिनोदयके दीक्षा लेनेका वर्णन है। यह एक ललित एवं सरस कान्य है।

गुर्जरधरारूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोंके हारकी भाँति पह्लणपुर नामके नगरमें, एक बार श्रीजिनकुशलसूरि आये। वे अपने ज्ञानके प्रकाशसे, भव्यजनोंके मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ थे।

"अत्थि गूजरघरा सुंदरी सुंदरे, उरवरे रयण हारोवमाणं। छच्छि केलिहरं नयरु परहणपुरं, सुरपुरं जेम सिद्धामिहाणं॥ अह अवरवासरे पल्हणे पुरवरे, भविय जण कमल वण बोहयंतो। पत्तु सिरि 'जिणकुसलस्रि' स्रोवमो, महियले मोह तिमिरं हरंतो॥३॥'

सेठ रुद्रपाल अपने परिवारसहित सूरिजीकी वन्दना करने गया। सूरिजीने उसके पुत्र समराको देखकर कहा कि यह तुम्हारा समरा कुमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणोसे युक्त है और सुविचक्षण भी है। नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने इस पुत्रका विवाह, हमारी दीक्षाकुमारीके साथ कर लो।

१. यह, 'जैन पेतिहासिक काव्य-संग्रह' मे, वि० सं० १६६४ में, ए० ३६०-३९६ पर प्रकाशित हो चुका है। इसेने ४४ पद्य ह।

२. श्री श्रगरचन्द्र नाइटा, 'विवाइ श्रीर मंगल काव्योकी परम्परा,' भारतीय साहित्य, डॉ० विश्वनाथप्रसाद सम्पादिन, श्रागरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ, प्रथम श्रंक, जनवरी १६५६, ए० १४०।

''अह सयक कक्लणं जाणि सुवियक्लणं, सूरि दट्ठूण 'समरं कुमारं'। सविय तुइ नंदणो नयण श्राणंदणो, परिणओ श्रम्ह दिक्ला कुमारिं॥११॥''

इस प्रकार सूरिजीने उस कुमारको जैनदीक्षा पानेके योग्य घोषित किया और भीमपल्ली चले गये।

कुमार दीक्षा ग्रहण करनेके लिए बारम्बार आग्रह करने लगा, तो मौने समझाया कि तुम्हारे कमलके समान हाथ, अनुपम रूप और उत्तम वंश हैं। श्रेष्ठ नारियोंके साथ विवाह कर सुखी होओ। नये-नये प्रकारके भोगोंका उपभोग करो और अपने उत्तम कार्योसे हमारे कुलको कीर्त्तिके शिखरपर आरूढ़ कर दो।

''तेण कमल दल कोमल हाथ, बाथ म बाउलि देसितउं। रूपि अनोपम उत्तम वंश, परणाविसु वर नारि हुउं॥ नव-नव मंगिहिं पंच पयार, भोगिवि मोग वल्लह कुमार। क्रमि-क्रमि भ्रम्ह कुलि कलसु चढावि, होजि संवाहिवइ कित्तिसार॥१७-१८॥'

पुत्र नहीं माना और अपने आग्रहपर अटल रहा। तब कुमारके निश्चय-को जननीने जाना, और ज्याकुल आँखोसे आँसू ढुलकाती हुई बोली कि हे वत्स ! जो कुछ तेरे मनको अच्छा लगे वह कर। इस प्रकार गद्गद कण्ठसे स्वीकृति-सूचक वचनोंका उच्चारण कर वह चुप हो गयी।

> ''तउ कुमर निच्छयं जणिण जाणेवि, दणहण नयणि नीरं झरंती। करिन तंवच्छ जं तुज्झ मण भावए, अच्छए गद गद सरि भणंती॥२०॥''

मौकी इस बेवशीमें स्वाभाविकता है और प्रसाद भी।
यह सिद्ध है कि तीय गुरुभवितमें अवस्थानि होकर ही कि

यह सिद्ध है कि तीव्र गुरु-भक्तिसे अनुप्राणित होकर ही किव, ऐसे रस-सिद्ध स्थलोंको अंकित कर सका है।

## अजित-शान्तिस्तवनम्

भगवान् अजितनाय, भरतक्षेत्रकी चतुर्विशतिकाके दूसरे और शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर है। संस्कृत और प्राकृत साहित्यमें दोनोंके ही मिल्ले-जुले अनेक स्तवन है। प्रस्तुत स्तवन भी प्राचीन हिन्दीमें लिखा गया दोनों तीर्थंकरोंकी भक्तिका काव्य है।

भक्त किव एक स्थानपर कहता है कि भगवान् अजित जिनेन्द्र संसारके गुरु है, और भगवान् शान्तिनाय नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं। दोनों ही विश्वको श्रीसम्पन्न कर कल्याण करते हैं। जीव मात्रको सुखी बनाना उनका उद्देश्य है। वे सुखरूपी समुद्रके लिए पूनोके चाँदकी भाँति हैं। अर्थात् उनकी कृपाके उदित होते ही, जीवोके सुख-समुद्रमे आनन्दकी लहरें उठने लगती है। उन जिनवरोंको प्रणाम करने, उनके गुणोंको गाने और सेवन करनेसे पुण्यके भण्डार भर जाते हैं। वह पुण्य मनुष्य भवको सफल बनानेमें पूर्णरूपसे समर्थ है,

"मंगल कमला कंदुए, सुख सागर प्निम चंदुए। जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयणाणंदुए॥ वे जिणवर पणमेविए, वे गुण गाइ सुसंसेविए। पुन्य भंडार मरेसुए, मानव भव सफल करेसुए।।"

भक्त युग-युगसे भगवान्की शरणमे जाते रहे हैं। वहाँ उन्हें शान्ति मिली है और सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ भी भक्त अजित और शान्तिकी शरणमे गया है। उसका कथन है कि वे भगवान् उत्सव और मंगलके जन्मदाता है। उनकी कृपासे संघके समूचे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान्के नेत्र कमलोकी भाँति विशाल है, उनमें-से दयारूपी सुगन्धि फूटती है। उस सुगन्धिको पाकर यह जीव भव-समुद्रसे पार हो जाता है। अर्थात् अजित और शान्तिनाथकी शरणमे जानेसे यह मोला भक्त, असार संसारको तैरकर मोक्षमे पहुँच जाता है।

"वे उच्छव मंगलकरण, वे सयलसंघ दुरियहं हरण। वे वरकमल वयण नयगा, वे सिरि जिणराय मवण रयण।। इम भगसिहिं भोलिम तणीए, सिरि अजिय संति जिण थुइ मणिए। सरणइ विहुं जिण पाएं, सिरि मिणनंदण उवझाए॥"

## सीमन्धरजिनस्तवनम्

इस स्तवनमें ३१ पद्य है। इसकी भाषामें माधुर्य, भावोंमें सौम्यता और सादृश्य वर्णनमें प्रौढ़ता है। दृश्यांकन सफल हुए है। पद्मासनपर विराजे सीमन्धर

१. यह स्तवन, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय संपादित, जैन स्तोत्र संदोह, श्रहमदाबाद, १६३२ ई०, में पृष्ठ ३४०-३४५ पर प्रकाशित हो चुका है।

स्वामी और उदयगिरियर सुशोभित सहस्रकिरणका साद्श्य ऊहाजन्य नहीं है। उपमान और उपमेयको स्वाभाविक ढंगसे ही संघटित किया गया है।

"त तसु अंतरि स्यणिहिं घडिउ सिंहासणु झलकंतु, त पायपीढु तसु तलि विमलो मणि निम्मिड दिण्पंतु। त तह सीमंधरु जिणपवरो पडमासणउवविट्डु, त सहस किरण जिम उदयगिरि पुण्ण ति जेहिं सुद्दिडु॥९॥"

चित्रांकनमें तो कविको अभूतपूर्व सफलता मिली है। दूरयोका चित्रांकन कविको सबसे बड़ी कला है। यह बही किव कर सकता है, जिसकी अनुभूति सूक्ष्म और कल्पना पैनी हो। एक चित्र यह है, 'सीमन्धर स्वामीके समवसरणमें आती हुई सुर-रमणियाँ परिवारसिहत सुविमानोमें विराजमान है। उनके रूपमें अद्भुत लावण्य है। उड़ते विमानोमें बैठनेके कारण देवांगनाओं के शरीरमें स्पन्दन हो रहा है, और इस भाँति उनकी कमरमें पड़ी किकिणियाँ भी हिल रहीं है। उनसे मधुर घ्विन निकलती है। देवियों का हृदय भगवान्की भिक्तसे उल्ल-सित है। वे बड़े उत्साहसे दसों विशाओं में फैलकर भगवान्के गीत गाती हुई सम-वसरणमें आयी हैं।'

"त रणउणंतिकिकिणिरयणि करागमंत सुविमाण, त सपरिवार सुररमणिगणि कविणमरूव निहाण। त बहुक मित्त उच्छसिय हिय दस दिसि घणु पसरंत, त समवसरणि आवहं सयक सामिय गुण गायंत॥११॥"

इस कान्यमें उपमार्गाभत रूपक भी बहुत हैं। एक रूपकमें लिखा है कि मगवान्की दिन्यध्विन गंगाकी उन निर्मल तरंगोंकी भाँति है, जो सम्पूर्ण अपिव-त्रताओंको घोती हुई चली जाती है। संसारमे जलते जीवोंकी दाह केवल अमृतसे ही शान्त हो सकती है, और भगवान्की दिन्यध्विन एक अमृतके प्रवाहको भाँति ही है। सीमन्धर स्वामीकी दिन्यध्विन वर्षाके गरजते उन मेघोंकी भाँति भी है, जिनकी आवाज सुनकर, 'भन्य' रूपी मयूरोके वित्त फरफर नाच उठते हैं,

> "निम्मरु ए गंगतरंगचंगु पणासियसयरुतमु , मनद्व ए संभवदाह फेडणअमियपवाह समु।

सामिय ए तणउ वषाणु जिम जिम गाजह मेह जिम, तिम तिम ए मवियण चित्त नाचह फरफर मोर जिम ॥१५॥"

आराध्यके गुणोंपर रीझकर ही भक्त, भक्त बना है। वह उन गुणोके गीत गाता ही रहता है। श्रीमेरुनन्दनने भी सीमन्धर स्वामीकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, उन जिनेन्द्र भगवान्की जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा है कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है। भगवान्के नेत्र कोमल और विशाल कमलको भाँति है। देव-दुन्दुभियाँ भगवान्की महिमाको सदैव उद्घोषित करती है। भगवान् अनन्त गुणोंके प्रतीक है, और उनका कृपा-कटाक्ष पल-भरमे ही भक्तको संसार-समुद्रसे पार कर देता है। भक्तको पूरा विश्वास है कि ऐसे भगवान्को प्रणाम करनेसे मन निरालम्ब होकर भ्रमित नहीं होगा। उसने भगवान्से कुपाक्ष्पी आलम्बनकी याचना की है,

"जय जिणवर ! ससहरहारिवयण !
जय कोमलकमल विसाल नयण !।
जय सरस अभियरससरिसवयण !
जय महिममहियह देवरयण !।।
विलसंत अणंत गुणाण ठाण !
संवच्छरमिच्छियदिश्वदाण !।
भवसिंधुतरणतारणसमत्थु !
पडियहं आलंबणु देहु हृत्यु ॥१८-२०॥"

# ५, विद्धणू (वि० सं० १४१५)

श्री जिनोदयसूरि विद्धणूके भी गुरु थे। सूरिजीका समय वि० सं० १४१५ से १४३२ तक माना जाता है, अतः विद्धणूका भी वही समय है। विद्धणूने अपने गुरुके लिए लिखा है कि वे तारागणों में चन्द्रके समान और जलनिधिमे गिरिप्रवरके समान थे।

नंदउ विह संघु नंदउ सिरि जिणाउदय गुरो,
 जिम्ब तारायण चंदु जिम्ब जलिविगुरु गिरिपवरो ।
 श्री विद्रार, ज्ञानपंचमीचउपई, पद्य ४४७, जैन गुर्जर कविश्रो, तीजो भाग,पृ० ४१६।

विद्धणूके पिताका नाम 'ठक्कर माल्हे' था। राजगृहके पार्श्वनाथके मन्दिरमें वि॰ सं॰ १४१२ का लिखा हुआ एक शिलालेख है, उसपर ३८ श्लोकोंकी एक प्रशस्ति अंकित है। उसके एक श्लोकसे स्पष्ट है कि उस प्रशस्तिके कृती ठक्कर माल्हेके पुत्र, वैज्ञानिक, सुआवक श्री वीघा नामके कोई व्यक्ति थे। विद्धणूका बचपनका नाम वीघा होना स्वाभाविक भी है। विद्धणूकी रची हुई 'ज्ञानपंचमी चउपई' नामकी रचना उपलब्ध है।

#### ज्ञानपंचमी चडपई

इसकी रचना, मगधमें विहार करते समय, किव विद्धणूने वि० सं० १४२३, भाद्रपद शुक्ला एकादशी, गुरुवारके दिन की थी। इसमे श्रुतपंचमीके दिन द्रत रखनेका माहात्म्य और जिन-शासनकी भिक्तिका उल्लेख है। इसकी भाषा प्राचीन हिन्दी है, जिसमे गुजरातीका भी भिश्रण है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने उसकी गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीकी ओर अधिक झुका हुआ माना है। इसमें ५४८ पद्य है।

जिन-शासनके प्रति श्रद्धा प्रदिशित करते हुए किन लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्रका शासन असीम है, उसका पार प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कोई उसको अहर्निशि पढ़ता, गुनता और पूजता है, उसे श्रुतपंचमीके व्रतका फल मिल जाता है।

> जिणवर सासणि आछइ सारु, जासु न छम्भइ अंत अपारु। पढ़हु गुयाहु पूजहु निसुनेहु, सियपंचिमफलु कहियहु प्रहु॥

ठक्कर माह्ले पृतु विद्धणु पभणइ सुद्ध मए।
 वही, पद्य ५४६।

२. उत्कीर्णा य सुवर्णा ठक्कुर माल्हांगजेन पुण्यार्थे । वैज्ञानिक सुश्रावक वोधाभिधानेन ॥३८॥ वही, १०४१६ ।

३. हरिषिहि लागउ चीतु चलदहसई तेवीसमई ए, सिय भादवइ इग्यासि गुरु वासरु बहु ऊपनल, नयर विहार मका पंचिम पुलु इम्ब गाइयल ॥ वही, पर ४४६।

४. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३३।

श्रुतपंचमीका फल यही है कि जो कोई नर, मनमे संयम घारण कर इस व्रतको करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और इस दुस्तर संसार-समुद्रको तैर जाता है,

''सियपंचिम फलु जाणइ लोइ, जो नर करइ सो दुहिउ न होइ। संजम मन धिर जो नरु करइ, सो नरु निश्चइ दुत्तरु तरइ॥१-२॥''

श्रुतपंचमीके व्रतका अर्थ है, श्रुतदेवीकी भिक्त करना । श्रुतदेवीका ही दूसरा नाम शारदा या सरस्वती है। किवने चौबीस तीर्थंकरोसे प्रार्थना की है कि शारदा उसे अपने सेवकके रूपमे स्वीकार कर छे। जो शारदा हंसपर चढ़कर चलती है, जिसके हाथमे वीणा सुशोभित है, जो जिनेन्द्रके शासन-प्रसारमें तल्लीन है, जिसने चारों वेदोको साथ लिया है, जो 'अठदल कमल' पर विराजती है और जिसके चन्द्र-जैसे मुखसे अमृत झरता है, विद्धणु ऐसी शारदाको भिक्त-पूर्वक नमस्कार करते हैं,

"श्रोंकार जिणह चउवीस, सारद सामिनि करउ जगीस। वाहन हंस चडी कर वीण, सो जिण सासिण श्रच्छह लीण॥ अठदल कमल ऊपनी नारि, जेण पर्यासिय वेदइ चारि। सिसहर विंबु अमियरसु फुरह, नमस्कार तसु 'विद्धणु' करह ॥३–४॥''

किवने णमोकार मन्त्रके प्रति भिक्त प्रदिशित करते हुए लिखा है कि संसारके चिन्ता-समुद्रमें फैसकर यह जीव, घरके सभी घर्म-कर्म विस्मरण कर जाता है। वह क्रोध, मान, माया, मद, मोह और सन्देहमें पड़कर, मुनिवरोंके योग्य न तो दान देता है न तप तपता है, और न भोग ही भोगता है। जब श्रावकके घरमें जन्म लिया है, तो प्रति दिन मनमे णमोकार मन्त्रका चिन्तवन करना ही चाहिए।

"वितासायर जिब नरु परइ, घर धंधल सयलइ वीसरइ। कोहु मानु माया (मद) मोहु, जर झंपे परियउ संदेहु॥ दान न दिन्नउ मुनिवर जोगु, ना तप तिपिउ न मोगेउ मोगु। सावय घरिह लियउ अवतारु, श्रनुदिनु मनि चिंतहु नवकारु॥५–६॥"

# ६. सोमसुन्दरसूरि ( वि० सं० १४५०-१४९९ )

सोमसुन्दरसूरिके पिताका नाम श्लेष्ठि सज्जन और माताका नाम माल्हण देवी था। उनका जन्म प्रल्हादनपुरमें, वि० सं० १४३० मे हुआ था। मौने सोम (चन्द्र) का स्वप्न देखा था, अतः उनका नाम सोम रखा गया।

केवल सात वर्षको उम्रमे, अपनी बहनके साथ, 'सोम'ने जयानन्द सूरिके पास दीक्षा छी। उनका नाम सोमसुन्दर रखा गया। वि० सं० १४५० में वे सम्पूर्ण जैन वाङ्मयमे पारंगत हो गये। उम समय उन्हें वाचक पद प्रदान किया गया। वि० सं० १४५७ में, पाटणमें उन्हें, श्री देवसुन्दरसूरिने आचार्य पदपर प्रतिष्ठित किया। ये तपागच्छके ५०वें पट्टघर थे।

सोमसुन्दर प्रकाण्ड पण्डित तो थे ही, भव्य और उदार भी थे। उनके अनेकानेक शिष्य थे, जिनमे मुनिसुन्दर, जयचन्द्र, भुवनसुन्दर, जिनसुन्दर और जिनकीत्ति मुख्य थे। श्री निन्दरत्नगणि आदि अनेक विद्वानोने उनका श्रद्धा-पूर्वक स्मरण किया है। श्री सोमसुन्दरमूरिने संघसहित, शत्रुंजय, गिरिनार, सोपारक और तारंगाजी आदि अनेक तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राएँ को थीं। 'प्रतिष्ठा' के क्षेत्रमें ने अद्वितीय थे। उनके द्वारा सम्पन्न करवायी गयी प्रतिष्ठाएँ बहुत अधिक है।

मुख्य रूपसे वे संस्कृत और प्राकृतके विद्वान् थे। उनको रची हुई कृतियाँ इस प्रकार है: 'चैत्यवन्दनभाष्यावचूरि', 'कल्पान्तर्वाच्य', 'चतुर्विचितिजनभवोत्कीर्त्तन-स्तवनम्', 'युगादिजिनस्तवनम्', 'युष्पच्छब्दनवस्तवी', 'अस्मच्छब्दनवस्तवी', 'भाष्य-त्रयचूर्णि', 'कल्याणकस्तवः', 'यितजीतकल्परत्नकोष', 'उपदेशमालाबालावबोष', 'योगज्ञास्त्रवालावबोष', 'पडावश्यकबालावबोष', 'आराषनापताकाबालावबोष',

१. ''प्रवहादनपुरे सज्जनभेष्ठिनो माल्हणदेग्याः कुक्षौ विक्रम संवत् १४३० वर्षे अस्य जन्म, सोमस्वप्नावलोकनात् 'सोम' इति प्रादायि नाम ।'' जैनस्तोत्र सेन्दोह, मुनि चतुरविजय सम्पादिन, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७४, श्रहमदाबाद १६३२ ई०।

२. जैनस्तोत्र सन्दोइ, दितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, श्रहमदाबाढ, ११३६ ई०, प्रस्तावना (गुजराती), पृष्ठ =४-=४ ।

३. श्री रत्नशेखरश्वरि, श्राचार प्रशिष प्रशस्ति, श्लोक ७-११, जैनस्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७५।

४. जैनस्तोत्र सन्द्रोह, प्रथम माग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७५-७८ ।

जनस्तोत्र सन्दोह, द्वितीय माग, प्रस्तावना, पृष्ठ ८४।

'नवतत्त्वबालावबोध' और 'पष्टिशतकदालावबोध।' 'आराधनाराष्' गुर्जपूषी-हिन्दीका काव्य है। 'मिश्रवन्यु विनोद' में इसका उल्लेख हुआ है। ' 'ने पिनायनेव-रसफागु' संस्कृत, प्राकृत और गुजराती मिश्रिन हिन्दीमें लिखा गया है।

### आराधनारास<sup>3</sup>

इसकी रचना वि० सं० १४५० मे हुई थी। इसी वर्ष उन्हें वाचक पद मिला था। इस समय उनकी उम्र २० वर्षकी थी, और वे अनेक विद्याओं में निपुण हो चुके थे। 'आरायनारास' एक प्रौढ़ कृति है।

### नेमिनाथनवरसफागु

यह एक छोटा काव्य है। यह भगवान् नेमिनाथकी भिक्तसे सम्बन्धित है। जिन नेमि जिनेन्द्रके गीतोको शारदा भी गाती ई, भला कवि उनकी भिक्तमे तल्लीन क्यों न होगा,

> "समर विसारद सक्छ विसारद सारद या परदेवी रे। गाईस नेमि जिणिंद निरंजन रंजन जगह नमेवी रे॥"

बाठ प्रतिहारोको महिमाको धारण करनेवाले भगवान् नेमीक्वरको पुरन्दर भी भवित करते हैं। उन्हों जिनवरके पास सती राजीमतीने उल्लासपूर्वक, संयम धारण किया था, और फलतः उसे मोक्ष मिला था,

> "प्रथम अशोक विशाल पुल पगर सुकुमाल, नाद मनोहरुए चंचल चामरु ए, हेमसिंहासणकंत मामंडल झलकंत, दुंदुमि अंबरिए त्रिणि छन्न उपरीए। ईम प्रतिहारज श्राठ, कसर जितो नगुपाठ, रचई पुरंदरुए भूरि मगति धरुए, पालीय जिनवर पासि, संयम मन उल्लासि, सिवपुरि पृहती ए राजमती ए सती ए॥३३–३४॥"

१. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जैंन गुर्जर कविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ३२, पादटिप्पणी ।

२. मिश्रवन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २१७।

३. मोट्नलाल दुर्लाचद देसाई, जैन गुर्जर कविक्रो, तीजो भाग, बम्बई, १६४४ ई०, पृष्ठ ४३⊏ पर प्रकाशित।

### ७. उपाध्याय जयसागर (वि० सं० १४७८-१४९५)

मध्यकालमे जयसागर नामके तीन किव हुए हैं। तीनों ही जैन थे और तीनों ही हिन्दी के समर्थ किव माने जाते हैं। उनमें प्रथम को उपाध्याय जयसागर कहते हैं। उन्होंने जिनराजसूरिके पास दीक्षा ली थी, जो जिनोदयसूरिके पट्टघर थे। श्री जिनवर्धनसूरि उनके विद्यागुरु थे। श्री जिनभद्रसूरिने उनको पाल्हणपुरमे 'उपाध्याय' पदसे सुशोभित किया था।

उपाध्याय जयसागर संस्कृत और प्राकृतके गण्यमान्य विद्वान् थे। उनकी अनेक रचनाएँ उपलब्ध है, जिनमें 'सन्देह दोहावलीपर लघुवृत्ति', 'उवसग्गहर-स्तोत्रवृत्ति', 'विज्ञप्ति त्रिवेणी', 'पर्वरत्नावलीकथा' और 'पृथ्वीचन्द्रचरित्र' बहुत प्रसिद्ध है।

मन्त्रविद्यामें भी ये पारंगत थे। सेरीषिकाभिधान गाँवमें, श्री पार्वनाथ-जिन मन्दिरमें पद्मावतीसहित घरणेन्द्रने उन्हें दर्शन दिये थे। मेदपाट नामके देश-में, नागद्रह नामके शुभस्थानपर, नवखंडपार्वचैत्यमे शारदा उनपर प्रसन्न हुई थी।

जयसागरके प्राचीन हिन्दीमें लिखे हुए अनेक मुक्तक काव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें 'जिनकुशलसूरिचतुष्पिंत'—( वि० सं० १४८१ ), 'वयरस्वामी गुरुरास'—( १४८६ ), 'गौतमरास', 'नेमिनाथ विवाहलो'—( १४९८ ), 'चैत्यपरिपाटी'—( १४८७ ), 'नगरकोट महातीर्थ चैत्य परिपाटी', 'सतगुरुभिन्त', 'आध्यात्मिक विवाह' तीर्थ और चैत्यभिन्तसे सम्बन्धित हैं। इनके अतिरिक्त उन्होने 'चतुर्विशति जिनस्तुति', 'अष्टापद तीर्थबावनी', 'अजितस्तोत्र', 'स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवन', और 'विहरमान जिनस्तवन' आदि स्तुति-स्तवनोंका भी निर्माण किया था।

१. जैनस्तोत्र सन्दोह, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, पृ० ६६ ।

रं. सेरीषिकामिधाने ग्रामे श्रीपार्श्वनाथिजनभवने ।
श्रीशेषः प्रत्यक्षो येपां पद्मावतीसिहतः ॥
श्री 'मेदपाट' देशे 'नागद्रह' नामके शुभिनवेशे ।
नवसण्डपार्श्वचैत्ये सन्तुष्टा शारदा येषाम् ॥
'श्रीजयसागरज्याध्यायप्रशस्तिः', श्री अगरचन्द नाहटा, ऐतिहासिक जैन कान्यसंग्रह, कलकत्ता, १६६४ वि० सं०, ५० ४०० ।

चैत्यपरिपाटी में पाटण, रायपुर, शत्रुं जयगिरि, गिरिनार, पालीताना और जूनागढ़ आदि अनेक तीर्थोका आंखों देखां वर्णन है। इसमें २१ पद्य हैं, जो सोरठा और वस्तु नामके छन्दोंमे लिखे गये हैं। इस कृति में अनेक स्थल उत्तम काब्यके निदर्शन है।

'नगरकोट तीर्थ चैत्य परिपाटी' मे नगरकोटके तीर्थों,मन्दिरों और प्रतिमाओं का आलंकारिक वर्णन है। भाषापर गुजरातीका प्रभाव है। अतः स्पष्ट है कि उपाच्यायजी गुजरातके ही रहनेवाले होगे। १५वीं शताब्दीके कवियोंमे दृश्यको चित्रित करनेकी ऐसी सामर्थ्य बहुत कममे देखी जाती है। उदाहरणके लिए,

"नंद विणिहि नंदउ सुचिरु चरम जिणासरचंद । जगु चकोरु जसु दंसिणिहिं पामइ परमाणंद ।। पासि पसंसउं कोटिलए गामिहि महि अभिरामि । महमन कोइलि जिम रमउ तसु गुण अंवारामि ॥ हेमकुंमासिरि जिण भवणि ए सिव सुणिया देव । देवलिय कोर्डा मयरि करउं वीरजिण सेव<sup>3</sup> ॥"

'जिनकुशलस्रिचतुष्पदी' का निर्माण मलिकहलपुरमे हुआ थाँ। यह एक सरस काव्य है। इसमे सूरि जिनकुशलकी महिमाका वर्णन किया गया है। 'वयरस्वामी गुरुरास' भी गुरुभिवतका ही निदर्शन है। सभी स्तुति-स्तोत्र उत्तम है।

'चतुर्विशति जिन स्तुति' मे २४ जिनेन्द्र का स्तवन है। भगवान् ऋषभदेवके दर्शनोंसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द अनिर्वचनीय है,

> "सुविहाण उ जह आज मई, दीठे रिसह जिणेस, नयण कमल जिम उक्लसह, ऊगिउ मलह दिनेस। रोम विहि तणु ऊधसई, हियडई परमानंद, नयण श्रमिय रस झलिणऊ, दीठे आदि जिणंदें॥"

१. 'चैत्यपरिपाटी' की इस्तलिखित प्रति पाटण भरडारमें, मुनि पुरयविजयजीके संश्रह-में, सत्क प्रतिपत्र नं० २-१० पर मौजूर है।

२. इसकी इस्तलिखित प्रति भी उपयु क्त भएडारमें है।

३. नगरकोट, महातीर्थं चैत्य परिपाटी, पद्य ११-१३।

४. दादा श्री जिनकुशल स्रि, नाहटा संन्पादित, परिशिष्ट ग, पृ० ८२।

<sup>.</sup> ५. जैन गुर्जर कविश्रो, तीजो भाग, पृ०१४७६।

कविका विश्वास है कि मगवान् महावीरकी शरणमे जानेसे मन-वचन-कायसे किये गर्य सभी राग-द्वेष दूर हो जाते हैं। उसने भगवान् वीरसे ऐसे प्रसादकी याचना को है, जिससे वह भव-भवमे भगवान्के पैरोंकी सेवा कर सके,

> "राग दोस बसि जो कियउ, मणवय काय पमाय, तं मिच्छा दुक्कड हवउ, सरण वीर जिणपाय। करि पसाउ मुझ तिम किमइ, महावीर निणराय, इणि मवि अहवा अक्समिव, जिम सेवडं तुपाय ॥"

# ८. हीरानन्दसूरि (वि॰ सं॰ ३४८४-१४९५)

हीरानन्दसूरिकी गणना, १५वीं सदीके उत्तम किवयों में की जाती हैं। वे पिप्पलगच्छके श्रीवीरप्रभसूरिके शिष्य थे। उन्होंने अपनी कृतियों में मरुमण्डलके साचौरपुरके वीर भवनका उल्लेख किया है, इससे प्रमाणित है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे। उनकी भाषा भी सरल राजस्थानी ही है। उस समयकी राजस्थानी और हिन्दीमें इतना रूप-भेद नहीं था, जितना आजकल है। यदि यह कहा जाये कि वे एक ही थीं, तो अत्युक्ति न होगी। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीने राजस्थानीका गुजराती और हिन्दी दोनोसे ही अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित किया है। इस तरह स्पष्ट है कि हीरानन्दसूरि हिन्दीके महत्त्वपूर्ण किव थे। उन्होंने 'वस्तु-पालतेजपालरास' (वि॰ सं० १४८४), 'विद्याविलास पवाडों' (वि॰ सं०

१. वही, पृ० १४७६।

२. पीनल गिल गुरुराय श्रीवीरप्रम सूरि गहगहईए, पामीं असुगुरु पसाय, मरुमंडलि रुल्लिआमणुए। पुर साचुर मझारि, वीर भुवण रुल्लिआमणुए, संघ सहित घरवारि, संवत चऊद पंचाणवईए।

जैन गुर्जर कवित्रो, तीजो माग, जम्बूस्वामी विवाहला, श्रन्तमाग, पद्य ५२-५३, पृ०४२६।

३. ढोलामारूरा दूहा, श्रीरामसिंह, सूर्यकरण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी सम्पा-दिन, मुमिका, काशी नागरी प्रचारिशी सभा, १६३४ ई० ए०।

४. हिन्दी साहित्यका श्रादिकाल, पृ० ६, विद्यार राष्ट्रभाषा परिषद् , पटना, १६५२ ई०।

४. यह पवाड़ा, वडौदासे प्रकाशित 'गूर्जररासावित' में प्रकाशित हो चुका है। यह 'पवाड़ा' साहित्यमें सबसे प्राचीन है।

१४८५), 'कलिकालरास' (वि० सं० १४८६), 'दशार्णभद्ररास', 'जंबूस्वामी वीवाहला' (वि० सं० १४९५) और 'स्थूलिभद्र बारहमासा'की रचना की थी।

किवने विद्याविलास पवाड़ोमे प्रथम जिनेश्वर, शान्तिनाथ, नेमिकुमार और पार्श्वनाथको नमस्कार करते हुए, शारदासे वरदानको याचना की है और उनसे सम्बन्धित मुख्य तीथोंके प्रति भी भक्ति-भाव प्रदर्शित हुआ है।

> "पहिलुं पणमीय पडम जिणेसर, सित्तुंजय अवतर, हथिणाउरि श्री शांति जिणेसर उर्ज्ञांति निमिकुमार । जीराउलिपुरि पास जिणेसर, साचउरे वर्द्धमान, कासमीर पुरि सरस्ति सामिणि, दिउ मुझनई वरदान ॥ २''

'जम्बूस्वामी विवाहला', जम्बूस्वामीकी भिक्तसे सम्बन्धित है। उसके मंगल पद्यमे वीर जिनेश्वर, गौतम गणधर और देवी सरस्वतीका स्मरण किया है।

"वीर जिणेसर पणमीअ पाय, गणहर गोअम मनि घरीअ, समरी सरसती कवि अण पाय, वीणा पुस्तक घारिणो ए। बोलिसु जम्बू चरित रसाल, नव नव माव सोहामणुंअ, रयणह संख्या ढाल रसाल, मविअण माविहिं सोमलुए॥ १-२॥

'स्थूलिभद्र बारहमासा'में मुनि स्थूलिभद्रके बारह महीनोंकी जीवनचर्याका मिक्त-पूर्वक वर्णन हुआ है। बारहवर्षीय अकाल पड़नेपर, जब भद्रबाहु स्वामी दक्षिणमें चले गये, तो पाटलिपुत्रमे जैनसंघके अधिष्ठाता स्थूलिभद्र हुए। उन्हें ११ अंगोंका ज्ञान था। इस बारहमासामें २८ पद्य हैं। अन्तमे लिखा है कि जो आनन्दपूर्वक बारहमासा पढ़ता है, उसके पास ऋद्धि-सिद्धि अचल होकर निवास करती है।

रे. कलिकालरास, श्रीत्रगरचन्द नाहटाके सम्पादनके साथ, हिन्दी-अनुशीलन, भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग, वर्ष १०, श्रंक १, जनवरी-मार्च १९५७ ई० में, पृष्ठ ४४-४६ पर प्रकाशित हुआ है।

२. जैनगुर्जर कवित्रो, प्रथम भाग, बम्बई, १९२६ ई०, पृ० २४-२६।

३. जैनगुर्जर कविश्रो, तीजो भाग, पृ० ४२८-४२६।

४. स्थूलिभद्र बारे मासड़ा, ए जे भणै घरि आणंद कि । तिहा घरि अचल वधामणुं, ऐ बोले सूरि हीराणंद कि । स्थूलिभद्र बारहमासा, स्टबॉ पच, जैनगुर्जर कविश्रो, तीजो भाग, पृ० २१।

# ९, भट्टारक सकलकीत्ति (वि॰ सं॰ १४९९)

सरस्वती गच्छके श्री पद्मनन्दी एक प्रभावशाली भट्टारक थे। वे भट्टारक रतन-कीर्तिके देहली-पट्टपर, वि० सं० १३७५ मे प्रतिष्ठित हुए थे। उनकी प्रशंसा विजीलियाके शिलालेखों (वि० सं० १४६५ और १४८६) में अंकित है। उनके दो शिष्य थे—भट्टारक शुभचन्द्र और भट्टारक सकलकीर्ति। सकलकीर्तिसे ईडर की भट्टारकीय गद्दोकी परम्परा आरम्भ हुई थी।

भट्टारक सकलकीत्ति अपने समयके एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनका संस्कृत भाषापर एकाधिपत्य था। उन्होंने संस्कृतमे १७ ग्रन्थोको रचना की: पुराणसार, सिद्धान्तसारदीपक, मिल्लिनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, वृषभचरित्र, सुदर्शनचरित्र, सुकुमालचरित्र, वर्धमानचरित्र, पार्ध्वनाथ पुराण, मूलाचार प्रदोप, सारचतुर्वि-शितका, धर्मप्रश्नोत्तरश्रावकाचार, सद्भाषितावली, धन्यकुमारचरित्र, कर्मविपाक, जम्बूस्वामीचरित्र, श्रीपालचरित्र।

भट्टारक सकलकीति प्रतिष्ठाचार्यभी थे। उन्होने सैकड़ों मन्दिर बनवाये, मूर्तियोंका निर्माण करवाया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव, स्वयं आचार्य बनकर सम्पन्न किये। उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियोंमे, तत्कालीन इतिहासकी अनेक बातें अंकित है।

सकलकोत्तिका समय विक्रमको १५वों शताब्दीका उत्तरार्ध माना जाता है। उन्होंने संघसहित, वि० सं० १४८१ में, बडालीमे चतुर्मास किया था। वहाँपर ही उन्होंने श्रावण शुक्ला पूणिमा, वि० सं० १४८१ को 'मूलाचार प्रदीप'को अपने कनिष्ठ श्राता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा किया।

र. जनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, पृष्ठ १६।

२. जैनग्रन्थ प्रशस्ति मंग्रह, प्रथम भाग, प्रस्तावना पृ० ६-१०।

३. तिहि अवसरे गुरु आविया, बडाली नगर मझार रे, चतुर्मास तिहां करो शोभनो, श्रावक की बा हर्प अपार रे, अमीझरे पधरावियां, बधाई गावे नर नार रे। सकल संघ मिलि बन्दिया, पाम्या जयजयकार रे।। संवत् चौदह सौ क्यासो भला, श्रावणमास लसंतरे, पूर्णिमा दिवसे पूरण कर्या मूलाचार महंत रे। श्राताना अनुग्रह शकी की घा ग्रन्थ महान रे।। वही, १० १०।

भट्टारक सकलकींत्ति, वि० सं० १४४४ में, ईडरकी गद्दीपर आसीन हुए थे। वि० सं० १४९९ में, महसाना (गुजरात) में उनका स्वर्गवास हुआ। हिन्दी-के लिए भी उन्होंने जो कुछ प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप उनके शिष्य ब्रह्म जिनदास हिन्दीके उत्तम साहित्यकार बन सके।

भट्टारक सकलकीत्तिको हिन्दीमे लिखी हुई पाँच कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं: 'आराधनाप्रतिबोधसार', 'णमोकारफलगीत', नेमीश्वरगीत', 'मुक्तावलोगीत' और 'सोलहकारणवतरास ।'

#### आराधनाप्रतिबोधसार

इसकी भाषा सरल है। उसमे प्रसादगुणका निर्वाह हुआ है। कविने जिन-वाणी, गुरु और निर्ग्रन्थ साधुओं को प्रणाम करके, संक्षेपमें आरावनासार कहा है। इसमे संस्कृत आराधनाका सार है। जो कोई नर-नारी इस आराधना सारको कहता और सुनता है वह भव-समुद्रसे पार हो जाता है। यह आराधना मनुष्योंको ज्ञान प्रदान करती है।

#### णमोकारफलगीत<sup>3</sup>

णमोकार मन्त्र पंचपरमेष्ठीकी वन्दनासे सम्बन्धित है। प्रस्तुत कृतिमें णमोकार मन्त्रका फल दिया हुआ है। यह एक गीति-काव्य है, उसके प्रत्येक पद्यमें उत्तम भाव उच्छ्वसित हुआ है। भाषामें प्रसादगुण है।

#### नेमीश्वरगीत

यह गीत जयपुरके पं॰ लूंणकरजीके मन्दिर, गुटका नं॰ ९६ और वेष्टन नं॰ ३३८ में निबद्ध है।

#### मुक्तावलीगीत

यह गीत, जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं ३६, वेष्टन नं २४५७ में प्रस्तुत है।

१. श्रीजिनवरवाणी नमेवि गुरु निर्म्यन्थ पाय प्रणमेवि । कहुं आराधना सुविचार संक्षेपि सारोद्धार ॥ श्रामेरशास्त्रमण्डारकी इस्तलिखित प्रति, पहला पद्य ।

२. जे भणई सुणइं नरनारि, ते जाई भिव नेइ पारि । श्री सकलकीर्त्ति कह्यु विचार आराधना प्रतिबोधसार ॥ वही, श्रन्तिम पद्य ।

३. दि० जैन पंचायती मन्दिर बडौनके एक गुटकेमें निबद्ध ।

## १०, श्री पद्मतिलक (वि॰की १५वीं शतीका अन्त-१६वीं शतीका आरम्म)

श्री पद्मतिलक्षकी एक मात्र कृति 'गर्भविचारम्तोत्र' है। उससे ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता, जिसके आधारपर उनका जीवन-वृत्त अथवा गुरु-परम्परा आदिके विषयमे लिखा जा सके। यह कृति उस गुटकेमे निबद्ध है, जो वि० सं० १६२६ में लिखा गया था, किन्तु 'गर्भविचारस्तोत्र' की भाषासे स्पष्ट है कि उसकी रचना १५वी सदीके अन्त अथवा १६वीके आरम्भमे हुई थी।

### गर्भविचारस्तोत्र

इस स्तोत्रमे २८ छन्द है। गर्भवासके दुःखोंका वर्णन करनेके कारण ही इसको 'गर्भविचारस्तोत्र' कहते है। यह कोट कांगड़ाकी ऋषभ-मूर्तिको छक्ष्य कर लिखा गया है। कोट कांगड़ाके तीर्थंकर ऋषभनाथ दुःख और दुरितोको नष्ट करनेवाले है। उन मगवान्का जाप करनेसे जीवका मन शुद्ध होता है, और वह संसारके भ्रमणसे मुक्त हो जाता है,

> "सिरि रिसहेसर पद्य णमेति, पुर कोटहं मंडण । कांड् दुग्गहं पढमंतित्थ दुह दुरिय विहंडण ॥ सामी जंपडं किंपि दुरक णिय माणस केरड । गरुवा जिणवर किमइं गलि सुझ मवनडं फेरड ॥

कविने लिखा है कि मैं अनादिकालसे निगोदमें घूमता रहा । वहाँसे निकला तो एकेन्द्रिय — अग्नि, वायु और वनस्पति आदि बना, मनुष्य जन्म न मिल सका,

> ''ग्रादि श्रनादि निगोद मांहि बहु कालु मिनउं महं। सत्तर साढकसासमिन्झि मव प्रिय जिण महं। यिग्गोदहं णीसरिउ णाह पिट्टियउ एगिदिहिं। पुढवि आड तहं, तेउ वाउ वणसइ दुहुं भेदिहिं॥

पूर्वजन्मके पुण्य-संयोगसे मनुष्य-भव मिला। किन्तु इसके प्राप्त होनेमें भी जीवको नो मास तक गर्भके दुःख सहने पड़े। वह नो मास तक रमणीके नाभि- तलके नीचे पड़ा-पड़ा दुःख सहता रहा,

१. यह गुटका बाबू कामताप्रसादजी जैन, अलीगंजके पास है।

२. गर्भविचारस्तोत्र, पहला पद्य, वि० सं० १६२६ के लिखे हुए गुटकेकी हस्तलिखित प्रति।

३. वही, तीसरा पद्य।

"पुष्व पुष्ण संजोगि पुणिव मणुवत्तणु पाविउ । विविह दुक्ख णव मास सड्ढ गिंब्मिहें संताविज ॥ रमिण नामितिक नाक कारि दुहुं पुष्फहं श्रच्छह । कोसागारिहिं ता मुहेठि पुण जोनि पहित्थइ ॥""

भगवान् ऋषभदेवके दर्शनोंकी महत्ता बताते हुए कविने लिखा है कि है भगवन्! तुम्हारे दर्शन करनेसे ऐसा विदित होता है जैसे मुझे चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आंगनमें कल्पवृक्ष विविध फलोसे फर गया हो, बौर जैसे हमारे घरमें सुरधेनुका हो अवतार हुआ हो। जिस किसीने भगवान् ऋषभनाथको अपनी भनितसे प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी मनोवांछित अभिलाषाएँ प्री हो जाती है,

"दंसण तुम्ह विहाण अच्छ चिंतामणि चिंद्रियड । सुरतरु अंगण श्रम्ह अच्छ विविद्दप्परि फरियड ॥ सुरह्भेणु अंगणिहिं णाह श्रम्हहं अवयरियड । जह भेग्रड सिरि रिसहणाह मणवंछिय सरियड ॥

इस कान्यकी भाषामे अपभ्रंश और प्राकृतके प्रयोग अधिक है। फिर भी उसके सौन्दर्यमे कहीं पर न्याधात उपस्थित नहीं हुआ है। भाषामे प्रवाह है और भावोंमे स्वाभाविकता। उपयुक्त दृष्टान्तोंसे रस उत्पन्न हो सका है।

## ११. ब्रह्म जिनदास (वि॰ सं० १५२०)

ब्रह्म जिनदास भट्टारक सकलकीत्तिके छोटे भाई और शिष्य थे। वे भी सकलकीत्तिके समान ही उत्तमकोटिके विद्वान् थे। उनकी संस्कृत कृतियों में 'जम्बूस्वामीचरित्र', 'हरिवंशपुराण' और 'रामचरित्र' का नाम प्रमुख रूपसे लिया जा सकता है। 'जम्बूस्वामीचरित्र' की रचनामे उन्हे अपने शिष्य ब्रह्मचारी धर्मदासके मित्र-किन महादेवसे सहायता प्राप्त हुई थी। 'धर्मपंचिंशतिका' अथवा 'धर्मविलास' उन्हींकी रचना है।

इनके अतिरिक्त उन्होंने 'यशोधररास', बादिनाथरास', 'श्रेणिकरास',

१. वही, नौवॉ पद्य।

२. वहीं, २७वॉ पद्य।

३. जैन यन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रम्तावना, पृष्ठ ११ ।

'समिकतरास', 'करकण्डुरास', 'कर्मविपाकरास', 'श्रीपालरास', 'प्रद्युम्नरास', 'धनपालरास', 'हनुमच्चरित्र' तथा 'व्रतकथाकोष' की रचना की थी। देन सब-की भाषा गुजराती, हिन्दी और राजस्थानीका मिला-जुला रूप है। उनकी बाह्य रूप-रेखाको हिन्दी कहा जा सकता है, जिसपर गुजराती और राजस्थानीका विशेष प्रभाव है।

उनके रचे गये पूजा-ग्रन्थोमें 'जम्बूदीपपूजा', अनन्तव्रतपूजा', 'सार्द्धयदीप-पूजा,' 'चतुर्विश्वत्युद्यापनपूजा', 'मेघमालोद्यापनपूजा', 'चतुस्त्रिशदुत्तरद्वादश-शतोद्यापन' और 'बृहत्सिद्धचक्रपूजा' ज्ञात हो सके है। इनकी भाषा संस्कृत है।

वि० सं० १४८१ मे ब्रह्मजिनदासके अनुरोधसे ही उनके गुरु भट्टारक सकलकी तिने बड़ाली में 'मूलाचारप्रदीप' की रचना की । ब्रह्म जिनदासने स्वयं वि० सं० १५२० में 'हरिबंधरास' का निर्माण किया । अतः उनका समय १५वीं धतीका उत्तराई और १६वीं का पूर्वाई माना जा सकता है। उनकी हिन्दी कृतियों का परिचय इस प्रकार है:

## आदिपुराण

इस ग्रन्थमे २१५ पद्य है। रचनामें संस्कृतके आदिपुराणोंका सहारा लिया गया है। समाप्त करनेकी शीझतामें 'सम्बन्ध-निर्वाह' ठीकसे नही निभ सका। साथ ही प्रबन्धकाव्यका कोई गुण समुचित रूपसे विकसित नहीं हुआ है। फिर भी भाषा काव्योपयुक्त है। प्रसादगुणने सौन्दर्य-सृष्टि की है।

कर्मभूमिके उत्पन्न होनेपर, भगवान् ऋषभदेवने षट्कर्मोंकी स्थापना की थी। उन्होंने संसारके प्राणियोंको घर्माधर्मका विवेक भी प्रदान किया था। ऐसा करनेमें वे इसलिए समर्थ हो सके कि उन्होंने स्वयं भी मुक्तिवधूको प्रत्यक्ष कर लिया था। संसार उनकी जय-जयकार करता था।

यशोधररासं, श्रादिनाथरासं, समिकतरासं, धनपालरासं श्रोर व्रतकथाकोष, श्रामेरशास्त्रमण्डार जयपुरमें, नथा अवशिष्ट रास पंचायती मन्दिर, देहलीके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है।

२. इनके नाम विभिन्न गुटकोंमें-से लेकर, श्री परमानन्द शार्कीने प्रशस्तिसंग्रह, प्रस्तावनामें, पृष्ठ १२ पर, दिये हैं।

श्रीमत् महारक रत्नचन्दजीने, सरस्वती गच्छके ब्रह्म प्रेमचन्दसे, सं०१८५६, मगिस्र सुदी ३, गाँव श्री मेतवालके मध्य पार्श्वनाथ उपासरेमें, इस काब्यकी प्रतिलिपि करवायी।

देखिए श्रामेरशास्त्रभग्डारकी इस्तलिखित प्रति।

ब्रह्म जिनदासने उन भगवान्के गुणोंको सद्गुरुके प्रसादसे जाना था। भगवान्के गुणोंपर रीझकर ही उन्होंने भव-भवमें भगवान्की सेवाकी याचना की। कथाकोषसंप्रह

इस कोषमे छह कृतियाँ संकलित है: 'दशलक्षणव्रतकथा, 'निर्दोषसप्तमी-व्रतकथा', 'चाँदणपष्टिव्रतकथा', 'आकाशपंचमीव्रतकथा', 'मोक्षसप्तमीव्रतकथा' और 'पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन'।

'पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन' एक मुक्तक काव्य है। उसका प्रत्येक छन्द, एक पृथक् भावको सहेजकर चला है। उसमे गीतिपरता है, भाव-विभोरता और लय भी। यह पंचपरमेष्ठियोंको भक्तिसे सम्बन्धित एक उत्तम काव्य है। इस काव्यके सुनने और समझने-मात्रसे ही, जीवके सभी मनोवांछित कार्य पूरे हो जाते हैं, और वह शिवपुरमे पहुँच जाता है। किन्तु सुनते और समझते समय उसका मन निर्मल होना चाहिए।

### धनपाळरास<sup>४</sup>

इसमे घनपालके चरित्रका वर्णन है। घनपाल भगवान् जिनेन्द्रका भक्त था। स्थान-स्थानपर उसकी भक्तिका उल्लेख हुआ है। किवका विश्वास है कि चौबीस तीथँकर और स्वामिनी शारदाको प्रणाम करनेसे मनोवांछित फल उपलब्ध होते हैं।

१. षट् कर्म स्वामी थापी पाए, धर्मावर्म वीचार तो, मुगति रमणी प्रगट कीयो ए, त्रिभुवन जयजयकार तो। तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणा पमावतो, भवि भवि स्वामी सेवसुं ए, लागु सह गुरु पाय तो। वही, श्रन्तिम अपित, पंक्ति ११-१४।

२. श्रामेरशास्त्रभण्डारकी इस्तलिखिन प्रति ।

पढ़े गुणे जे सामले, मिन घरी निरमल भाउ ।
 मन वंखित फलब्वणा, पावे शिवपुर ठाउ ।।
 पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन, अन्तिम पाठ, दूसरा पद्य, आमंरशास्त्रभण्डारवाली प्रति ।

४. इस रासकी प्रतिलिपि, पायडे रूपचन्दके अध्ययनार्थं, वि० स० १८०८, श्रावण सुदी १, रविवारको करवार्या गयी थी । श्रामेरशास्त्रभगडारकी हस्तलिखित प्रति ।

प. वीर जिनवर नमुं ते सार, तीर्थंकर चौबीसमो ।
 वंछित फल बहु दान दातार, सारद सामिण वीनवुं ।।
 धनपालरास, मंगलाचरण ।

### मिथ्या दुकड़

यह ब्रह्म जिनदासकी एक सफल कृति है। उसमे साद्ध्यगत सौन्दर्य है। कवि-ने एक स्थानपर लिखा है, जैसे दिनकरके निकलते ही कमल खिल जाते है, ठीक वैसे ही आदि जिनेश्वरके दर्शनोंसे भव्योंके मन विकसित हो जाते है। जैसे दिनकरसे अन्धकार फट जाता है, वैसे ही भगवान मोहको विदीर्ण कर देते हैं।

भक्त युग-युगसे भगवान्के दरवाजेपर जाते रहे है, और वहाँ उन्होने नि:-संकोच होकर अपने पापोको कहा है। उन्हे विश्वास या कि दयालु भगवान् अवस्यमेव क्षमा प्रदान करेंगे । जैन भक्त भी, त्रिभुवनके नाथ भगवान् जिनेन्द्रके पास गया है.

> "हूँ विनती करूंहवें आपणीय। तुं त्रिभुवन स्वामी सुणि धणीय ॥ जे पाप करवा ते कहुँ अनुझ। ते मिथ्या दुकद होउ नमंझ ॥२॥"

भगवानुके अनन्त गुणोंका वर्णन करते हुए, उनकी वन्दना करना, एक पुराना रिवाज है। यहाँ भी ऐसा ही एक दोहा है,

"जिनवर स्वामी सुगति हिं गामी सिद्धि नयर मंडणो। भव बंधण खीणो समर सकीणो, ब्रह्म जिनदास पाय वंदणो ॥१॥" (अन्तिम)

### यजोधरचरित्र

इसमें भक्त यशोधरका चरित्र वर्णित है। संस्कृत ग्रन्थोंका सहारा लिया गया है। भाषामें प्रसादगुण है। प्रारम्भमे ही कविने मुनिस्वतनाथ (२०वें तीर्थंकर ), शारदादेवी, गौतम गणवर और गुरु सकलकी तिको प्रणाम किया है-

"मुनिसुबत जिन मुनिसुबत जी नतवुं ते सार। तीर्थंकर जे वीसमुं वांछित बहु दान दातार॥

१. आदि जिणेसर भुवि परमेगर सयाल दुक्ख विणासणो। भुवि कमल दिणेसर मोह तिमिर हर तत्त्व पदारथ भासणो ॥ मिथ्या दुकड, पहला पच, श्रामेरशास्त्रमण्डारकी प्रति।

२. इस काव्यकी प्रतिलिपि, परिडत रूपचन्दर्जाके पढनेके लिए, संवत् १८२६ में करवायी गयी थी।

प्रशस्तिसंग्रह, १० २४८, जयपुर, १६५० ई०।

सारदा स्वामिशि वलीस्तवुं जिमि बुद्धि सार हुं वेगी मागुं। गणधर स्वामि नमस्करं, वली सकल कीरति गुरु मवतार।। तास चरण प्रणमीनं, करें सुरासुर सार।।१।।"

'यशोघरचरित्र'की महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, "गुणोके भण्डार यशोघरचरित्रको सुनने-मात्रसे ही मिध्यात्व और राग-मोह दूर हो जाते हैं, तथा शिवपुर उपलब्ध होता है।

> ''गुणइतणुं मंदार सुणिइं, जे नर श्रनुदिन मणें, हिय मैं धरी बहु भाव, ब्रह्म जिणदास इम परिमणें तेइने शिवपुरे ट्राम ॥''

#### सम्यक्त्वरास

इसमें भगवान् रामकी कथाके द्वारा सम्यक्तवकी महिमा बतायी गयी है। रामचन्द्र सुन्दर तो थे ही, दिनकरके समान प्रतापशाली भी थे। वे शास्त्रवेत्ता, महामती, धार्मिक और देवशास्त्र-गुरुके परम भक्त थे। कविने उनकी भक्ति की है।

> "जयवंत जय जिंग सार सुंदर रामचंद्र बखानिये। कक्ष्मीभर अरु मरत शतुष्न च्यारि पुत्र भरि जाणीइये॥ कुळ कमल दिनकर सक्ळ शास्त्र सुज्ञानवंत महामती। देव धर्माहं गुरु परीक्षण रामचन्द्र क्षतिपती॥।॥"

### श्रेणिकरास

इसमें राजा श्रेणिकका वर्णन है। श्रेणिक मगघका राजा था। उसे बिम्बसार भी कहते हैं। इसीका पुत्र अजातशत्रु था, जिसे जैन शास्त्रोमें 'कुणिक' कहा गया है। श्रेणिक भगवान् महावीरके मौसा थे। वैशालीके राजा चेटककी एक लड़की त्रिशला, सिद्धार्थ (महावीरके पिता) की पत्नी थी, और दूसरी चेलना, श्रेणिककी रानी। श्रेणिक पहले बौद्धधर्मानुयायी बना और बादमे महावीरका भक्त हो गया। महावीरके समवशरणमे श्रेणिक मुख्य प्रश्न-कक्ती था।

कविने इस 'रास'के आरम्भमें ही लिखा है कि मैं भगवान् महावीरके चरणों-में प्रणाम करता हूँ, और अन्य तीर्थंकरोकी भी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वे 'मनो-वांखित'को पूरा करनेवाले हैं। स्वामिनी शारदापर न्योद्यावर होता हूँ, वे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करती है,

१. इसकी हस्तलिखित प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है।

"वीर जिणवर वीर जिणवर नमुं ते सार, तीर्थंकर चउवीसमु वांछित बहु दान दातार, सारदा सामिणि वली तहुं बुद्धिसार हुं वेगि मागुं, गणधर स्वामी नमस्करं श्री सकळ कीरति भवतार, श्री भुवनकीरति गुरुमिन धरं किरसुं रास हुं सार।।"

# १२. मुनि चरित्रसेन (वि॰ सं० १५वीं ज्ञाताब्दीका प्रथम या द्वितीय पाद)

मुनि चरित्रसेनकी 'समाधि' नामकी रचना उपलब्ध हुई है। उससे मुनि चरित्रसेनके जीवन और जीवनकालका कोई परिचय नहीं मिलता। 'समाधि'की भाषासे ऐसा अवस्य प्रतीत होता है कि वह १५वी शताब्दीके उत्तरार्द्धकी रचना है। भाषामे सम्माइट्ठी, अप्पणाउं, पणासइ, और पाणिउ-जैसे शब्दोंका प्रयोग है। क्रियाओंके उकारबहुला होनेसे अपभ्रंशका पुट अधिक मालूम होता है। उसकी वेश-भूषा प्राचीन हिन्दीकी है।

यह रचना समाधि-भिन्तिके अन्तर्गत आती है। उसमे "दुक्खक्खओ कम्मक्खओ समाहिमरणं च बोहिलाहो वि। मम होउ तिजग बन्धव तव जिणवर चरण-सरणेण" वाली भावनाका ही प्राधान्य है। इसका अर्थ है कि समाधिमरण भी भगवान् जिनेन्द्रकी कुपासे मिल पाता है। गणधर गौतमने लिखा है कि यदि भगवान्की कुपासे समाधि मिल जाये तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र समृद्ध होते है, जीव सम्यन्दृष्टि बन जाता है,

''गणहर मासिय ए जिय संति समाधी ।। दंसण णाण चरित्त समिद्धी, संमाधी जिणदेवहं दिट्टी । जो करेह सो सम्माइटी ॥२१॥

'समाधिमरण'के घारण करनेपर आत्मा और पुद्गलके एकत्वकी ही भावना भानी चाहिए। दोनोंमे कोई सम्बन्ध नही है। दोनों पृथक्-पृथक् है। योवन, स्त्री, घन और परिजन सभी अस्थायी है, कुछ समय बाद नष्ट हो जायेंगे। अतः हे जीव! धर्ममें आनन्दका अनुभव करो,

यह कृति, दिल्लीके मसजिद खजूरके जैन पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें मौजुद
 है। यह उस पोथीमें निवद है, जिसमें विनयचन्दकी 'निर्मार पंचमीकथा' और 'कल्यायाक विधिरास' भी श्रंकित हैं।

"श्रह्सउ जाणि जिया वेहत्त्र्य विभिन्ना पुग्गळ कम्मवि अप्पड मिन्ना ॥ सम्माधी ।। जोवण धणिय धणु परियणु णासय जीव हो ! धमु सरीसउ होसह ॥सम्माधी ०॥३६॥"

किवने एक स्थानपर लिखा है कि नेमिनाथके समाधिमरणका स्मरण करो। ऐसा करनेसे अन्तःकरणका समूचा विष नष्ट हो जायेगा। फिर वह अन्तिम दिन सुभ होगा जब मृत्युको भी जीतकर यह जीव शिवलोक प्राप्त करेगा, ऐसी शक्ति-शालिनी समाधिका जो प्रतिदिन ध्यान करता है वह अवश्य ही अजरामुर पदको प्राप्त करता है,

> "नेमि समाधि सुमिर जिय विसु नासइ। जिय पर मरकरि पाउ पणासइ॥ सोइवुं सो दिवसु समाधि मरीजइ। जम्मण मरणह पाणिउ दीजइ॥ श्राहसी समाधि जो अणु-दिणु झावइ। सो श्राजरामरु सिव सुइ पावइ॥५०॥"

'समाघि'की भाषामें सरलता है और भावोंमे भिक्तका तारतम्य । स्वाभा-विकताने काव्यको सौन्दर्य प्रदान किया है ।

### १३. लावण्यसमय (वि॰ सं॰ १४२१)

लावण्यसमयका बचपनका नाम लघुराज था। उनके पिताका नाम श्रीघर और माताका नाम झमकल देवी था। उनके तीन भाई थे: वस्तुपाल, जिनदास और मंगलदास। एक बहन थी: लीलावती। वे श्रीमाली विणक् थे। उनके दादा पाटणनगरसे अहमदाबादमे आकर बस गये थे। उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीघर अजदपुरमें रहते थे। वहाँ ही लघुराजका जन्म हुआ था। उनकी जन्मतिथि पौष कदी ३, सं० १५२१ मानी जाती है।

लघुराजके जन्माक्षरोंपर विचार करते हुए मुनि समयरत्नने उनके पितासे कहा, तुम्हारा पुत्र तपका स्वामी होगा, अथवा वह कोई तीर्थ करेगा। बड़ा यित, महान् विद्वान् और गुरुके वचनोंपर चलकर बहुत बड़ा वैरागी होगा,

१. विमलप्रबन्ध, पद्य २०-२६, जैनगुर्जरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६-७७।

"सुणड श्रेष्टि होशि तपघणी, कई ए जाशई तीरथ मणी, कई ए थाशई-मोटड यनी, वर विद्या होशई दीपती ॥४०॥"

इस होनहार बालकको तपगच्छपित लक्ष्मोसागरमूरिने, जेठ सुदी दशमी (वि॰ सं॰ १५२९) के दिन, पाटणके मध्य, पालणपुरीके अपासरामे, महोत्सवपूर्वक दीक्षा दी और उसका नाम लावण्यसमय रखा। इस प्रकार लावण्यसमयके दीक्षागुरु लक्ष्मीसागरसूरि और विद्यागुरु समयरत्न थे।

कविने स्वयं एक स्थानपर लिखा है कि सोलहवे वर्षमें मुझपर सरस्वती माताको कृपा हुई, और मुझमे किवत्व शिवतका जन्म हुआ। जिससे मैं छन्द, किवत्त, चौपई, रास और अनेक प्रकारके गीत तथा राग-रागिनियोंकी रचना कर सका। सिद्धान्त चौपई इन्हीका एक प्रसिद्ध काव्य है। नन्दबत्तीसीकी रचना भी इन्होंने ही की थी।

लावण्यसमयकी स्थाति चतुर्दिक्मे व्याप्त हो गयी थी। बड़े-बड़े मन्त्री, राजा-महाराजा, सरदार और सामन्त, उनके चरणोमे झुकते थे। वि० सं० १५५५ मे उनको पण्डित पद मिला। वे अनेक देश-विदेशोंमे विचरण कर उपदेश देते थे। एक बार विहार करते-करते सोरठ देशमे आये और गिरिनारपर ठहरे। उन्होंने अनिहल्लाड़ पाटणके पास मालसमुद्र नामके गाँवमे चातुर्मास किया। उस समय उन्होंने वि० सं० १५६८ मे 'विमलरास'की रचना पूर्ण की। वि० सं० १५८९ मे उनका स्वर्गवास हो गया।

'सिद्धान्त चौपई'के आदिमें ही कविने लिखा है कि भगवान जिनेन्द्रके पैरोंमें

१. गुरुवचने वईरागी थयु, मात तात पय लागी रहिल, जेठ सुदी दिन दसमी तणड, ऊगणत्रीसई उच्छव धणड । पाटिण पाल्हणपुरी पोसाल, जंग हुई चउपट चुसाल, दिई दीक्षा अति आणंदपूरि, गच्छपति लिषमीसागरसूरि । संघ सजन सह साषी समई, नाम ठिवलं मुनि लावण्यसमई, नवमइ बरष दीषवर लीघ, समयरत्न गुरु विद्या दीघ । वही, पद ४१-४३, पृ० ७७।

सरसित मात मया तव लही, बरस सोलमई वांणी हुई,
 रिवआ रास सुंदर संबंध, छंद किवत चउपइ प्रबंध।
 विविध गीत बहु किरिआं विवाद, रचीआ दीप सरस संवाद,
 वही, पद ४४-४५, ५० ७६।

३. वही, पद्य ४५-४१, ५० ७८।

४. जनगुजरकविद्रो, प्रथम भाग, पृ० ७०, पादटिपाणी।

नमस्कार करनेसे अपार हर्ष होता है। सद्गृष्के प्रसादसे मुझे देवी सरस्वतीकी प्राप्ति हुई है। मै भगवान् महावीरके गुणोको गाता हूँ, जिन्हे सुनकर ही जीव शिवपुरी प्राप्त कर लेता है।

लावण्यसमयकी अन्य रवनाओंमे, 'स्थूलिभद्र एकबीसो'—वि० सं० १५५३, 'गौतमपूच्छा चउपई'—वि० सं० १५५४, 'आलोयण विनती'—वि० सं० १५६२, 'नेमिनाथ हमचडी'—वि० सं० १५६२, 'सेरीसा पार्श्वनाथस्तवन'—वि० सं० १५६२, 'वैराग्यविनती'—वि० सं० १५६२, 'विमलप्रबन्ध'—वि० सं० १५६८, 'अन्तरिक्ष पार्श्व जिनछन्द'—वि० सं० १५८५, 'सुमित साधु विवाहलो', 'यशोभद्र-रास' 'रंगरत्नाकर नेमिनाथप्रबन्ध', 'पार्श्वजिनस्तवनप्रभाती' और 'चतुर्विश्चति-जिनस्तवन', भिततपरक कृतियाँ हैं।

प्रायः इनके प्रारम्भमे सरस्वतीको वन्दना को गयी है। 'नेमिनाथ हमचडी'के प्रारम्भमे लिखा है, 'सरसवचन दीयो सरस्वतीरे गायस्युं नेमिकुमारो,
सामळवरण सोहामणो, ते राजीमती मरतारो रे हमचडी।' 'अन्तरिक्ष पार्वजिनळन्द' मे भी 'सरसवचनयो सरसती मात, बोळीस आदि जस वीख्यात'
लिखकर सरस्वतीसे याचना की गयी है। 'सुमित साबु विवाहळो' मे लिखा है,
'सरसित सामिणि दिउ मितदान मझ मिन अति उमाहळउ ए।' 'रंगरत्नाकर
नेमिनाथ प्रबन्ध' में कई पद्योमे सरस्वतीके गीत गाये गये है,

"तुझ तनु सोहई उज्ज्वल कंति, पूनिम ससिहर परिझलकंती, पय धमधम धुग्धर धमकंती, इंसगमणि चालइ चमकंती ॥४॥ चालइ चमकंती, जिंग जयवंती, वीणापुस्तक पवर धरई, करि कमल कमंडल काजे कुंडल रिवमंडल परिकंती करई ॥५॥ सारद सार द्यापर देवी, तुझ पय कमल विमल वंदेवि, मागुं सुमति सदा तई देवी, दुरमति दूरिथिकी निंदेवि॥२॥"

'पार्श्वजिनस्तवन प्रभाती' मे, भगवान् पार्श्वनाथकी विनती करते हुए कविने ि लिखा है,

१. सकल जिणंदह पाय नमुं, हिअउई हरप अपार, अक्षर जेई बोलिसिजं, साचज समय विचार। सेविअ सरसति सामिणी, पामिअ सुगुरु पसाउ, सुणि भवीअण जब वीरिजण, पामिअ शिवपुर हाउ।।१-२।। जैनगुर्ज्यकविश्रो, प्रथम भाग, पृ० ६६।

२. जैनगुर्जरकवित्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ७१-८८ ।

"वामानंदन जिनवर पास, तुंतो त्रिभोवन छीळ विकास । विनति छोडि मवपाश, हुं छुं देव तुमारो दास ॥१॥ ऋषभदेवको वन्दना करते हुए, 'चतुर्विशतिजिनस्तवन'के प्रारम्ममे ही लिखा है, "कनक तिलक माळे हार होई निहाले, ऋषभपय पखाले पापना पंक टाले। अर जिनवर माले फूटरे फूल माले, नरमव अञ्चआले राग निईं रोस टाले॥१॥"

'वैराग्य विनती' में भी भगवान् ऋषभदेवकी ही विनती की गयी है। भगवान् भवसे तारनेवाले और सुखके कारण है,

"जय पढम जिणेसर अति अरुवेसर, भादीश्वर त्रिभुवनधणीय, शत्रुंजय सुखकारण सुणि सवतारण वीनतदी सेवक भणीय ॥१॥"

## १४. संवेगसुन्दर उपाध्याय (वि॰ सं॰ १५४८)

संवेगसुन्दर उपाध्याय, बङ्तपगच्छके जयसुन्दरसूरिके शिष्य थे। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: जयशेखरसूरि, जिनसुन्दरसूरि, जिनरत्नसूरि और जयसुन्दरसूरि । उनका समय वि० सं० १५४८ के आस-पास माना जाता है। उन्होंने 'सारसिखामनरास'की रचना वि० सं० १५४८ मे की थी।

### सारसिखामनरास

इस रासमें २५० पद्य है। उनमे जैनवर्म-सम्बन्धी अनेक शिक्षाओंका उल्लेख हुआ है। इसकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है।

पार्श्वप्रभुकी बन्दना करते हुए कविने लिखा है कि मै तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथके पैरोमें, एकचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे यह एकचित्तता गुरुके प्रसादसे मिली है।

१. जैनगुर्जरकविद्यो, प्रथम भाग, पृष्ठ ६७, पद्य २३३-२३४।

२. पनरसई अडतालई संवत्सिरि, मगिसिरि सुदि दसमी गुरु मानुष्यपृरि, नितु नितु मंगल लयकरए। वही, पृष्ठ ६७, प्ल २३५। जयपुरके बड़े मन्दिरमें, सारिसखामनरासकी जो प्रति है, उसपर भी रचनाकाल १५४८ वि० सं० ही अंकित है।

त्रेवीसमा श्री पासनाह प्रभु केरा पाय ,
 हुं प्रणमुं एकवित्त यई लही सुगृह पसाय ॥१॥

देवी सरस्वतीसे वरदान माँगते हुए कविने कहा, "हे माता सरस्वती! मैं आपसे एक वचन माँगता हूँ कि जो कविराज मुझसे पहले हुए है, मेरा मन उनके चरणोमें लगा रहे।"

उपाध्यायजीने नवकार मन्त्र और चौदह पूर्वोके प्रति भक्तिका प्रदर्शन करते हुए लिखा है, मैं णमोकार मन्त्र और चौदह पूर्वोका ध्यान करता हूँ। उनकी महिमा अपार है, एक जिह्नासे वर्णन करते हुए पार नही पाया जा सकता।

श्रुतभिक्तसे अनुप्राणित होकर उन्होंने लिखा है, जो कोई इस काव्यको हृदयमे घारण करता है, उसके सब पान घुल जाते हैं, और अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। वह दु:खसागरसे पार हो जाता है। उसे अविचल शिवसुख मिलता है।

श्री संवेगसुन्दरने अपने गुरु जयसुन्दरकी भी आराधना की है। उनके गुरु निर्मेल यशके धारण करनेवाले थे।

## १५. ईश्वरसूरि (वि० सं० १५६१)

ईश्वरसूरि सण्डेरगच्छके श्रीशान्तिसूरिके शिष्य थे। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है: यशोमद्रसूरि, शालिसूरि, सुमितसूरि और शान्तिसूरि। शान्ति-सूरिका समय १५५० वि० सं० के आस-पास माना जाता है। इसी समय उन्होंने 'सागरदत्तरास'की रचना की थी। यही ईश्वरसूरिका भी समय है। उन्होंने वि० सं० १५६१ में लिलतांगचरित्रकी रचना की। ईश्वरसूरिने वि० सं० १५९७ में, नाडलाईके मन्दिरमे, आदिनाथकी प्राचीन प्रतिमाका उद्धार कर, उसे पुनः प्रति-

माता सरसति देवि कन्हई एक सुवचन मागुं ,
 जे कविराज आगई हआए तेह चरणे लागुं ॥२॥

२. घ्याऊँ श्री नवकार मंत्र चउद पुरव सार, वर्णवतां एक जीभडीए न लहीजई पार ॥३॥

 <sup>&</sup>quot;एक मनां जे हिय घरोसई, भवना सईनां पातिग घोसई, होसई सुख तेह अति घणूंए।
 ए हितसिष्या नितु हईइ घरस्यई, दुखसागर ते निश्चय तरस्यईं

शिव सुख अविचल पांमस्यइ ॥२३६-३७॥

४. यश कीरित जेह निरमल एजयसुंदर जेह संवेगनिधि गुरु गणहरुए आरार्घु तेह ॥४॥

ष्ठित किया था। इस प्रतिमाको, श्री यशोभद्रसूरि, मन्त्रशक्तिके बलसे वि० सं० ९९४ मे लायेथे।

ईश्वरसूरिका दूसरा नाम देवसुन्दर भी था। उन्होंने 'जीविवचारप्रकरण-विवरण', 'लिलतागचरित्र', 'श्रीपाल चौपई', 'सिटीक षट्भाषास्त्रोत्र', 'निन्दिषेण मुनिके छह गीत', 'यशोभद्रप्रबन्ध' और 'सुमितिचरित्र'का निर्माण किया। इनमें 'लिलतांगचरित्र'का दूसरा नाम 'रासकचूडामणि' और 'यशोभद्रप्रबन्ध'का दूसरा नाम 'फाल्गुचिन्तामणि' भी है। 'सुमितचरित्र'की रचना वि० सं० १५८१ में दीवालीके दिन, नाडलाईके मन्दिरमें हुई थी। उसकी भाषा संस्कृत है। 'लिलतांगचरित्र' हिन्दी भाषाका कान्य है।

#### **छितांगचरित्र**

इसमे नृप लिलतांगका चरित्र विणित है। लिलतांग भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। अतः इस काव्यका मूल स्वर भिक्तसे ही सम्बन्धित है। इसकी भाषा हिन्दी है; जिसमें प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है। उसपर गुजरातीका भी प्रभाव है। ईश्वरसूरिके गृह शान्तिसूरिके 'सागरदत्त चरित्र'मे भी प्राकृत, अपभ्रंश और गुजरातीका मिश्रण है।

इस काव्यमे सोलह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग हुआ है। वे छन्द इस प्रकार है: गाथा, दूहा, रासाटक, षट्पद, कुण्डलिया, रसाउल्ला, वस्तु, इन्द्रवस्त्रोपेन्द्र-वस्त्रा, अडिल्ल, मडिल्ल, काव्यार्धबोली, अडिल्लार्धबोली, सूडबोली, वर्णनबोली, यमकबोली, छप्पय और सोरठी। इस मौति यह काव्य विविध छन्दोमे तो निबद्ध है ही, श्रेष्ठ अलंकार और सरस गुणोंसे भी संयुक्त है। कविने स्वयं इसके काव्य-सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए लिखा है,

''सालंकारसमस्थं सच्छन्दं ृसरससुगुणसंजुत्तं। लक्षियंगकुमरचरियं ललणालक्षियस्य निसुणेह ॥४॥<sup>3</sup>"

पं० नायूराम प्रेमीने भी इसके बाह्य और अन्तः दोनों हो प्रकारके सौन्दर्यकी प्रशंसा की है।

१. प्राचीन जैनलेखसंग्रह, मुनि जिनविजयजी सम्पादित, दितीय भाग, ३३६वाँ लेख।

२. जैनगुर्जरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०७।

३. जैनगुर्जरकविद्यों, तीजो भाग, पृष्ठ ५३२।

४. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३४।

भगवान् पार्श्वप्रभुके पूर्वभवका नाम लिलतांग था। उन्होंने जिनेन्द्रकी भिक्ति-से ही तीर्थंकर पद प्राप्त किया था। अतः यह चरित्र, पार्श्वप्रभुके ही पूर्वभवका चरित्र है। इसी कारण किवने इसको 'पुण्य चरित्र' कहा है,

> "इय पुण्यचरिय प्रबंध, लिलिअंग नृपसंबंध। पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एह चरित्त।।७३॥''

श्री ईश्वरसूरिने, मालवाके राजा नसीरुहीन (१४९८-१५१२ ई०) के प्रधान मन्त्री श्रीपुंज (श्रोमाली वंश) की प्रार्थनासे, इस ललित कान्यका निर्माण, वि० सं० १५६१ में किया था।

कविने 'लिलतांगचरित्र'के प्रारम्भमे ही आदिप्रभु ऋषभदेव और तेईसर्वे तोथँकर पार्श्वनाथको नमस्कार करते हुए लिखा है,

> "पढम पढम जिणंद, पढम निवं पढम घम्म धुर घरणे। वसह वसह जिणेसं, नमामि सुरनामिय पयदेवं।। १।। सिरि आससेण नरवर, विशाङकुळ ममर मोगिंदा। मोगिंद सिंडय पासो, दिसड सिरि तुम्ह पह पासो।। २॥"

### १६. चत्रुमल (वि॰ सं॰ १५७१)

किव चतरमलका जन्म श्रीमालवंशमें हुआ था। उनके पिताका नाम जसवन्त था। वे बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति थे। उनके घर पुत्र-जन्म हुआ, जिसका नाम चतरु रखा गया। चतरु ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा, उसमे जैनधर्मकी निष्ठा भी बढ़ती ग्यी। जैन पुराणोंके अध्ययनसे, उनका मन नेमीश्वरके चरित्रमे विशेष रूपसे रमा। उन्होंने वि० सं० १५७१ में नेमीश्वरगीतकी रचना की।

कवि चतरुमल 'गढ़ गोपाचलु' अर्थात् गालियरके रहनेवाले थे। उस समय

१. जैनगुर्जरकवित्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०५।

२. श्रावग सिरीमल अरु जसवन्त, निहचै जिय धर्म घरंत। चरु चलन भवि वंदती, पुत्र एक तार्के घर भयी। जनमत नाउ चतुरु तिन लियो, जैनधर्म दिठु जीयहु घरो। नेमि चरित ताकै मन रहै, सुनि पुरान उर गानो कहै।। १।। श्रामेरशास्त्रभयडारकी इस्तलिखित प्रति। यह प्रति १८२० वि० सं० की है। इसमें ४४ पद्य हैं।

३. वही, पद्य २।

महाराजा मानसिंह ग्वालियरके राजा थे। किवने महाराजाके विषयमे लिखा है कि महाराज मानसिंहका धैर्य, भुजबल और साहस जग-प्रसिद्ध था। उसके राज्यमे सब सुखी थे, और राजाके समान ही प्रजा भी सुखोंका उपभोग करती थी। उनके राज्यमे जैनवर्मका भी बहुत प्रकारसे प्रसार हो रहा था। प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन, छह आवश्यक कर्मोंका अनिवार्य छपसे सम्पादन करता था। किव चतरमल भी, जैन-धर्ममे निष्ठा रखते हुए भगवान् नेमीश्वरके गीत गाते थे।

#### नेमीश्वर गीत

यह एक छोटा-सा गीत है। इस गीतका सम्बन्ध भगवान् नेमीश्वर और राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे हैं। प्रारम्भमें ही किवने, अपने भिक्त-पूर्ण भावोंको प्रकट करते हुए, लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्रको नमस्कार करनेवाला जीव भव-समुद्रसे पार हो जाता है, पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है, शारदाको मनानेसे अपार बुद्धि उपजती है, और जादौराय भगवान् नेमीश्वरके गीत गानेसे गुरु गौतम प्रसन्न होते हैं।

अन्तमें भी लिखा है कि इम गीतको पढ़ने और सुननेसे ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्येक जीवका कर्त्तव्य है कि मनको निश्चय करके नेमीश्वरकी भिवत-में लगाये,

> "पढत सुनत जी उपज्ये ग्यान, मन निहचळ करि जिय धरहु। राजमती जिन संजमु लियो, नेमी कुंवर नेमी सयळ मवी नयो। नेमि कुंवर नेमि जिन वंदि है।।"

१. नेमि "देसु सुख सयल निधान, गढ़ गोपाचलु उत्तिम ठान । एक सोवनका लंका जिस, तौ वर राउ सबल वरवीर । भुव बल आयु जु साहस धीर, मानसिंह जग जानिये । ताके राज सुखी सब लोगु, राज समान करिंह दिन भोगु । जैनधर्म बहु विधि चलै, श्रावग दिन जु करै षटकर्म । निहचै चितु लावैहि जिनधर्म, नेमि कुंवर नेमि जिन वंदि है । नेमी खरगीत, पद्य १ ।

२. प्रथम चलन जिन स्वामि जुहार, ज्यों भव सायर पाविह पार। लहह मुकति दुति दुति तिरै, पंच परम गुरु त्रिभुवन सारु॥ सुमिरत उपजै बुद्धि अपारु, सारद मनाविजं तोहि। गुरु गौतम मो दिजं पसीउ जौ गुन गांउ जादुराइ।।

## १७. भट्टारक ज्ञानभूषण (वि॰ सं० १५७२)

ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए हैं। चारों ही मूलसंब, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणसे सम्बन्धित थे, किन्तु उनकी शाखाएँ भिन्न-भिन्न थीं। प्रथम ज्ञानभूषण ईंडर शाखाके भट्टारक सकलकी तिके प्रशिष्य और भुवनकी तिके शिष्य थे। 'जैन धातुप्रतिमा-लेखसंग्रह' से प्रकट है कि वे सागबाड़े (बागड़) की गद्दीपर वि० सं० १५३२ से १५५७ तक आमीन रहे। तदुपरान्त अपने शिष्य विजयकी तिको भट्टारकीय पदपर प्रतिष्ठित कर स्वयं अध्यात्मरसमें मग्न रहने लगे। वे गुजरातके रहनेवाले थे। उनको ख्राति चतुर्विक्म व्याप्त थी। उन्होंने केवल मन्दिरोंका निर्माण, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा और विविध तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राएँ ही नहीं कों, अपितु विभिन्न देशोंकी जनताको आध्यात्मक रसका पान भी कराया। वे व्याकरण, छन्द, अलंकार, साहित्य, तर्क और अध्यात्म आदि शास्त्र-ख्पी कमलोंपर विहार करनेके लिए राजहंस थे और शुद्ध ध्यानामृतकी उन्हें लालसा थीं 'परमार्थोपदेश', 'आत्मसम्बोधन' और 'तत्त्वज्ञानतर्रीगणी' उनकी विद्यताके द्योतक है। गुजराती उनकी मातुभाषा थी। उन्होंने हिन्दीमें 'आदीश्वर-फाग्' की रचना की थी।

दूसरे ज्ञानभूषण वे थे, जिनका सम्बन्ध सूरत शाखासे था। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार मानी जाती है: देवेन्द्रकीर्त्ति (वि० सं० १४९३), विद्या-नन्दि (१४९९-१५३७), मिल्लभूषण (१५४४-१५५५), लक्ष्मीचन्द (१५५६-१५८२), वीरचन्द (१५८३-१६००)। ज्ञानभूषण वीरचन्दके शिष्य थे। उनके परचात् ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने और वि० सं० १६०० से १६१६ तक मट्टारक पदपर प्रतिष्ठित रहे<sup>४</sup>। उन्होंने 'जीवन्धररास', 'सिद्धान्तसारभाष्य', 'कम्मपयडी टीका' और 'पोषह रासका' निर्माण किया था"।

संवत् १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनो श्रीमूल्संघे ....।
 सकलकीत्ति तत्पट्टे भ० श्री मुवनकीत्ति तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण
गुरूपदेशात् जागडा पोरवाड ज्ञातीय स० वाजु मनोजु .....।
 श्रनेकान्त, वर्ष ४, ५० ५०२।

२. श्री बुद्धिसांगरसूरिं, जैन धातुप्रतिमा-लेखसंग्रह, प्रथम भाग, ५६७, ६७२ श्रीर १५०६ प्रतिमा लेख।

नन्दिसंघ पट्टावली, जैनसिङान्तभास्कर, चौथी किरण, ए० ४३-४५।

४. भट्टारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर संम्पादित, जैन संस्कृति संरचक संघ, शोलापुर, वि० सं० २०१४, ५० १६३-१६७।

५. श्री परमानन्द शास्त्री, पोषहरास श्रीर भट्टारक ज्ञानभूषण, श्रनेकान्त, वर्ष १३, किरण ४-४, ५० ११६।

तीसरे ज्ञानभूषण अटेरशाखाके अन्तर्गत हुए हैं। इस शाखाका प्रारम्भ भट्टारक सिंहकीत्तिसे हुआ था। उन्होंने अनेक मूर्तियोकी प्रतिष्ठा करायी थी। उनका समय वि० सं० १५२० सिद्ध हैं। उनके बाद धर्मकीत्ति और तत्पश्चात् शीलभूषण भट्टारक हुए। ज्ञानभूषण शीलभूपणके अनेक शिष्योमे प्रमुख थे, अतः उनके उपरान्त ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने। 'ज्योतिप्रकाश' के एक उल्लेखसे पता चलता है कि उन्होंने चिरकालसे लुप्त हुए जैन तिथि-पत्रकी पद्धतिको प्रकट किया थारे। वे १७वी शती (विक्रम) के दितीय पादमे हए थे।

चौथे ज्ञानभूषण नागौर शाखाके भट्टारक रत्नकीर्ति (द्वितीय) के पश्चात् भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। रत्नकीर्तिका समय वि० सं० १७४५ से १७६६ तक माना जाता है, अतः ज्ञानभूषणका समय इसके उपरान्त ही माना जा सकता है । उन्होंने कितपय मूर्तियोंकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त कोई साहित्यिक कार्य नहीं किया।

यहाँ सम्बन्ध प्रथम ज्ञानभूषणसे हैं, जिन्होंने हिन्दीमें 'आदीश्वर फागु' की रचना की थी। इनके पूर्व जिनपचमूरिका 'थूलिभइफागु' और राजेश्वरसूरिका 'नेमिनाथफागु' बन चुके थे। 'फागु' एक प्रकारका लोकगीत है। यह प्रायः वसन्तमें गाया जाता था। आगे चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्द-वर्णन और सौन्दर्य-निरूपणमें होने लगा। जैन हिन्दी कवियोंने भगवान जिनेन्द्रकी

सं० १५२० वर्षे आषाढ़ सुदी ७ गुरौ श्री मूलसंघे भ० श्री जिनचन्द्र तत्पट्टे भ० श्री सिंहकीर्ति लंबकंचुकान्वये अउली वास्तव्ये साहु श्री दिपौ मार्या इंदा इहिकापथ प्रतिष्ठितं ।।

जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित प्रतिमालेख-संग्रह, १०१३। भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ३०३।

२- श्रीजैनदृष्टितिशिपत्रिमह प्रणष्टं स्पष्टोचकार भगवान् करुणाधुरीणः । बालावबोधविधिना विनय प्रपद्य श्रीज्ञानभूषण गणेशमभिष्टुमस्तम् ॥ महारक सेम्प्रदाय, लेखांक ११६ ।

इ. नागौरके पट्टाधीशोंकी प्रकाशित नामावली, जैनसिद्धान्तभास्कर १, ए० ८०, भट्टारक सम्प्रदाय, पाद टिप्पण ५३।

४. इसकी एक हस्तिलिखन प्रति (वि० सं० १६३४), श्रामेरशास्त्रभग्दार जयपुरमें कमसंख्या ६५ पर मौजूद है। यह मालपुरामें पायडे श्री डूंगाकी प्रेरणासे लिखी गयी थी।

महिमाके अर्थमे 'फागु'का प्रयोग किया है। बनारसीदास आदि कवियोंने 'अध्यात्म फागुओ' की भी रचना की।

'आदीश्वरफागु' में संस्कृत पद्य और फिर उन्हीं भाव हिन्दी पद्यमें दिया गया है। इसमें भगवान् आदीश्वरका समूचा जीवनवृत्त विणित हुआ है। प्रत्येक तीर्थंकरका जीवन पंचकल्याणकों विभक्त है और इसी रूपमें उपस्थित करनेकी परम्परा पहलेंसे चली आ रही थी। 'आदीश्वरफागु' भी इसी शैलीमें लिखा गया है। इसकी रचना वि० सं० १५५१ में हुई थी। इसमें ५९१ पद्य है।

समूचे हिन्दी साहित्यमे सूरदासका बालवर्णन प्रसिद्ध है। उन्होने बालक कृष्णकी अनेक मनोदशाओंका चित्रण किया है। सच यह है कि वे इस क्षेत्रमें अकेले नहीं थे। मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियोने तीर्थंकरके गर्भ और जन्मसे सम्बन्धित अनेक मनोरम चित्रोंका अंकन किया है। इन अवसरोपर होनेवाले विविध उत्सवोंकी छटाको सूरदास छूभी न सके है। यह जैन कवियोंकी अपनी शैली थी, जो उन्हें अपनी पूर्व परम्परासे ही उपलब्ध हुई थी।

इस कृतिमे आदीश्वरके जन्मोत्सव-सम्बन्धी अनेक दृश्य है, जिन्हें किवने वित्रवत् ही उपस्थित किया है। जन्मके पश्चात् तत्काल ही इन्द्र बालक-आदीश्वरको पाण्डुक शिलापर स्नान करानेके लिए ले गया। देवगण और-समुद्रसे रत्न-जटित स्वर्ण-कलशोंमे जल भर-भरकर लाने लगे। उस समय विभिन्न बाजोंसे विविध व्वनियाँ प्रस्फुटित हो उठी। उनके लिए उपयुक्त शब्दोंका चुनाव कवि-सामर्थ्यका द्योतक है,

"आहे रतन जडित अति मोटाउ मोटाउ कीघउ कुंम, क्षीर समुद्र शकूं पूरीय पूरीय आणीयूं अंम ॥८१॥ आहे दुमि दमि तबलीय वज्जह प्रमि प्रमि मछल नाद टणण टणण टंकारव झिणि झिणि झल्लर साद ॥८३॥"

आदीश्वरकी माँने उसे मोतियोंका एक मोटा-सा हार पहना दिया है। उससे बालकका सौन्दर्य बढ़ा नही। वह एक बोझा-मात्र बनकर रह गया। किन्तु बेचारी माँ अपने दिलको क्या करे। वह अपने पुत्रको विविध आभूषणोंसे सजाना ही चाहती है। वह सोचती है कि बालकका स्वाभाविक सौन्दर्य इससे और भी बढ़ जायेगा। माँकी यह अतृन्ति भी कितनी स्वाभाविक है।

१- आहे एकाणउ अधिका शत पंचस लोक प्रमाण । सूचउ मणिसिइं लिखिसिइं ते नर अतिहिं सुजाण ॥ श्रादीखर फाग्र, श्रामेरशास्त्रमण्डारकी इस्तलिख्ति प्रति, २६२वॉ पद्य ।

"माहे कोटइ मोटा मोतीयनु पहिराच्यु हार । पहिरीयां भूषण रंगिन अंगि लगा रज मार ॥४८॥"

किवने बालक के प्राकृतिक सौन्दर्यको विविध उपमानोके द्वारा अंकित किया है। उसका मुख पूर्णमामीके चन्द्रके समान है। अनुपम है। संसारके किसी पदार्थसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके हाय कल्पवृक्षकी शाखके समान है और वे घुटनो तक लम्बे है, अर्थात् उस बालक के महापुरुष होनेकी सूचना देते हैं,

> "आहे मुख जिसु प्निम चंद निरंदन मित पद पीठ। त्रिसुवन मवन मझारि सरीखंड कोई न दीठ।। आहे कर सुरतह वरं शाख समान सजानु प्रमाण। तेह सरीखंड लहकहीं भूप सरूपहिं जांणि॥१४४,१४६॥"

काव्य-सौन्दर्य कविकी कल्पनापर निर्भर करता है। वह जितनी उर्वरा होगो, सौन्दर्य उतना हो अधिक होगा। यहाँ उसकी कमी नहीं है। बालकके नेत्र कमल-दलके समान है, अर्थात् कमलके पत्तो-जैसे दीर्घायत और सुन्दर है। बालकक की वाणीमे कोमलता है। बालक केवल बाह्य सौन्दर्यसे हो नहीं, अपितु आन्तरिक गुणोसे भी युक्त है। उसमें समूचे गुण इस भाँति भरे हुए है, जैसे मानो शरद्कालीन सरोवरमें निर्मल नीर भरा हो,

"आहे नयन कमल दल सम किल कोमल बोलइ वाणी। बारद सरोवर निरमल सकल श्रकल गुण खानि॥१८५॥"

इसी भौति किवने भगवान्के निरन्तर बढ़नेका वर्णन किया है। आदीश्वर दिन-दिन इस भाँति बढ़ रहे है, जैसे द्वितीयाका चन्द्र प्रतिदिन विकसित होता जाता है। उनमें शनै:-शनै: ऋदि, बुद्धि और पवित्रता प्रस्फुटित होती जा रही है, जैसे समाधिलतापर कुरदके फूल खिल रहे हों,

> "आहे दिन-दिन बारुक बाधइ बीज तणु जिम चन्द। रिद्धि विद्युद्धि विश्चद्धि समाधिलता कुल कुंद्र॥९२॥"

यौतन आनेपर आदीश्वर सम्राट् बने। एक दिन उनके दरबारमे नीलांजना नामकी नर्त्तकी नृत्य करते-करते ही दिवंगत हो गयी। सम्राट्के हृदयमे वैराग्यका भाव उदय हुआ। वे सोचने लगे, आयु कमल-दलके समान चंचल है तथा यौवन और धन करतलके नीरकी भाँति अस्थिर हैं। पुत्र, कलत्र और सुमित्रसे मोह होता है, किन्तु विचार तो यह करना है कि मरते समय कौन साथ देता है,

"आहे आयु कमक दक सम चंचल चपल शरीर। यौवन धन इव अधिर करम जिम करतल नीर ॥१६६॥" "आहे पुत्र कलत्र सुमित्र तणीय धर्मीय छह श्राथि। तेह मंहारि विचारि कहु कुण आवह साथि॥१८०॥"

उनका कथन है कि आत्माके विना यह शरीर किसी काम नही आता, जैसे सुगन्धके बिना पुष्प निरर्थक ही है:

> ''आहे कुसुम असम परिमल लीमभउ कहु केहर सार। आतम नइ नहीं लाम शरीरि न पुष्ट लगार॥१८६॥''

अनेक जैन किन ऐसे हुए हैं, जो एक ओर संस्कृत एवं प्राकृतके निशिष्ट विद्वान् थे, अर्थात् सिद्धान्त और तर्कशास्त्रके पारगामी तैराक थे, तो दूसरी ओर सहृदय भी कम न थे। उनका काव्य उनकी सहृदयताका प्रतीक ही है। किन ज्ञानभूषणकी गणना ऐसे ही किनयों में की जाती है।

## १८. भट्टारक शुभचन्द्र (वि॰ सं॰ १५७३)

भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनित्वको परम्परामे हुए है। उनका क्रम इस प्रकार है: पद्मनित्द, सकलकोत्ति, भुवनकोत्ति, ज्ञानभूषण, विजयकोत्ति और गुभचन्द्रे। इस भौति ये ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और विजयकीर्त्तिके शिष्य थे। इन्होंने भट्टारक श्री ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे ही वादिराजसूरिके पार्श्वनाथ काव्यकी पंजिका टीका लिखी थी।

मट्टारक शुभचन्द्रका समय सोलह्वी शताब्दीका उत्तरार्द्ध और सतरहवीं-का पूर्वार्द्ध माना जाता है। उन्होंने सं० १५७३ मे आचार्य अमृतचन्द्रके समयसार कलशोंपर अध्यात्मतरिंगणी नामकी टीका लिखी थी, और सं० १६१३ मे वर्णी क्षेमचन्द्रकी प्रार्थनासे 'स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा' की संस्कृत टीका की। अतः उनका रचना-काल तो निश्चय रूपसे वि० सं० १५७३ से १६१३ तक माना ही जा सकता है। उनके जन्म और मृत्युके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका।

भट्टारक शुभचन्द्र अपने समयके गण्यमान्य विद्वान् थे। उनका संस्कृत भाषा-पर अधिकार था। उन्हें 'त्रिविधिविद्याधर' और 'षट्भाषाकविचक्रवर्त्ती' की पदिवयाँ मिली हुई थीं। न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, छन्द, अलंकार आदि विषयों में उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी।

१. पायडवपुराग्यप्रशस्ति, श्रन्त भाग, श्लोक १६७-१७१, जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, १ष्ठ ४६-५०।

२. पं विश्राम प्रेमी, जैन साहित्य श्रीर इतिहास, पृष्ठ १८३।

भट्टारक शुभवन्द्र ने 'पाण्डवपुराण'की रचना वि० सं० १६०८ में की थी। तत्पश्चात् उन्होंने वि० सं० १६११ में करकण्डुचरित्र और वि० सं० १६१३ में 'स्वामीकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा'को टीका लिखी। 'पाण्डवपुराण'की प्रशस्तिमे, उनके द्वारा लिखे गये २५ ग्रन्थोका उल्लेख हुआ है। श्री कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालने उनके ४० से भी अधिक ग्रन्थोकी सूचना दी है। भट्टारक शुभचन्द्रने हिन्दीमे 'तत्त्वसार दूहा' की रचना की थी।

#### तत्त्वसार दूहा

इसकी हस्तिलिखित प्रति 'ठोलियान जैन मन्दिर, जयपुर' के शास्त्र-भण्डारमें मौजूद है। इसमें ९१ पद्य है। भाषापर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। सरल भाषामें उत्तम भाव सिन्निहित हो सके है। मोक्षका निरूपण करते हुए किन्ने लिखा है,

> "कर्मकरुंक विकारनो रे निःशेष होय विनाश । मोक्ष तस्व श्री जिन कही, जाणवा भावु श्रद्धपास ॥२६॥"

कविने वर्ण और जातियोंके भेदको कृत्रिम माना है। उनकी दृष्टिमें सभी जीवोकी भारमा समान है। आत्मामे ब्राह्मणत्व अथवा शूद्रत्व नहीं आ सकता, क्योंकि उसका स्वरूप तरतमांश रूप नहीं है। इसोको व्यक्त करते हुए कविने कहा है,

''उच्च नीच निव श्रप्पा हुनि, कर्मकळंक तणो की तु सोइ। वंभण क्षत्रिय बैश्य न ग्रुद्र, अप्पाराजा निव होय क्षुद्र॥७०॥"

आत्मा पवित्र है। वह धनी-निर्धन, दुर्बल-सबल, हर्ष-द्वेष, और सुख-दु:ख सबसे परे है। ये दोष उसे नहीं सताते,

> "श्रप्पा धनि निव निव निर्धन्न, निव दुर्बेल निव अप्पा धन्न। मूर्वे हर्षे द्वेष निव ते जीव, निव सुखी निव दुखी अतीव॥७१॥"

१. वही, पृष्ठ ३८४।

२. प्रशस्तिसंग्रह, श्रीकस्त्र्चन्द कासैलीवाल सम्पादित। श्रीमहावीरजी श्रातिशयक्तेत्र कमेटी, जयपुर, प्रस्तावना, एष्ठ १२।

एक स्थानपर किवने लिखा है कि शुद्ध चिदानन्दरूप अपना भाव ही ज्ञान है। उसका चिन्तवन करनेसे मोह-माया दूर हो जाते हैं, और सिद्धि प्राप्त होती है। आत्माको सिद्धिमे ही सुख मिलता है, अन्यथा नही,

> "ज्ञान निज्ञ भाव शुद्ध चिदानन्द, चींततो मूको माया मोह गेह देहए। सिद्धतणां सुखजि मल हरहि, आत्मा भाव श्रम एहए।।९१॥"

गुरुकी महिमाका उल्लेख करते हुए कविने स्वीकार किया है कि गुरुकी कृपाके बिना, शुद्ध चिद्रूपके घ्यान करनेसे कुछ नही होगा। गुरुकी कृपासे ही शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो सकेगा,

"श्री विजयकीर्त्ति गुरु मनि धरी, ध्याऊं ग्रुद्ध चिद्रूप । महारक श्री ग्रुमचंद्र मणि था तु ग्रुद्ध सरूप ॥९१॥"

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्यकी रचना, किन्हीं 'दुलहा' नामके घर्मप्राण व्यक्तिकी प्रेरणासे की गर्थी थी। स्थान-स्थानपर उसका नाम आया है,

> "रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा प्रण ठाण। धर्मेबुद्धि मन शुद्धि डी, 'दुलहा' श्रनुक्रमि जाण॥९॥"

### चतुर्वंशति-स्तुति

भट्टारक शुभचन्द्रकी यह कृति, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जय-पुरमे मौजूद है। इसकी भाषापर भी गुजरातीका प्रभाव है।

### क्षेत्रपाल गीत

पाटौदी दि० जैन मन्दिर, जयपुर गुटका नं० ५३ में ६९वीं संख्यापर निबद्ध है। इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७७५ है।

#### अष्टाह्निका गीत

यह गीत भी उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं २१६ मे पृ०२१पर संकलित है।

## १९. विनयचन्द्र मुनि ( १६वीं शती प्रथम पाद )

मुनि विनयचन्द्र, माथुर संघीय भट्टारक बालचन्द्रके शिष्य थे । वे विनयचन्द्र-सूरिसे स्पष्टतया पृथक् है । विनयचन्द्रसूरि चौदहवीं शताब्दीके रत्नसिंहसूरिके शिष्य थे ।

मुनि विनयचन्द्र, गिरिपुरके राजा अजयनरेशके राज्य-कालमे हुए है। उन्होंने अजयनरेशके राज-विहारमें बैठकर ही अपने 'चूनड़ो'काव्यका निर्माण किया था<sup>3</sup>। अजयनरेशका समय १६वीं शताब्दीका प्रारम्म माना जाता है, अतः यह सिद्ध है कि विनयचन्द्रका रचनाकाल भी यह ही है। इसके अति-रिक्त जिस गुटकेमें 'चूनड़ो' काव्य लिखा हुआ मिला है, वह विक्रम संवत् १५७६ का लिखा हुआ है । इससे सिद्ध है कि काव्यका निर्माण वि० सं० १५७६ से पूर्व ही हो चुका था।

## 'चूनड़ी'

चूनड़ी एक प्रकारकी ओढनी है, जिसे रेंगरेज भिन्न-भिन्न प्रकारके बेल-बूटे

श्युर-संघह उदय मुणीसरु।
 पणविवि बालइंदु गुरु गण-हरु।।
 सुनि विनयचन्द्र, चून्झी, दूसरा पद्य, प्रथम दो पंक्तियाँ, श्रनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, ए० २५८।

२. जैनगुर्जरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ५।

श्वानि शिरपुर जिंग विक्खायं । सग्ग-खंडु णं घर-यिल आयं ।। ति जिंग पित्रसेंते मुणित्र रें, अजय णिरदहो राय-विहारिंह । वेग विरइय चूर्नाडय सोहहु, मुणितर जे सुय घारींह ।। ११।। अनेकान्त, वर्ष ४, किरण ४-६, एष्ठ २६१ ।

४. यह गुटका, पं० दीपचन्दजी पंड्याको, अजमेर जिलेके देराटूं नामक गॉवके जैन मन्दिरसे संग्वन्धित शास्त्रमण्डारमें मिला था। यह गुटका, कुरुजांगल देशके अन्तर्गत सुवर्णपथ दुर्गमें सोनीपत नगरमें, वि० सं० १५७६ ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाको, सिकन्दरशाहके पुत्र सुल्तान इब्राहीमके राज्यकालमें लिखा गया था। अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, पृष्ठ २५७।

प्र. यह काव्य, श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर जयपुरके गुटका नं० १८३ में भी श्रंकित है। यह गुटका वि० सं० १५७० वैशाख सुदी ७ का लिखा हुआ है।

डालकर रेंगता है। काव्यकी चूनड़ी वह है, जो बिखरे प्रकीर्णकोंसे छापी गयी हो। इसे 'चुण्णी' या 'चूणि' भी कहते है। मुनि विनयचन्द्रके इस काव्यमे, एक पत्नीने पितसे ऐसी 'चूनड़ी' छपानेकी प्रार्थना की है, जिसे ओढ़कर जिन-शासनमें विचक्षणता प्राप्त हो जाये।

'चूनड़ो'मे साकेतिक रूपसे जैनधर्म-सम्बन्धी चर्चाओंका संकलन है। उन्हें पढ़कर जैनधर्मके प्रति श्रद्धाका जन्म होता है।

पत्नीको पूरा विश्वास है कि ऐसी 'चूनड़ी'में से, शरद्कालकी जुन्हैयाको भौति शीतल प्रकाश छिटकेगा, जिससे समूचा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जायेगा। उसकी इच्छा है कि वह शीतल जुन्हाई, उसके हृदयमे वैसे ही निवास करे, जैसे मानसरोवरमे हंसवधू रहतो है,

"पणवर्उं कोमल-कुवलय-णयणी अमिय गब्भ जण-सिव-यर-वयणी। पसारवि सानंद जोराह जिम जा अंधारउ सयलु वि णासङ्ग। सा महु णिवसउ माणसर्हि इंस-वधू जिम देवि सरासङ्ग॥ १ ॥"

पत्नीने मोह महातमको तोड़नेके लिए दिनकरके समान पंचगुरुसे भी प्रार्थना की है कि उसका पति ऐसी चूनड़ी लावे, जिसके सहारे वह भव-समुद्रसे पार हो सके ।

'चूनड़ी' की भाषामे, प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है।

१. हीरा दंत-पंति-पयडंती ।
गोरउ पिउ बोलइ विहसंती ।।
सुंदर जाइ सु चेइहरि,
महु दय किज्जउ सुहय सुलक्खण ।
लइ छिपावहि चूनडिय
हउँ जिण-सासणि सुट्ठु वियक्खण ॥३॥

विणएँ वंदिवि पंच-गुरु,
 मोह-महा-तम-तोडण-दिणयर ।
 णाह लिहाबिह चूनिडय
 मुद्धउ पभणइ पिउ जोडिवि कर । पहला ध्रुवक ।

उसका समूचा रूप प्राचीन हिन्दीका है। इसमें कुछ ३१ पद्य हैं। इस काव्यपर एक विस्तृत संस्कृत टीका भी है, किन्तु उसके रचियताका नाम, उसमें नहीं दिया है।

## निर्झरपंचमीविधानकथा

इस कथामें भविष्यदत्तका चरित्र लिखा गया है। भविष्यदत्त, भगवान् जिनेन्द्र-का परम भक्त था। कथाका मूल स्वर भिन्तसे ही सम्बन्धित है।

प्रारम्भमे ही कविने पंचगुर, शारदा और अपने गुरुके गुरु, मृनि उदयचन्दकी वन्दना की है,

"पणविवि पंच महागुरु, सारद धरिवि मणे। उदयचंदु मुणि वंदिवि, सुमरिवि वाल मुणे ॥"

कविका विश्वास है कि जो कोई भव्यजन इस कथाको पढ़ता और पढाता है, उसके सब पाप क्षण-मात्रमें नष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है, जब कि वह गर्व और क्रोघसे मुक्त हो, और उसका मन वशमें हो,

> ''मिवयहु पढ़हु पढ़ावहु दुरियहु देहु जले। माणु म करहु म रूसहु, मणु खंचहु श्रचलो ॥'' अन्तिम ॥ विकायह भी कथन है कि जिस भावनामे पेरित होकर यह पंचा

कविका यह भी कथन है कि जिस भावनासे प्रेरित होकर यह पंचमी कथा कहीं गयी है, वह सम्यक् भाव अविचल सिद्धिके दर्शन करानेमें पूर्ण समर्थ है,

"जेण मणंति भडारा पंचिमयं वय हो।

श्रम्हिह ते दरिसाविय श्रविचलु सिद्धिपहो ॥" अन्तिम ॥

इस कथाकी भाषा भी प्राचीन हिन्दी है, जिसमे अपभ्रंश और प्राकृतके शब्दों-का मिश्रण है।

## पंचकल्याणकरासुँ

तीर्थंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्षको पंचकल्याणक कहते हैं।

१. यह काच्य अनेकान्त, वर्ष ४, किरण ६-७ में पृष्ठ २४८-२६१ तक प्रकाशित हो चुका है।

२. देखिए पंचायती मन्दिर दिल्ली, मसजिद खज्रूके सरस्वती भग्डारकी एक इस्तलिखित, प्राचीन प्रति।

सुनि विनयचन्द्र, निर्भरपंचमीविधानकथा, इस्तलिखित प्रति, पंचायती मन्दिर, दिल्ली, प्रथम पद्य ।

४. पंचायनी मन्दिर दिल्ली, मसंजिद खजूरके भराडारकी हन्तलिखित प्रति है। पं दीपचन्द्रजी पराडयांके उस गुटकोर्मे, जो उन्हें देराद्वॉ गाँवसे उपलब्ध हुआ है, यह रचना उपलब्ध है।

इस काव्यमे चौबोस तीर्थंकरोके पंचकल्याणकोकी तिथियोंका उल्लेख हुआ है। वह उल्लेख जैनआगमानुकूल है, अतः प्रामाणिक है।

किवने लिखा है कि तीर्थकरके पाँच निर्मल कल्याणक सिद्धि प्राप्त करानेमें पूर्ण रूपसे समर्थ है,

"सिद्धि सुहंकर सिद्धिपहु, पर्याविवि ति जयपयासण केवल । सिद्धिहिं कारण थुणमिहड, सयलि जिणकञ्जाणह नियमल ॥"

कविका विश्वास है कि भगवान् जिनेन्द्रके पंचकत्याणकोंकी भक्ति, निविड़ अन्यकारको विदीर्ण करती है। वह अनेकानेक व्रत-उपवासोंके बराबर फल प्रदान करती है,

> "एयमतु एकुनि कल्लाणड, विहि निन्त्रियाह अहवइ गट्ठाणड । तिहु श्रायंविलु निणु मणइ, चउहु होइ उपवास गिहस्थहं ॥ अहवा सयलह सबण विहिं, विणयचंदि मुणि कहिउ समस्थहं ॥"

भगवान् ऋषभदेव, वासुपूज्य, विमलनाय और निमन्नमुकी जन्म-तिथियोका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है,

''पढम परिक दुइजिंहं आसाढिंहं, रिसह गब्सु तिह उत्तर माढिंहं। अंधारी छट्टिं तिहिमि, वंदिमि बासुपूज गब्सुच्छउ।। विमलु सुसिद्धउ श्रद्धमिहिं, दसिमिहिं निमिजिण जम्मणु तहतउ।।'' इस रासकी भी भाषा प्राचीन हिन्दी ही है। उसपर अपभ्रंश और प्राकृतका

इस रासकी भी भाषा प्राचीन हिन्दों हो है। उसपर अपभ्रंश आर प्राकृतक। प्रभाव है।

# २०. कवि ठकुरसो (वि॰ सं॰ १५७८)

कित ठकुरसी, खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र पहाड़्या था। उनके पिताका नाम घेल्ह था, जो एक कित थे। उनकी माता धर्मनिष्ठ थीं। दोनोंका ही प्रभाव पुत्रपर पड़ा, और ठकुरसी एक उदार कित बन सके।

उनका जन्म चम्पावती नामकी नगरीमे हुआ था, जो उस समय धन-धान्यादिसे विभूषित थी। वहाँ भगवान् पार्श्वनाथका एक जिन-मन्दिर भी था, जहाँ

१. घेल्ह सुतनु गुण गाऊँ, जिंग प्रगट ठकुरसी नाऊँ। पंचेन्द्रिय बेल, प्रशस्ति। दीवान बदीचन्दजी जयपुरको इन्तलिखित प्रति, गुटका नं०१६०, ए०१२६।

बैठकर भट्टारक प्रभाचन्द्र धर्मीपदेश देते थे। वहाँ तोषक नामके विद्वान् और जीणा, ताल्हु, पारस, वाकुलीवाल, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण आदि उत्तम श्रावक रहते थे।

किव ठकुरसीने 'कृपण-चरित्र', 'मेघमालाव्रतकथा', 'पंचेन्द्रिय बेल', 'नेमोसुरको बेल', 'पार्श्वसकुनसत्ताबत्तीसी', 'चिन्तामणिजयमाल', 'गुणबेलि' और 'सीमन्धरस्तवन' की रचना की थी। सभीकी भाषा प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप है। उसमे यत्र-तत्र अपभ्रंशके शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है। रचनाएँ सरस है। सभीमें प्रसादगुण मौजूद है।

### कृपण-चरित्र

कविने इस कृतिको वि॰ सं॰ १५८० मे, पौष मासकी पंचमीके दिन पूरा किया था। इस कान्यमे ३५ छप्पय है। इसमे एक कंजूसका आँखों-देखा चरित्र चित्रित किया गया है।

किविके नगरमे ही एक कृपण रहता था। वह कंजूस था और उसकी पत्नी उदार तथा धार्मिक। एक बार पत्नीने सुना कि गिरनारकी यात्राके लिए संघ जा रहा हैं। उसने वहाँ चलनेका पितसे आग्रह किया। उसने कहा कि वहाँ जाकर उन भगवान् नेमिनाथके दर्शन करेंगे, जिन्होने मूक पशुओकी करुण दशासे द्रवित हो वैराग्य घारण किया था। उनकी वन्दनासे जन्म सफल होगा और अमर पद प्राप्त कर सकेंगें।

व्ययको बात सुनकर कृपण बेचैन हुआ और अपने एक दूसरे कृपण मित्रकी सम्मतिसे पत्नीको, उसकी मौंके घर भेज दिया।

रै. पं परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी श्रीर उनको कृतियाँ, श्रनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, ५०१२।

२. यह काव्य बम्बईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भग्रहारमें, एक गुटकेमें लिखा है।

३. मैं पंदरा सौ असइ, पौष पांचै जिंग जाण्यो ।
जिसो कृपणु इक दीठु, तिसौ गुणु तासु बखाण्यो ।।
बम्बईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भग्रहारकी हस्तलिखित प्रति, ३५वॉ छप्पय, जद्धृत पं० नाथ्राम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, ए० ३५ ।

४. पं परमानन्द शास्त्री, कविवर ठक्करसी श्रीर उनकी कृतियाँ, श्रनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, एष्ठ ११।

"कृपणु कहें रे मीत, मज्झु घरि नारि सताने। जात चालि घणु खरचि, कहें जो मोहि न माने॥ तिहि कारण दुब्बली, स्यण दिन भूख न छागे। मीत मरणु आइयी, गुज्झु झालों तू आगे॥ ता कृपण कहें रे कृपण सुणि, मीत न कर मनमाहि दुखु। पीहरि पठाइ दें पापिणी, ज्यों को दिण तुं होइ सुखु॥"

जब संघ यात्रासे लौटा तो कृपणने देखा कि कई लोग असीम घन कमाकर लाये हैं। उसे अपने न जानेपर दुःख हुआ। इसी दुःखसे प्रपीड़ित होता हुआ वह मरण-शय्यापर लेट गया। उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना की कि मैने तुम्हारी जीवन-भर एकनिष्ठतासे सेवा की, अब तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मीने उत्तर दिया, तूने न तो देवमन्दिरोमे जाकर भगवान्के दर्शन-पूजनादिमे घ्यान लगाया, और न तीर्थ-यात्रा, प्रतिष्ठा तथा चतुर्विष्ठ संघादिके पोषणमे घन व्यय किया, अतः मैं तेरे साथ नहीं जा सकती।

''लिच्छि कहै रे कृपण झूठ हों करें न बोलों, जु को चळण दुइ देइ गैळ लागी तासु चालों। प्रथम चलण सुद्ध एहु देन देहुरें ठिविज्जें। दूजे जात पतिष्ठ दाणु चडसंघिहं दिज्जें, ये चळण दुने तें भंजिया ताहिनिहूणी क्यों चलों। झलमारि जाह तुं हो रही बहुद्धि न संगि थारे चलों।

लक्ष्मीके इस उत्तरसे अत्यधिक दुःखी होता हुआ क्रुपण मर गया। पत्नीने उसके घनको पुण्य-क्रुत्योंमे व्यय किया।

इस भाँति इस काव्यका मुख्य अंश, कृषणकी कृषणतासे सम्बन्धित होकर भी, भिवतसे युक्त है। जिनेन्द्रकी भिवत, इस लोकमे तो लक्ष्मी—सम्पत्ति प्रदान करती ही है, परलोकमे भी पुण्य कर्मके उदयसे लक्ष्मी—चरम शोभा मिलतो है, ऐसा इस काव्यका निष्कर्ष है।

#### मेघमालाव्रतकथा े

कवि ठकुरसीने इस काव्यका निर्माण, चम्पावती नामकी नगरीमे, विणक्पृत्र मल्लिदासके कहनेसे, वि० सं० १५८०, श्रावण सुदी छठके दिन किया था ।

१. यह कान्य, श्रजमेरके महारक हर्षकीतिके शास्त्रमण्डारके एक गुटकेमें श्रंकित है।

२. हाथु व साह महत्ति महंते, पहाचंद गुरु उयएसंते। पणादह सइजि असीते अगगल सावण मासि छठिखिय मंगल। मेषमालात्रतकथा,श्रन्तिम प्रशस्ति,श्रने कान्त,वर्ष१४, किरण १, ५०१३, पाद-टिप्पणी।

इसमे ११५ कडवक और २११ पद्य है।

इस काव्यमे मेघमालावत करनेकी विधियोंका सांगोपांग वर्णन हुआ है। कथामे निबद्ध होनेके कारण, विधियोंके उल्लेखमे रूक्षता नहीं आने पायी है। यत्र-तत्र भगवान् जिनेन्द्र और पंचगुरुओको भिक्तको बात भी कही गयी है। पंचेन्द्रिय बेळ

इसकी रचना वि० सं० १५८५ मे, कात्तिक सुदी १३ के दिन हुई थी । इसमे पाँच इन्द्रियोकी वासनाका चित्र उपस्थित किया गया है। यद्यपि इसका मूल स्वर उपदेश है, किन्तु शैली इतनी रम्य है कि पाठक रस-विभोर हो जाता है। इस काव्यमें केवल छह पद्य है।

किवने प्रत्येक इन्द्रियकी हानि दिखलानेके लिए, प्रायः दृष्टान्तोंका सहारा लिया है। इससे काव्यको रमणीयता और भी बढ गयी है। घ्राण इन्द्रियका सम्बन्ध गन्धसे है, और गन्धलोलुपी सदैव हानि उठाता है, किवने यह भ्रमरके दृष्टान्तसे पृष्ट किया है। एक भ्रमर कमलमें इसलिए बन्द हो गया कि वह रातभर उसके रसको अधाकर ले सके। किन्तु सूर्योदयके पूर्व ही एक हाथी आया और कमलको नालसहित उखाड़कर पैरोसे कुचल दिया, जिससे भ्रमरको भी प्राण त्यागने पड़े। किवका कथन है कि घ्राण इन्द्रियको वश्यता स्वीकार करने-वालोका यही हाल होता है ।

१. इसकी एक इस्तिलिखित प्रति, श्रामेरशास्त्रभग्रहार, जयपुरमें मौजूद है। यह वि० सं० १६८= में लिखी गयी थी। एक प्रति नया मन्दिर देहलीमें भी है।

संवत् पन्द्रासैर पिच्यास्यो, तेरिस सुदि कातिग मासे ।
 इ पाँच इंद्री विस राखै, सो हरत परत सुख चाखें ।।
 कि कुरसी, पचेन्द्रिय बेल, श्रामेरशास्त्रमण्डारकी प्रति ।

३. "कमल पयट्ठो ममर दिनि घाण गन्य रस रूढ । रमणि पडीतो सनुड्यो नीसिर सक्यो न मूढु । सो नीसिर सक्यो न मूढी अतिष्ठाण गंधरस रूढो । मनिंचते रयणि गवाई, रसलेस्सु आजि अधाई । जब ऊगे लो रिव विमलो, सरवर विगसे लो कमलो । तब नीसिरस्यो यह छोड़े रसुलेस्या आइ बहोडे । वितित तिते गजु इकु आयो दिनकर उगिया न पायो । जलु पैठि सरोवर पोयो नीसरत कमल पाखडी लोगो । गिह सूंडि पावतिल बांप्यो अलि मार्यो थरहिर कंप्यो । यह गंघ विषै विस हूओ अलि अहल अखूटी मूवो । अलि मरण करण दिठि दीजे अति गंधुलाभु निह कीजे ॥३॥" पंचेन्द्रिय वेल, पं० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी श्रोर उनकी कृतियाँ अनेकान्त, वर्ष १४, किरख १, पृष्ठ १३।

स्पर्शेन्द्रियको विषमना दिखलाते हुए किवने लिखा है कि इसी इन्द्रियके कारण वनमे स्वच्छन्द विचरनेवाला हाथी, लोहेकी प्रृंखलाओमे वेंधता है, और अकुशके धावोंको सहन करता है । कीचक, रावण और शंकरने भी इमी इन्द्रियके कारण अनेकों दुःख उठाये थे।

# नेमीसुरकी बेळ

इसका दूसरा नाम 'नेमिराजमती बेल' भी है। इसका कोई स्पष्ट संवत् नहीं दिया है, किन्तु अनुमान है कि उपर्युक्त रचनाओं के आस-पास ही यह भी रचा गया होगा। इसमे भगवान् नेमिनाथ और राजुलके जीवनका परिचय है। इसमे तीर्थंकर नेमीश्वरकी भिक्त ही प्रधान है।

## पार्श्वनाथ सकुन सत्ता बत्तीसी

इस काव्यकी रचना वि० सं० १५७८ मे हुई थी। इसकी हस्तलिखित प्रति, पं० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमे, गुटका नं० २५ मे अंकित है।

### गुण बेळ

इसकी हस्तिलिखित प्रति, पं० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमे गुटका नं० ९२ मे लिखो है। यह गुटका सं० १७२१ का लिखा हुआ है।

'चिन्तामणिजयमाल' और 'सीमन्घर-स्तवन'का उल्लेख पं० कस्तूरचन्द कासली-वालने किया है। $^{\rm s}$ 

१. वन तरुवर फल सउं फिरि, पय पीवत हु स्वच्छंद । परसण इन्द्री प्रेरियो, बहु दुख सहै गयन्द ॥ बांघ्यो पाग संकुल घाले, सो कियो मसकं चाले । परसण प्रेरहं दुख पायो, तिनि अंकुश घावा घायो ॥ पंचेन्द्रिय वेल, नयामन्दिर देहलीकी हस्तलिखित प्रति ।

परसण रस कीचक पूरची, गिंह भीम शिलातल चूरची।
 परसण रम रावण नामइ, बारची लंकेसुर रामइ।
 परसण रस शंकर राच्यी, तिय आगे नट ज्यों नाच्यो।

यह कात्य, श्री दि० जैन बडा मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ६३ में, श्रीर श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्द्रजी, जयपुरके गुटका नं० २५ में श्रीकृत है।

४. राजस्थानके जैन शास्त्रमण्डारोंकी यन्थ मूची, भाग ३, प्रस्तावना, पृष्ठ १४।

# २१. विनयसमुद्र (वि॰ सं० १५८३)

विनयसमुद्र, उपकेशगच्छके हर्षसमुद्रके शिष्य थे। हर्षसमुद्रके भी गुरुका नाम सिद्धिस् रिया। विनयसमुद्रका रचना-काल वि० सं० १५८३ से १६०५ तक माना जा सकता है। उन्होंने वि० सं० १५८३ मे 'विक्रम प्रबन्ध चौपई'की और वि० सं० १६०५ में 'रोहिणेय रास'की रचना की थी। इस समय उनकी बाठ रचनाएँ उपलब्ध है, सभी उपर्युक्त समयके अन्तर्गत ही रची गयीं।

वे रचनाएँ इस प्रकार है: 'विक्रमप्रबन्ध चौपई', 'आरामशोभा चौपई', 'अंबड चउपई', 'मृगावती चौपई', 'चन्दनबाला रास', 'चित्रसेनपद्मावती रास' और 'पद्मचरित्र'। इनमें अंबडचउपई श्री मुनिरत्नसूरिके संस्कृतमें लिखे गये 'अंबडचरित्र'का भावार्थ लेकर लिखी गयी है, अविशिष्ठ सभी मौलिक है। इन रचनाओंपर गुजरातीका विशेष प्रभाव है।

### विनयसमुद्रकी कृतियोंमें भक्तिके उद्धरण

'विक्रमप्रबन्घ रास' में ४६९ पद्य हैं। इसके प्रारम्भमें ही सरस्वतीकी वन्दना करते हुए कविने लिखा है,

"देवि सरसित प्रथम प्रणवेवि, वीणा पुस्तक धारिणी। ्चंद्र विहंसि सु प्रसंसि वरूळइ कासमीरपुर वासिणी॥" 'पद्मचरित्र'में सीताका चरित्र प्रधान है। उसके शीलकी महिमाका वर्णन

- १. श्री उवएसगछ गणवर सूरि, चरण करण गुण किरण मयूर । रयण प्रणु गुणगण भूरि, तसु अनुक्रमि जंपइ सिद्धसूरि ।। तेह नइ वाचक हर्ष समुद्र तसु जसु उजल बीर समुद्र । तसु विनये विन या बुद्धि एह, रच्यु प्रबंध निरिख तणेह ।। विक्रमप्रबन्ध रास, पद्य ४६७-४६८, राजस्थानके जैनशास्त्रमण्डारोंकी अन्थसूची; भाग ३, एष्ठ २६६ ।
- अंबड मोटउ हूयो विसाल, तासु चरित्र सुणी रसाल,
   श्री मुनिरत्न सूरिनो कह्यो, तेहथकी भावारथ लह्यो।
   श्रंबड चउपई, श्रन्तिम प्रशस्ति, ११वॉ पद्य, जैनगुर्जरकविश्रो, प्रथम भाग,
   एष्ठ १६६।
- यह काव्य, जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १०२ में श्रंकित है। रचनाकाल वि० सं० १५०३ दिया है।
- ४. पद्मचरित्रकी रचना वि० सं० १६०४ में हुई थी। इसकी एक इस्तलिखित प्रति ज्दयपुरके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है। यह प्रति वि० सं० १६५६, त्राबाढ़ मास, शुक्लपच १४ की लिखी हुई है। जैनगुर्जरक्षिक्रो, माग १, पृ० १७०।

करते हुए किवने लिखा है कि जो कोई इसको कहता और सुनता है, उसके मन-की सभी आशाएँ पूर्ण हो जाती है,

"कीधी कथा ए सीता तणी, सीकतणी महिमा जसु घणी। भाषई मणिज्यो बहु गुण पुणी, पूरह द्यास सदा मन तणी ॥१७०॥" 'आराम शोभा चौपईं'के आदिमे भगवान् अरिहन्त और रत्नत्रयकी महिमा-का वर्णन किया गया है,

> ''श्री जिन शासिन जिंग जयंड, जिणि राजा अरिहंत । द्या धर्म माषड मलंड, भय मंजण मगवंत ।।१।। जिणवरि भाष्या श्रीमुखह, बोलई त्रिश्चि सुपवित्त । ज्ञान अनई दरिसण वली, चरण तत्त्व गुणजत्त ।।२।। रत्नत्रय जे नर लही, पालई ते नर धन्य । विक्षि विशेषि दंसण लही, सुख संयोग सुपुन्य ।।३॥"

'मृगावती चौपई' के आरम्भमे भी शारदा, गुर, चौबीस तीयंकर और भग-वान् अरिहन्तकी वन्दना की गयी है,

> "सालिश देवति शारदा, सुगुरुजी हर्ष समुद्र। विक्र समरथ चडवीस जिण, वारण भवह समुद्र ॥१॥ श्री जिनशासन वर नयर, राजा श्री श्ररिहंत। समवसरण कईंडा समा, माषह श्री मगवन्त ॥२॥"

'वित्रसेनपद्मावती रास' में 'नवकारमन्त्र'की महत्ताका वर्णन किया गया है, "प्रथम क्षीर मंत्रि हि वऽऊं, होऊ कार जिमसार। अंतिम सायरइ गंग जलि, मंत्रह वढउ नवकार ॥४॥"

इसी रासके प्रारम्भमे भगवान् शान्तिनाथ, जो पाँचवें चक्रवर्ती भी थे, की वन्दना की गयी है,

१. श्राराम शोभा चौपई, बीकानेरमें, वि० मं० १५५३ में लिखी गयी थी। उसका श्रादि श्रीर श्रन्तका माग, श्री मोइनलाल दुर्लाचन्द देसाईने दिया है। जैनगुर्जरकवित्रो, तीजो भाग, पृ० ६२५।

२. मृगावती चौपईकी रचना, वीकानेरमें, वि० सं० १६०२ में हुई थी। वही, ए० ६२६।

चित्रसेन पद्मावनी रासकी रचना, जोधपुरमें वि० सं० १६०४ में हुई थी।
 वही, ए० ६२७।

"संति जिणवर संति जिणवर सकल सुलकर, पंचम चके सर पवर संतिकरणं सिव दुरिय दुलहर। अवर सवे तिथेसरु चडहसरस वावन गणधर ॥१॥"

# २२. कवि हरिचन्द (वि० सं० की १६वीं शतीका प्रथम पाद)

जैनोमे तीन हरिचन्द हुए हैं। एक तो संस्कृतके प्रसिद्ध किव थे। उन्होंने 'धर्मशामियुदय' नामके प्रसिद्ध काव्यको रचना की थी। दूसरे मट्टारक हरिचन्द थे, जिनके गद्य-बन्धका उल्लेख बाणभट्टने किया है। उन्होंने चरक-टीका भी लिखो थी। प्रस्तुत किव हरिचन्द, इन दोनोंसे पृथक् थे। उनकी रचनाओंमे प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप पाया जाता है। उनकी एक रचना, वि० सं० १६२० के लिखे हुए गुटकेमे मिली है । इससे सिद्ध है कि उसका निर्माण वि० सं० १६२० के पूर्व ही हुआ होगा। किव हरिचन्द अग्रवाल वंशमे उत्पन्न हुए थे।

उनकी रची हुई दो कृतियाँ उपलब्ध है, 'अनस्तमितव्रतसन्धि' और 'पंचकल्या-णक'। दोनोंकी ही भाषामे प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोंका बाहुल्य है। फिर भी उनकी भाषाका मूल रूप, प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप ही कहा जा सकता है।

#### अनस्त मितत्रतसनिध

यह काव्य १६ सन्धियों में पूर्ण हुआ है। पद्धणिया छन्दका प्रयोग किया गया है। प्रत्येक सन्धिके अन्तमे एक घत्ता है। इस काव्यका विषय रात्रि-भोजनके निषेषसे सम्बन्धित है। शैली इतनी मनोहर है कि निषेषकी रूक्षता रंचमात्र भी आभासित नहीं होती। किवने इस काव्यकी रचना भिक्त-भावसे की है, ऐसा उसने स्वयं ही लिखा है,

"मत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्धणिया छंदेण"

१. पं भगवदत्तके श्रनुसार भट्टार हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके भाई या निकट् सम्बन्धी थे। राजशेखरने लिखा है कि उज्जैनीमें काव्यकार परीचामें हरिचन्द्र श्रीर चन्द्रगुप्त दोनों परीचित हुए थे।

देखिए, पं० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य श्रीर इतिहास, संशोधित साहित्यमाला, बम्बई, अब्दूबर १६५६, पृ० ३०८।

२. उनकी 'अनस्तमित वतसिन्ध' रचना, जयपुरके श्री दि० जैन बड़ा मन्दिरके गुटका नं० १७१ में अंकित है। यह गुटका वि० सं० १६२०, पौष सुदी २ का लिखा हुआ है।

सौधर्मेन्द्र भगवान् महावीरका स्नानोत्सव मनानेके लिए आया। आते ही चौबीस तीर्थकरोंको कुसुमांजलि अर्पित की। भगवान् महावीरको प्रणाम किया। वे भगवान् कलि-मल और कलुषको नष्ट करनेवाले है। उनका स्नानोत्सव जीवको सभी पापोसे मुक्त कर देता है,

"आइ जिणिंदु रिसहु पणवेष्मिणु, चउवीसह कुसुमंजिल देष्पिणु। वड्दमाण जिणु पणविवि भावि, कलमलु कलुसवि विटिउपावें। दुलहउ पावेष्पिणु मणुय जम्मु, जिणनाहें देसिड मुणिवि धम्मु। महु मज्ज मंसु नउ श्रहिलसेइ, पंचुंवर न कयाइ विगसेइ॥"

कविने अन्तमे लिखा है कि वह इस काव्यको गुरु-भिवत और जिन-भिक्तसे ही पूरा कर सका है,

> "वील्हा जंडू तणाएं जाएं, गुरुमत्तिए सरंसइहिं पसाएं ॥ अयरबाळ वरवंसे, उप्पणइ महहरियंदेण। मत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्धाइया छंदेण॥"

### पंचकल्याण

कविने प्रारम्भमे ही लिखा है कि मैं उन जिनेन्द्रके गर्भादिक कल्याणोका वर्णन करता हूँ, जिनके चरणोंपर, इन्द्रोंके मणि-जटित मुकुट झुका करते है,

> "शक्क चक्क मणि मुकुट बसु, चुंबित चरण जिनेश। गम्मादिक कल्लाण पुण, वण्णउ मक्ति विशेष॥"

चारों प्रकारके इन्द्र, मन, वचन और कायसे, तीर्थंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोका महोत्सव मनाते है,

''गम्म जम्म तप णाण पुण, महा श्रमिय कल्लाण। चडविय शका आयकिय, मणवक्काय महाण॥''

सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अविधिज्ञानसे प्रभुके गर्भ-कल्याणका अवसर समझा, और उसने कुबेरको प्रभुकी जन्म-नगरीको सुन्दर बनानेकी आज्ञा दी,

"सौधरिमदास अवधिधारा, कल्लाण गम्म जिण अवधारा। णयरी रचणा अग्गादिण्णी, कुब्वेरसिक्ख सिर धर लिण्णी॥"

इसकी हस्तलिखिन प्रति, १६३४ ई० के लिखे एक गुटकों संकलित है। गुटका बावू कामताप्रसादजी जेंन, श्रलीगंजके पास है।

## २३, देवकलश (विक्रमकी १६वीं शतीका उत्तरार्थ)

देवकलश, उपकेशगच्छके उपाध्याय देवकलोलके शिष्य थे। उनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है: देवकुमार, कर्मसागर, और देवकलोले। देवकलशके जन्म-स्थानके विषयमे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु उपकेशगच्छीय होनेके नाते यह कहा जा सकता है कि वे गुजरात प्रान्तके ही रहनेवाले थे। उनकी भाषापर भी गुजरातीका अधिक प्रभाव है। ऋषिदत्ता

यह देवकलशकी एक-मात्र रचना है। इसका निर्माण वि० सं० १५६९ मे हुआ था। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति, दिल्ली सेठ कूँचाके दिगम्बर जैन मन्दिरमे मौजूद है।

'ऋषिदत्ता' एक कथा-काव्य है। ऋषिदत्ता, राजा सिंहरथकी पत्नी थी। इस काव्यमे उसके शीलगुणका उत्तम वर्णन है। अन्तमे सिंहरथ और ऋषिदत्ता दोनोने ही साधु-दोक्षा धारण कर ली और भइलपुर नामकी प्रसिद्ध नगरीसे निर्वाण-को प्राप्त हुए। भइलपुर भगवान् शीतलनाथकी जन्मभूमि मानी जाती है।

इस काव्यको उत्तमकोटिमे गिना जा सकता है। उक्तिवैचित्र्य और भावोन्मेषने ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दिया है कि उससे पाठकके हृदयका तादात्म्य अवश्य ही हो जाता है। आलम्बनमे समानधर्मके निरूपणने 'रस' को जन्म दिया है।

भाषामे ऐसा लालित्य है कि उपदेश अथवा वर्णनात्मकताकी शुष्कता भी सरस हो गयी है। सिंहरथके पिता कनकरथके गुणोके वैभवका वर्णन ऐसा ही है,

१. श्री उनएस गर्छासगार, वाचकवर श्रीदेवकुमार, विद्या चवद अपार । तासु पाटि उवझाय कर्मसागर, हूआ सर्वगुणमणि रयणागर शास्त्रतणा आधार । तासु पट्टि उवझाय जयवन्त देवकल्लोल महिमावन्त, दिन-दिन ते उदिवन्त । ऋषिदत्ता चौपई,श्रम्तिम प्रशस्ति, पद्य २६६-२६८, जैनगुर्जरकविश्रो, भाग ३, ५० ५५४।

२. तास सीसदेग कलिसइं हरिसइ, पनरह सइ गुणहत्तरि बरिसइं। रिचि सीलप्रबंध, ए चरित रिषिदत्ता केरछ। सील तणोउ नापन उनवेरठ छइ प्रगट संबंध।। दिगम्बर जैन मन्दिर सेठके कूँचा, दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति।

"कणकतस्यो परि तनु अभिराम, तिणि कनकरथ दीधन नाम।
गुणियण संघ घणूं तसु मगइ, निरगुण दीटा मन कमकमइ।।
स्रवीर समरांगिया भीर, दाना जलनिधि जिम गंमीर।
बोलइ सुल्लित मधुरी बाणि, सहु को तिणि रीझइ अभिराम।।१७-१८॥"
शोलकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने सुन्दर शब्दोंमे लिखा है,

"सीक इं हुइ नीरोग पुण, सील इं टल इ किलेस, सील इं रूप सरूप हुई, सीलिन दुख लव लेस। सील इं जस जिंग विस्तरह, सीकिन हुई संताप, सील ईं संचई पुण्य धन, सीलि पखाल इ पाप। सील ईं रीझ इ लोक सिंव, विद्युत्र करई सुपसाउ, हेमादिक सिद्ध इ तणड, सीझ ईं सयल उपाउ ॥४-६-७॥"

जो नर-नारी भावपूर्वक 'ऋषिदत्ता चौपई' को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण हो जाते हैं, वे सकल शास्त्रसिद्धान्तोंमे निपुण बन जाते हैं, तथा वे नवरस, नवतत्त्व और जिनवरके गुणोको पहचान उठते हैं,

"जे नर नारी मावइं मणिसिइ, भांणी मन ऊलट नितु सुणिसिई, माव सकति मरपूरि । नितु नितु ते मनवंछित पांमइ, सकल शास्त्र सिद्धंत वखाणइ, नव तत नव रस वाणी जाणइ, जिनवर गुण विइसंति ॥३०१–३०२॥"

# २४. मुनि जयलाल (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध)

मुनि जयलालकी रचना 'विमलनायस्तवन'से मुनिजीके जीवन और गुरु-परम्पराके विपयमे कुछ भी विदित नही होता। यह रचना जिस गुटकेमे निबद्ध है, वह वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि मुनि जयलाल वि० सं० १६२६ से पूर्व कभी १६वी शताब्दीके उत्तराधिमे हुए है। विमलनाथस्तवन

यह काव्य तेरहवे तीर्थकर विमलनायकी भिनिन्से सम्बन्धित है। वैराटपुर (जयपुर रियासत) में विराजमान विमलप्रमुकी प्रतिमाको लक्ष्य कर ही इन

१. यह गुटका, श्री कामताप्रसादजी जैन, ऋलीगंजके संग्रहमें मौजूद है।

छन्दोंका निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा अतिशयपूर्ण थी। उसकी भिक्तिसे पाप तो दूर भागते ही थे, पुण्य-जन्य वैभव भी उपलब्ध होते थे। किन्तु भिक्तिमे विभोर किव वैभव तो चाहता ही नही, मोक्ष भी नहीं चाहता, उसे तो भव-भवमे अपने प्रभुके दर्शनोको ही प्यास है,

"तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी। राज रिधि मांगड नहीं, भवि भवि दरसन तोरा जी॥१३॥"

भगवान्के दर्शन कर भक्तका हिषत हो जाना स्वाभाविक है। चकोर जैसे चन्द्रके दर्शन कर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान्को देखकर आह्लादित हो जाता है। राज्योंके वैभवसे ऊपर उठना आसान नहीं है, किन्तु जो प्रभुके दर्शनोंको ही भव-भवमें चाहता है, उसके लिए यह कठिन भी नहीं है। कविताकी इन दो पंक्तियोंमे ही भक्ति-रस जीवन्त-सा हो उठा है।

किवका कथन है कि इस विश्वमे प्रभुके अतिरिक्त और कोई निःस्वार्थ भावसे सहायता करनेवाला नहीं है। विश्वके सभी प्राणी, यहाँतक कि माता, पिता और विनता भी स्वार्थके साथी है। इस कथनका तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राणी भगवान् जिनेन्द्रका ही सहारा ले, अन्यका आश्रय व्यर्थ है,

"मात पिता वनिता भाई, स्वारिथ सवइ संगाई जी। तुम्ह सम प्रसु कोई नहीं, इहरत परित सहाई जी॥१४॥"

वैराटपुरके तेरहवें जिननायक श्री विमलप्रभुका गुणगान करते हुए किवने लिखा है, वे प्रभु सकल ऋदि-सिद्धियोंके देनेवाले हैं। उनकी भिवत करनेसे मोक्ष तो स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। वे भगवान् चतुर्विध संघका मंगल करते हैं, और समूचे पापोको जड़से उखाड़ फेंकनेमें समर्थ हैं। मुनि जयलाल वन्दना करते हैं कि हे भगवन् ! आप अपना शुभ-दर्शन मुझे सदा प्रदान करें। इससे भक्तका जीवन कृतार्थ हो सकेगा.

"बैराटिपुर श्री विमल जिनवर सयल रिधि सिधि दायगो। इमि श्रुणिउ भत्तिहि नियइ सित्तिहि, तेरमउ जिणनायगो॥ श्री सयल संबह करण मंगल, दुरिय पाप निकंदणो। श्री जयलाल मुणिंद जंपइ, देहि नाण सुदंसणो॥१९०-१८॥"

# २५. भट्टारक जयकीर्त्त (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध )

भट्टारक जयकीर्त्तिको मुनि श्री जयकीर्त्ति भी कहते है। उनकी रचना 'भवदेव चरित्र', जिस गुटकेमे निबद्ध है, वह विक्रम सं०१६६१, वैशाख सुदी १२

का लिखा हुआ है। बौर उनका काव्य 'पार्श्व भवान्तरके छन्द' जिस गुटकेमें अंकित है, वह वि० सं० १५७६ का लिखा हुआ है। इससे प्रमाणित है कि उन्होंने अपनो इन कृतियोंका निर्माण विक्रमकी १६वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें कभी किया होगा।

यह सुनिश्चित है कि भट्टारक जयकीत्ति, उन जयकीत्तिसे स्पष्टक्षेण पृथक् है, जिन्होने 'छन्दोनुशासन'का निर्माण किया था, श्रीर जो रामकीत्तिके गुरु थे। वे संस्कृतके विद्वान् थे, और भट्टारक जयकीत्तिकी उपर्युक्त दोनों रचनाएँ हिन्दीमें हैं। उनकी एक अन्य कृति 'ब्रह्मचर्य उपदेशमाला'के नामसे प्राप्त हुई है, जो दि० जैन बड़ा मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २५८ में निबद्ध है।

'पार्श्व भवान्तरके छन्द'का सम्बन्ध भगवान् पार्श्वनाथकी भिक्तिसे है। इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथके पूर्व भवोंका वर्णन हुआ है। पार्श्वनाथ जैनोंके तेईसवें तीर्थं-कर थे। इस काव्यमे वर्णनकी शुक्कता नहीं है, अपितु एक प्रवाह-पूर्ण सौन्दर्य है।

## २६. श्री क्षान्तिरंग गणि (वि॰ की १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध )

श्री क्षान्तिरंग गणिकी रचना खैराबाद 'पार्श्विजनस्तवन' उस गुटकेमें निबद्ध है, जो वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है। इससे निश्चित है कि वे इस संबत्से पूर्व कभी हुए हैं। सम्भवतः वे १६वीं शताब्दी विक्रमके उत्तराईमें मौजूद थे।

नगर खैराबाद ज़िला सीतापुरमें है। उसके जैन मन्दिरमें पार्व्व जिनकी प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि वह प्रतिमा अतिशयपूर्ण है। उसमे कुछ ऐसी वीतरागता है कि उससे प्रत्येक दर्शक प्रभावित होता ही है। क्षान्तिरंग गणिने इसी प्रतिमाको लक्ष्य कर 'पार्व्वजिनस्तवन' की रचना की है।

भगवान्की महत्तामें भक्तको पूरा विश्वास है। वह जानता है कि भगवान्की कृपासे अज्ञान तो दूर होता ही है, किन्तु जन्म-जन्मके मनोवांख्रित फल भी प्राप्त होते है। खैराबादको सुशोभित करनेवाली पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमामे मोहिनी

१. यह गुटका, श्री दि० जैन बडा मन्दिर, जयपुरमें वेष्टन नं० २६५२ में निबद्ध है।

२. यह गुटका पं० दीपचन्द पण्डयाको 'देराटू' नामके गॉवके जैनमन्दिरके शास्त्र-भण्डारकी शोध करते हुए प्राप्त दुःखा था। स्रनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, जुलाई १६४२ ई०, ए० २५७।

३. पं ० नाथूराम प्रेमी, जैनसाहित्य श्रीर इतिहास, ५० ४०५।

४. यह गुटका, बाबू कामताप्रसादजी जैन, ऋलीगंजके पास है।

शक्ति है, किन्तु उस सौन्दर्यको भन्यजन ही देख पाते है। सुर, नर, किन्नर, नाग और नरेन्द्र सभी भगवानुके चरणोमे झुककर अपना जन्म सफल बनाते है।

> "पास जिणंद खइराबाद मंडण, हरषधरी नितु नमस्यं हो। रोर तिमिर सब हेलिहिं हरस्यूं, मनवंछित फल वरस्यं हो।। सुवण विसाल भविक मन मोहइ, अनुपम कोरणि सोहइ हो। सुर नर किंनर नाग नरंसर, पणमह प्रह सम पाया हो।।"

नगर खैराबादके पार्श्व जिनेन्द्रका रूप, नेत्र और मन दोनोंको ही अच्छा लगता है। उनके दर्शन करने-मात्रसे हो मनको सभी अभिलाषाएँ ऐसे पूरी हो जाती हैं, जैसे मानो वे कल्पवृक्ष ही हों। कोई उन भगवान्से, स्वर्ण-तिलक्षारिणी लक्ष्मीकी याचना क्या करे, वह तो स्वयं हो भगवान्के चरणोंमें स्थित होकर झुकी रहती है। क्षान्तिरंग गणिने भी उन भगवान्को प्रणाम किया है, उन्हें विश्वास है कि ऐसा करनेसे सुख दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जायेगा,

"इय पास जिणवर नयणमणहर, कप्पतस्वर सोहए। श्री नयर ख़यराबाद मंडण, भविए जणमण मोहए।। श्री कनक तिळकु सुसीस सुंदर, लिक्ष्मी विनय मुणीसरो। तसु सीस गणि आंतिरंग पमणह, हवइ दिन-दिन सुखकरो।।"

# २७. श्री गुणसागर (विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्थं)

श्री गुणसागरकी रचना 'पार्श्वजिनस्तवन' भी उपर्युक्त गुटकेमें ही निबद्ध है इस आधारपर उनका समय भी वि॰ सं० १६२६ से पूर्व माना जा सकता है। उनकी दूसरी कृति 'शान्तिनाथस्तवन', जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें गुटका नं० ९७ में अंकित हैं।

श्री गुणसागरकी दोनों ही कृतियाँ भिक्तिसे सम्बन्धित है। पहलीमे भगवान् पार्श्वनाथकी, और दूसरीमें भगवान् शान्तिनाथकी स्तुति की गयी है।

'पार्श्विजनस्तवन' एक दर्शन-स्तोत्र है। इसमें भगवान् पार्श्वनाथके दर्शनोकी महिमा बतलायी गयी है। भगवान्की भिन्नमें विभोर होते हुए कविने लिखा है कि पार्श्व-जिनेन्द्रके दर्शनोंपर न्यौछावर हो जाइए। उनके दर्शनोंमें मन रेंग लो और गीत गाओ। भगवान्के दर्शन सभी संकटोंको—चाहे वे मार्ग, घाट और उद्यानमें उत्पन्न हुए हों, अथवा नागपाशके कारण आये हों, उपशम करनेमें समर्थ हैं। केवल विकट संकट और कष्ट ही शान्त नहीं होते, अपितु बड़े-बड़े

१. राजस्थानके जैन शास्त्रमगडारोंकी अन्थमूची, माग ३, ५० २६२।

दुरित और पापोंका भी निवारण हो जाता है। भगवान्के दर्शन अक्षय सम्पत्ति (मोक्ष) के कारण है, उसे प्राप्त करनेके लिए सभी आनन्द, रंग और विनोद न्योंडावर कर देने चाहिए,

''पास जी हो पास दरसण की बिळ जाइये, पास मनरंगे गुण गाइये। पास बाट घाट उद्यान में, पास नागे संकट उपसमे। पा०। उपसमे संकट विकट कष्टक, दुरित पाप निवारणो। आणंद रंग विनोद वारू, अपै संपत्ति कारणो ॥पा०॥''

# २८. बूचराज (वि० सं० १५३७-१५९७)

बूचराज हिन्दीके एक प्रतिष्ठित किन थे। राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारों से उनकी अनेक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु किसीमें भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है। उनकी प्रसिद्ध कृति 'नेमिनाथवसंतु'में केवल इतना लिखा है कि वे मूलसंघके भट्टारक पद्मनिन्दिकी परम्परामें हुए हैं। उनके वंश और माता-पिता आदिका कोई उल्लेख नहीं है। 'सन्तोषतिलक जयमाल'में 'रचना-स्थल' हिसार (पंजाब) दिया हुआ है। उनकी रचनाओंपर राजस्थानीका प्रभाव है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे। वे ब्रह्मवूचाके नामसे प्रसिद्ध थे। ब्रह्मचारी होनेके कारण वे जगह-जगह घूमते-फिरते थे, अतः किसी प्रन्थके हिसारमें समाप्त करनेसे, हिसारको उनकी जन्मभूमि मान लेना प्रामाणिक नहीं है।

बूचराजका रचनाकाल वि० सं० १५३७-१५९७ माना जा सकता है। ऐसा उनकी रचनाओं से प्रकट ही है। उन्होंने अपना दूसरा नाम वल्ह, वील्ह और वल्हव भी लिखा है। हो सकता है यह उनका उपनाम हो। इनकी ख्याति अधिक थी। वि० सं० १५८२ में इनको 'सम्यक्त्व कौमुदी'की एक हस्तलिखित प्रति चाटसू नगरमे भेंट की गयी थी। उनकी उपलब्ध रचनाओंका परिचय निम्न प्रकार है:

#### मयण जुज्झ

यह एक रूपक काव्य है। इसका निर्माण वि० सं० १५८९ मे हुआ था। इसमे भगवान् ऋषभदेव और कामदेवका युद्ध दिखाया गया है। ऋषभदेव मोक्ष-रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु कामदेव बाघा उपस्थित करता है, अतः युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। कामके प्रमुख सहायक मोह, माया, राग, द्वेष है। वसन्त उसका दूत है। वह पहलेसे जाकर कामकी जीतका वातावरण तैयार करता है। वृक्ष एवं लताएँ नया रूप घारण करती हैं। पुष्प विकचित हो जाते है। कोकिल कुहू-कुहूकी रट लगाती है। भ्रमर गुंजार करते है। युवितयाँ शृंगार रचाती है,

> "वज्यड नीसाण वसंत भ्रायड छ्छ कंद सिखिछियं। सुंगंध मलया पवण झुछिय, अंब कोइ्छ कुछियं। रुणझुणिय केवइ किलय महुवर सुतर पत्तिह छाइयं। गावंति गीय बर्जित वीणा तरुणि पाइक आइयं।।३७॥"

#### सन्तोषजयतिलक

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति दि॰ जैन मन्दिर नागदा, बूँदी (राजस्थान) के गुटका संख्या १७९ मे पत्र १७ से ३० तक संकिलत है। इसमें १२३ पद्य है। गाथा, षट्पद, दोहा, रड, पद्धणी, अडिल्ल, रासा, चंदायणु, गीतिका, त्रोटक, रंगिकका आदि छन्दोंका प्रयोग हुआ है। इस काव्यकी रचना हिसार नगरके मध्य, वि॰ सं॰ १५९१, भाद्रपद सुदी ५, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र, वृष लग्नमें हुई थी।

इसकी भाषा प्राचीन हिन्दी है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव है। इसमें कविने लोभ, मोह और रोषपर लिखते हुए सन्तोषकी महत्ता स्थापित की है। इसका अन्तिम पद 'रड' छन्दमें है,

> "पढिंह जे के सुद्ध माएहिं जे सिक्लीहें सुद्ध खिलाव, सुद्ध ध्यान जे सुणिंह मनु धरि। ते उत्तिम नारि नर अमर सुक्ल मोगविंह बहु प्यारे॥ यहु संतोषह जयतिक्य जंपिउ 'विह्ह' समाइ। मंगल्ल चौविह संघ कह करह वीरु जिणराह॥१२३॥"

लोभके प्रभावको कहते हुए कविने लिखा है कि वह मुनियों तकको नहीं छोड़ता,

"वण मंझि मुनीसर जे वसिंह सिव रमणि छोभु तिन हियइ मांहि। इकि छोमि लागि पर भूमि जाहि पर करिंह सेव जीउ जीउ मणहि॥"

१. संवोषहु जयतिल जंपिज हिसार नयर मंझ में जो सुगहि मिवय इक्क मन, ते पार्विह वंछिय सुक्ख ॥१२०॥ संवत् पनरइ इक्याण, भइ्वि सिय पाक्खि पंचमी दिवसे सुक्क वारि स्वाति वृखे, जेज तह जाणि वंभना मेण ॥१२१॥ सन्तोषजयतिलक्की नागदावाली इस्तलिख्ति प्रति।

### चेतन पुदुगल हमाल

यह कृति उपर्युक्त मन्दिरके उसी गुटकेमे पत्र ३२-४४ पर अंकित है। इसमें १३६ पद्य है। उनमे चेतनको पुद्गलकी संगति न करनेकी बात कही गयी है। चेतनको विविध प्रकारसे सावधान कर चिदानन्दकी भिनतको और प्रेरित किया गया है। इस कृतिकी भाषापर अपभ्रंशका अधिक प्रभाव है। अधिकांश शब्दोकी प्रवृत्ति उकारान्त है।

कविने एक पद्यमें लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्र इस संसारमें दीपकके समान है। इस दीपकके उदित होनेसे मिथ्यारूपी अन्वकार भाग जाता है। इसी दीपकके प्रकाशमें यह जीव संसाररूपी समुद्रकों भी तैरकर पार हो सकता है,

"दीपगु इकु सविन जिंग, जिनि दीपा संसारि। जासु उदय सहु मागिया, मिथ्या तिमरु अध्यारु।।२।। जिण सासण मिंड दीवडा, 'वल्ह' पया नवकारु। जासु पसाए तुन्हि तिरहु, सागरु यहु संसारु।।३॥'' भव-भवमे जिनेन्द्रके पैरोंकी सेवाकी याचना करता हुआ भक्त किन कहता है,

"करि करुणा सुणु वीनती, तिभुवण तारण देव। वीर जिणेसर देहि सुद्ध, जनिम जनिम पद सेव ॥२९॥"

चेतन और पुद्गलमें महदन्तर है। चेतन चिरन्तन है और पुद्गल विनश्वर। चेतनमें गित है और पुद्गलमें जड़ता। जैसे फूल मर जाता है और पिरमल जीवित रहता है, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है और चेतन जिन्दा रहता है। इस तथ्यको कोई-कोई ही जानते हैं,

> "फूल मरइ परमल जीवइ, तिम्रु जाण सहु कोइ। इंसु चळइ काया रहइ किवरु बराबरि होइ॥८३॥"

कवि दृष्टान्त देनेमे निपुण है। जबतक मोती सीपमें रहता है, उसके सभी गुण पलायन कर जाते हैं, इसी भाँति जबतक चेतन जड़के साथ है, उसे दु:ख-हीं-दु:ख भोगने पड़ते हैं,

"जब छगु मोती सीप महि, तब छगु समुगुण जाह। जब छगु जीयडा संगि जड, तब छग दूख सहाह॥१०५॥"

#### टंडाणा गीत

टंडाणा 'टांड' शब्दसे बना है। टांडका अर्थ है व्यापारियोंका चलता हुआ समूह। यह विश्व भी गतिवान् प्राणियोंका समूह ही है, अतः इस गीतमें टंडाणा शब्द संसारके अर्थमें लिया गया है। इसमे प्राणीमात्रको संसारसे सजग रहनेके लिए कहा गया है,

> "माव पिता सुतसजन सरीरा दुहु सब छोग विराणावे। इयण पंख जिम तरुवर वासे दसहुं दिशा उडाखावे॥ विषय स्वारथ सब जग वंछै करि करि बुधि बिनाणावे। छोडि समाधि महारस नूपम मधुर विन्दु छपटाणावे॥"

### नेमिनाथवसन्तु और नेमीश्वरका बारहमासा

बूचराजकी ये दो कृतियाँ अत्यधिक सुन्दर है। पहलीमे नवयौवना, विरिहिणी राजीमतीकी उन मनोदशाओंका चित्रण है, जो नेमिनाथके अकस्मात् वैराग्य लेनेके उपरान्त वसन्त आनेपर बनी थी। दूसरीमें राजीमतीकी विरहावस्थाका वर्णन है।

पतिके पथका अनुसरण करनेके लिए राजीमतीने वैराग्य भी ले खिया था। तपस्विनी होनेके उपरन्त नवयौवना राजीमतीका वसन्तको देखकर प्रथम अनुभव हुआ,

> "भम्रत अंबु छउ मोर के, नेमि जिणु गढ़ गिरनारें म्हारे मिन मधुकरू निह वसह, संजमु कुसमु मझारें ॥२॥ सखिय वसंत सुहारू रे, दीसह सोरठ देसी कोइक कुहकह, मधुकर सारि सब वणह पहसो ॥३॥ विवल्लिसरी यह महकै हरें, मंबरा रुणझुण कारो गावहि गीत स्वरास्वरि, गंध्रव गढ़ गिरनारो ॥४॥"

पद

बूचराजके ८ पद दि॰ जैन मन्दिर नागदा बूँदी (राजस्थान) के गुटका नं० १७९, पत्र १० पर लिखे हैं। दो पद निम्न प्रकार है—

"रंग हो रंग हो रंगु किर जिणवह ध्याईयै रंग हो रंग होइ सुरंग सिउ मन लाइयै।। लाईयै यहु मनुरंग इस सिउ अवरंगु पतंगिया धुलि रहइ जिउ मजीठ कपड़े तेव जिण चतुरंगिया॥ जिवलगनु वस्तर रंग तिवलगु इसिह कांन रंगाव हो किव 'वह्ह' लालचु लोड झूठा रंगि जिवर ध्याव हो।।३।। रंग हो रंग हो सुकृति वरणो मनु लाइयै रंग हो रंग हो मव संसार न आईयै धाईयै नहु संसारि सागरि जीय वहु दुख पाइयै जिस वाझ चहुगति फिरवा छोडे सोइ मारगु ध्याइयै तिसुणह तारणु देउ अरहंतु सुगुण निजु गाइयै कवि 'वरुह' काळचु छोडु ह्रंडा सुकृति सिउरंग छाइयै ॥४॥''

# २९. छीहल (वि॰ सं॰ १५७५)

छीहल सोलहवीं शताब्दीके सामर्थ्यवान् किव थे। विविध शास्त्र भण्डारों में उनकी पाँच रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु उनमें किवका यित्कचित् भी जीवन-पित्चय निबद्ध नहीं है। उनपर राजस्थानीका प्रभाव है। अतः यह सिद्ध है कि वे राजस्थानके निवासी थे। उनकी कृतियाँ मुक्तक है। उन्हें आध्यात्मिक भिवतक का निदर्शन कहना चाहिए। उनमें दो तो रूपक ही है। समूची मुक्तक रचनाको रूपक के रूपमें निर्माणकी शैली जैनोकी अपनी है।

## पंचसहेळी गीत

इसका निर्माण वि॰ सं० १५७५, फाल्गुन सुदी १५ को हुआ था। इसमें ६८ पद्य है। मालिन, तम्बोलनी, छीपनी, कलालनी और सुनारिन पाँच सहेलियाँ है। पाँचोंने अपने-अपने प्रियके विरहका वर्णन किया है। वास्तवमे वह परमात्मा-का ही विरह है। जब प्रिय मिल जाता है, तो वह भी ब्रह्मके मिलन-जैसा ही है। प्रेम उत्पन्न होकर विरहमें पृष्ट होता है। उसकी साधना अधूरी नही रह पाती। प्रिय-मिलन होता है। उससे परम आनन्दकी प्राप्त होती है। यह एक सुन्दर रूपक-काव्य है। इसमें पाँच सहेलियाँ भिन्न-भिन्न जीवोंकी प्रतीक है। उनका प्रिय-मिलन ही ब्रह्म-मिलन है। यहाँ रूपक माध्यमसे ब्रह्म-मिलनकी धुनमें विरहजन्य पीड़ा मुख्य है।

मालिनका पित, उसे भरे यौवनमे छोड़कर कहीं चला गया है। उसका दु.ख अनन्त है। कमल-वदन मुरझा गया है और वनराजि-जैसा शरीर सूख गया है। पियाके बिना उसे एक-एक क्षण, एक-एक बरसके बराबर लगता है। जिस शरीर-रूपी वृक्षपर यौवन-रससे भरे स्तनरूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरहकी अग्निमे

१. यह गीत, ल्याकरणजी पाण्डया मन्दिर, जयपुरके गुटका नं ० १४४ में श्रंकित है।

संवत् पनर पचुहत्तरङ पूनिम फागुण मास ।
 पंच सहेली वरणवी कवि छीहल्ल परगास ।।
 पंचसहेली गीत, पद्य ६८, वही गुटका ।

सूखने लगा है, और सींचनेवाला दूर है। उसने चम्पाकी पँखड़ियोंसे एक नया हार गूँथा था। यदि वह इसे पतिके बिना पहने तो अंगोंको अंगारों-सा प्रति-भासित हो,

> ''कमळवद्न कुमळाइया सूकी सूख बनराइ। विन पीया रइ एक षिन बरस बराबरि जाइ।। तन तरवर फळ लग्गीया दुइ नारिंग रसप्रि। स्कृत लागा विरह-झल सींचनहारा दूरि॥ चम्पाकेरी पंखडी गूंध्या नवसर हार। जइ इहु पहिरउ पीव बिन लागइ अंग अंगार॥''

पितके बिना विरहने तम्बोलनीकी चोलीके भीतर घुसकर उसके शरीरको मारा है। उसके पत्ते झड़ गये हैं और वेलि सूख गयी है। वसन्तकी रात काटना दूभर हो गया है। ग्रीष्मके सन्तप्त दिन कैसे कटें, छाया देनेवाला पित परदेश चला गया है। छीपनीके दिलकी पीरको दूसरा जान ही नही सकता। उसके तनस्पी कपड़ेको, विरहरूपी दर्जी दुःखरूपी कतरनीसे, दिन-रात काटता चला जाता है, पूरा ब्यौंत नहीं लेता। विरहने उसके सुखको नष्ट कर, दुःखका संचार किया है, किन्तु एक उपकार भी किया है, जो उसकी देहको जलाकर छार कर दिया। इससे उसको दुःखोसे मुक्ति मिल गयी। कलालीकी देहपर मदमाते यौवनकी फाग ऋतु बिखरी हुई है। किन्तु पति दूर है, अतः वह किसके साथ

१. दूजी कहइ तंबोलनी सुनि चतुराई बात विरहइ मारचा पीव बिन चोली भीतिर गात ॥२४॥ पात झंडे सब रूख के बेल गई तन सुक्कि दूभर राति वसंत की गया पीयरा मुक्कि ॥२६॥ तन बाली बिरहउ दहइ परीया दुक्ख असेसि ए दिन दूभरि कंउ भरइ छाया प्रीय परदेसि ॥२८॥

२. तीजी छोपिन आखीया भिर दुइ लोचन नीर । दूजा कोइ न जानई मेरइ जीयइ की पीर ।।३१।। तन कपडा दुख कतरनी दरजो विरहा एह । पूरा क्योतं न योतइ दिन-दिन काटइ देह ।।३२।। सुख नाठा दुख संचर्या, देही किर दिह छार । विरहइ कीया कंत बिन इम अम्हसु उपगार ।।३६।।

होली खेले। उसे तो 'विसूरि-विसूरि' कर मरना है। सुनारिन विरहरूपी समुद्रमे इस माँति डूब गयी है कि उसकी थाह नहीं मिल पाती। उसके प्राणोंको मदनरूपी सुनारने हृदयरूपी अँगीठीपर जला-जलाकर कोयला कर दिया है।

कितपय दिनोंके उपरान्त फिर वे पाँचों मिलीं। अब उनके चेहरे आह्नादित थे। उनका साईं आ गया था। उनके दिन सुखमें बीत रहे थे। वियोग देने-वाला वसन्त चला गया। अब वर्षाऋतुका आगमन हो गया, तो पित भी आ गया है। मनकी सब आशाएँ पूरी हो गयी है। तम्बोलनीने चोली खोलकर, अपार यौवनसे भरे गातको निकाला और पितके साथ बहुत प्रकारसे रंग किया, नयनसे नयन मिलाया। इसे हो रभस आलिंगन कहते हैं। इसके लिए कबीरका दिल मचला था और उससे भी पूर्व मुनि रामसिंहका। साधक जीव जब ब्रह्मसे मिलता है, तो ऐसे ही अंगसे अंग मिलाकर मिलता है। बिना एक हुए वह रह हो नहीं सकता। तम्बोलनीका यह मिलन रहस्यवादकी तुरीयावस्था है। परम आनन्द उसीका पर्यायवाची है। वह मिलन देखिए,

''चोळी खोळ तम्बोळनी काढ्या गात्र अपार । रंग कीया बहु प्रीयसुं नयन मिळाई तार ॥५९॥''

#### पन्थीगीत

यह मेन्दिर दोवान बधीचन्दजो, जयपुरके गुटका नं० २७, वेष्टन नं० ९७३ में निबद्ध है। इसमे केवल छह पद्य हैं। यह भी एक रूपक-कान्य है। इसमें प्रचलित कथाका सहारा लेकर रूपककी रचना की गयी है।

एक रास्तागीर राहमे चलते-चलते सिंहोंके वनमें पहुँच गया। वहाँ रास्ता भूल जानेसे वह इधर-उधर भटकने लगा। ऐसी ही अवस्थामें उसे, सामने एक मद-मत्त हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसका रूप रौद्र था और वह क्रोधमें

पाता यौवन फाग रिति परम पीया दूरि ।
 रली न प्री जीय की मरज विसुरि विसुरि ॥४२॥

कहइ सुनारो पंचमी अंग अपना दाह ।
 हुं तउ बूडी विरहमइ पांउं नाहीं थाह ।।४५।।
 हीया अंगीठी मूसि जिय मदन सुनार अभंग ।
 कोयला कीया देह का मिल्या सवेइ सुहाग ।।४६।।

अपनी शुण्डाको इधर-उवर हिला रहा था। पिथक भयभीत होकर भागने लगा। हाथी भी उसके पीछे-पीछे लग चला।

आगे एक अन्या कुआँ था। वह घास-फूससे ढँका था। पन्थी उसे न जान सका और उसमे गिर गया। उसने एक सरकनी टहनी पकड़ ली, जो कुएँकी दीवालमें उग आयी थी। उसके सहारे लटकता हुआ वह कठिन दु:ख भोगने लगा। ऊपर हाथी खड़ा था, चार दिशाओं मे चार सर्प थे, नीचे अजगर मुँह बाये पड़ा था। टहनीकी जडको दो चुहे काट रहे थे।

उस कूपके पास एक बड़का वृक्ष था। उसमें मधु-मिक्खयोंका छत्ता लगा था। हाथीने उसे हिला दिया। अगण्य मक्खी उड़ने लगीं। साथ ही छत्तेष्ठे मघु भी चू उठा और उसकी बूँदें पन्थीके मुँहपर गिरने लगी। उसकी रसना उनका रसास्वादन ले उठी। उस आनन्दमें वह अपने घोर दु:खको भूल गया,

> "उहिसमी मधु कणी अहिर ऊपर पड़त रस रसना कीयी । वा ब्यूंद के सुष कागि कोमी सब्बे दुख बीसरि गयी ॥४॥"

यहाँ मधुका बूँद ही सांसारिक सुख है। जीव पिषक है। अज्ञान भयानक हाथी है। संसार ही कुआँ है। गित सर्प है। व्याधियाँ ही मिक्खियाँ हैं। निगोद अजगर है। यह संसारका व्यवहार है। अतः हे गँवार ! तू चेत जा। जो मोह-रूपी निद्रामें सोते हैं, वे अत्यधिक असावधान है। शरीर और इन्द्रियोके रसमें भटककर इसने जिनेन्द्र-जैसे परम ब्रह्मको भुला दिया है, अतः उसका नर-जन्म व्यर्थ है। छोहलका कथन है कि अबतक तू नाना दीर्घ दुःखोंको सहन करता रहा है। अब जिनेन्द्रकी बतायो युक्तिसे तू मुक्तिके परम सुखको प्राप्त कर सकता है,

"संसार की प्रहु विवहारी चित चेतहु रे गंवारो ! मोह निदा में जे सुता, ते प्राणी भति बेगुता ॥ प्राणी बेगुता बहुत ते जिन परम ब्रह्म विसारियो । अम भूळि इंदि तनौरसि नर जनम वृथा गंवाइयो ॥ बहु काळ नाना दुख दीरघ सद्या 'छोइक' कहै करि धरमें। जिन माषित जुगतिस्यो स्यो सुक्ति पद छहो ॥६॥"

#### **चदरगीत**

यह गीत भी उपर्युक्त गुटकेमें ही संकलित है। इसमें केवल चार पदा हैं। कृति सुन्दरहै। जीव दस मास गर्भमें रहता है। उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। वह सोचता है कि इस बार उबरनेपर जिनेन्द्रकी भितत करूँगा। जन्म लेता है। संसारकी हवा लगतो हैं, तब वह मूर्ख सब कुछ भूल जाता है।

> "उद्दर उद्धि में द्स मासाह रहा। पिंड अधोसुषि बहु संकटि सहा। बहु सहा। संकट उद्दर अंतरि चिंतवै चिंता घणी। उबरो अबकी बार जे हु मनति करिस्या जिणतणी। ऐसोल संकट पडिहि बोले बहुडि जगत जामण लयो। संसार की जब बाहति लागि मृढ सब बीसरि गयो।।१॥"

बालकका जन्म हुआ। जमीनपर लोटता रहा। जब भूख लगी, माँका स्तन रोकर पी लिया। मुखसे लार चूनी रही। लक्ष्य-अलक्ष्य और भक्ष्याभक्ष्यमें कोई अन्तर नहीं किया। बालपन खो दिया, जिनवरकी भितत नहीं की। फिर यौवन आया, उसके नशेमें चारों और घूमा, परघन और परितयको ताकता फिरा। ऐसा करनेमें उसे आनन्द आया। किन्तु वह मूर्ख यह न समझ सका कि यह 'विषफल' है, 'अमीफल' तो जिनकी सेवा है। परब्रह्म विसार देनेसे काम, माया, मोहने उसपर अविकार कर लिया। भावपूर्वक जिनवरकी पूजा नहीं की, यौवन व्यर्थ ही खो दिया,

"जीवन मातो नर चिहुं दिसि ममें, परधन परितय ऊपिर मनसे । मनसे परधन देखि परितय चित ठाइ नरषए । छंडे अमीफल सेव जिनकी विषय विषहल चाखए । काम माया मोह व्याप्यी परब्रह्म विसारियो । पुजियो न जिनवर मावसेथी वृथा जीवन हारीयो ॥३॥"

बैरो बुढापा आ गया। सुधि-बुधि नष्ट होने लगी। कानोंने सुनना बन्द कर दिया। नेत्रोको ज्योति धुँगलो पड़ गयी। किन्तु जीवनके प्रति मोह और अधिक बढ़ गया। छीहलका कथन है कि हे नर! तूभ्रममें पड़कर भटकता क्यों फिर रहा है। युक्तिपूर्वक जिनेन्द्रकी भक्ति कर। तूमुक्तिलोलाका आनन्द ले सकेगा,

"जरा बुदापा बैरी आइयो, सुधि-बुधि नाठी जब पिछताइयो। पिछताइयो जब सुधि नाठी, श्रवण सबद न बृहाए। जीवण कारिण करें लालच, नयन मग्ग न न सूहार। अब कहें छोहल सुणौ रे नर, श्रम भूले कांई किरो। किर मगति जिन की जुगति स्यो, त्यो सुकति लोलह वरों॥४॥"

### पंचेन्द्रियवेळि

यह कृति दि० जैन मन्दिर, पाटौडी, जयपुरके गुटका नं० ६५, पृ० ३०७ पर अंकित है। इसमें भी मनको इन्द्रियोंकी संगतिसे हटाकर जिनेन्द्र-भित्तकी ओर उन्मुख किया गया है। जैनोंका वेलि-साहित्य विशाल है। वेलि शब्द संस्कृत-के 'वल्ली' और प्राकृतके 'विल्ल' से समुद्भूत हुआ है। वाङ्मयको उद्यान मानकर, उसकी प्रवृत्तियोंको वृक्ष अथवा वृक्षांगवाची नामोसे अभिहित किया जाता रहा है। जैन वेलि-साहित्य तीन प्रकारका होता है: ऐतिहासिक, कथानकवाची, और उपदेशात्मक। प्रस्तुत कृतिका स्वर तीसरे प्रकारका है। अन्तमे जिनेन्द्र-भित्तकी ओर मोड़ देनेके कारण उसकी भित्त-प्रकृता भी स्पष्ट ही है।

इसमें चार पद्य है। मनको सम्बोधन करके लिखा गया है। मन चंचल है, भटकनेकी उसकी आदत है। उसे आराध्यकी भिक्तको ओर मोड़नेका काम भक्त किव करते रहे है। कबीरका 'चेतावणी कौ अंग' और तुलसीदासकी 'विनय-पित्रका' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण किड़गाँ है। जैन और बौद्ध किवयोंका तो उसपर परम्परागत अधिकार हो है। यहाँ छीहलने लिखा है कि यदि घट पित्रत्र नहीं है, तो जप, तप और तीर्थ सभी कुछ व्यर्थ है। पहले घटका पित्रत्र होना आवश्यक है। उसका उपाय है जिनवरका चिन्तवन। उससे भव-समुद्र तिरा जा सकता है,

"किन्छि-विष-कोटि विनासौ जिनवर नाम जु छाये। जै घट निरमल नाहों का जप-तप तीर्थ कराये। का जप तप तीर्थ कराये जै परद्रोह न छंडौ। लंपट इन्द्री लघु मिथ्याती जन्म अपणौ मंडौ। छीहल कहै सुरागै रे नर बावरे सीख सयाणी करीए। चिंतवन परम ब्रह्म कीजे तौ मन दुह सायर तरीए॥४॥"

#### नाम बावनी

इसमें ५० पद्य है। यह एक उत्तम काव्यका निदर्शन है। इसमे विविध विषयोंपर तल्लीन होकर लिखा गया है। अन्तमें जिनेन्द्रके नाम-माहात्म्यका उल्लेख है। उन पद्योंकी विनयपत्रिकाके पदोंसे तुल्ना की जा सकती है। यह कृति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १२५ में संकलित है। इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७१२, ज्येष्ठ सुदो २ दिया हुआ है। 'नामबावनी'का निर्माण वि० सं० १५८४ में हुआ था।

# ३०. भट्टारक रत्नकीत्तिं (वि॰ स॰ १६००-१६५६)

रत्नकीत्तिके पिताका नाम सेठ देवीदास और माताका नाम सहजलदे था। वे जैनोकी हुँबड जातिमे उत्पन्न हुए थे। बागड प्रदेशका घोघानगर उनका जन्म-स्थान था। बुद्धि तीव्र थी। बचपनसे ही सिद्ध होने लगा था कि बालक होनहार है। एक दिन वहाँ भट्टारक अभयनन्दि आये। बालककी प्रतिभाने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने माँ-बापकी स्वीकृतिसे उसे शिष्य क्ष्पमे स्वीकार कर लिया।

मट्टारक अभयनिद अपने युगके ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे। वे एक ओर सिद्धान्त, काव्य, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद एवं मन्त्र-विद्यामे पारंगत थे, तो दूसरी ओर व्यवहारकुशल तथा प्रभावशाली भी थे। रत्नकीत्ति उन्हींके पास रहे, अध्ययन किया। कतिपय वर्षोमें ही वे भी प्रामाणिक विद्वान् माने जाने लगे। व्युत्पन्न तो थे ही। अभयनिद्दिने उन्हें अपना पट्टिशिष्य घोषित किया, और वि० सं० १६४३ मे भट्टारक-पदपर अभिषक्ति कर दिया। वहाँ वे संवत् १६५६ तक बने रहे। कुछ पहलेसे उनका रचना-काल माना जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति विद्वान् हो, चरित्रवान् हो, सुन्दर हो और [लक्ष्मी उसके चरणों तले भूलुण्ठित होती रहती हो, तो वह अतिमानव ही कहलायेगा। रतन-कीर्तिमे ये सभी गुण थे। सौन्दर्यके क्षेत्रमें शायद वे अपने युगके सबसे अधिक सुन्दर युवक ये। वे दूसरे उदयन हो थे। दोक्षा, संयमश्री, मुक्तिलक्ष्मी आदि अनेक कुमारियोंके साथ उनका विवाह हुआ था। उनके सौन्दर्यके गीत उनके शिष्योंने गाये है। किंव गणेशकी कतिपय पंक्तियाँ है,

"श्ररध शशिसम सोहे शुम माळ रे।
वदन कमळ शुम नयन विशाल रे।।
दशन दादिम सम रसना रसाल रे।
अधर विम्बाफ्क विजित प्रवाल रे।।
कंठ कम्बूसम रेखात्रय राजे रे।
कर किसलय-सम नख छवि छाजे रे।।

उनका शिष्य-परिवार पर्याप्त बड़ा था। एक शिष्या वीरमतिने वि॰ सं•

१. बलात्कारगणकी स्रतशाखाकी ही एक परम्परा भ० लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य अभय-चन्द्रसे प्रारम्भ हुई । उनके पट्टिशष्य थे अभयनन्दि । अभयनन्दिके शिष्य थे रत्नीकीत्ति । भट्टारक सम्प्रदाय, जीवराजग्रन्थमाला, शोलापुर, पृष्ठ २०० ।

१६६२ मे भगवान् महावीरकी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी। विषय जयसागरने बलसाढ़ नगरमे हुए प्रतिष्ठा-महोत्सवका वर्णन किया है। उसमे भट्टारक रतन-कीर्त्ति अपने संघसहित शामिल हुए थे। शिष्योमे कुमुदचन्द्र सर्वश्लेष्ठ थे उनकी प्रत्येक रचनामें गुरु रत्नकीर्त्तिका स्मरण किया गया है। उन्हीको वि० सं० १६५६ मे अपने पट्टपर प्रतिष्ठित कर रत्नकीर्ति नितान्त उदासीन हो गये थे। उनकी रचनाएँ

भट्टारक-पदसे अनेक उत्तरदायित्व सम्बद्ध थे। उनका ठीक निर्वाह करनेके लिए कठोर हृदयकी आवश्यकता थी। अधिकाश भट्टारक ऐसे ही हो जाते थे। किन्तु रत्नकीत्तिका हृदय सरस था। वे जन्मजात किव थे। उनका मर्म सदैव द्रवणशील रहता था। उनके रचे ३८ पद इस कथनके साक्षी है। राजुलने बहुत हटका, किन्तु निष्ठुर नेत्र नहीं माने। हृदय फाड़कर बह चले, उस गिरिकी बोर जानेकी आकाक्षा थी, जहाँ नेमीश्वर रहते थे। नहीं तो फिर और क्या करते। यहाँ तो कुल भी अच्छा नहीं लगता। रजनी कभी समाप्त ही नहीं होती,

सुमिरि-सुमिरि गुन भये सजल वन, उमंगि चले मित फोर ।। चंचल चपल रहत निहं रोके, न मानत जु निहोर । नित उठि चाहत गिरि को मारग, जे ही विधि चन्द्रचकोर ।। तन मन धन यौवन नहीं मावत, रजनी न जावत मोर । रतनकीरति प्रभु वेग मिलो, तुम मेरे मन के चोर ॥"

# नेमिनाथफागुर

इसमे ५१ पद्य हैं। इसकी रचना हांसीट नगरमे हुई थी। इसका भी सम्बन्ध नेमीश्वर-राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है। दिगम्बर कवियोंने बहुत कम

"वर्डयो न माते तथन निहोर ।

सं० १६६२ वर्षे वैशाख वदो २, शुभ दिने श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० अभयचन्द्रदेवाः तत्पट्टे भ० अभयनन्द तच्छिष्य आचार्य श्रीरत्नकीत्ति तस्य शिष्याणी बाई बीरमती नित्यं प्रणमित श्रीमहावीरम् ।

वहीं, लेखांक ५२२, १ष्ठ १६३।

निमित्रलास उल्हासस्युं, जे गास्ये नर-नारि।
 रत्नकीरति सूरीवर कहें, ते लहें सीख्य अपार।।
 हांसोट मांहि रचना रची, फाग राग केदार।
 श्री जिन जुग घन जाणीये, सारदा वर दातार।।
 नेमिनाथफागुकी इस्तलिखित प्रति, पद्य ५१, श्री यशःक्रीन्तिं-सरस्वती-भवन,
 ऋषभदेव।

फागुओं की रचना की है। उनमें भट्टारक ज्ञानभूषणका 'आदीश्वरफागु' सबसे बड़ा है। पिछले पृथ्ठोंपर इसका जल्लेख हो चुका है। मट्टारक विद्याभूषणके 'नेमिनाथ-फागु' में भी २५१ पद्य है। तीसरा ब्रह्मरायमल्ल रचित 'नेमिनाथफागु' है। यह एक छोटी कृति है। प्रस्तुत रचना चौथा फागु है। इसमें राजुलकी सुन्दरताका एक चित्र-इस प्रकार है,

"चन्द्रवद्नी सृगलोचनी सोचनी खंजन मीन। वासग जीत्यो वेणिइं, श्रेणिय मधुकर दीन॥ युगल गल दाये शशि, उपमा नासा कीर। श्रधर विद्रुम सम उपमा, दंतनू निर्मल नीर॥ चित्रुक कमल पर षट्पद, श्रानंद करे सुधापान। ग्रीवा सुन्दर सोमती, कम्बु क्पोलने बान।।"

# नेमिबारहमासा

यह एक छघु कृति है। इसमें केवल १२ त्रोटक छन्द है। विरहवर्णनके अन्तर्गत 'बारहमासा' आवश्यक तत्त्व माना जाता था। बारह महीनोमे विरहिणी-की क्या दशा होती थी, यह दिखाना ही अभीष्ट रहता था। जायसीके 'नागमती-विरहवर्णन' में भी 'बारहमासा' शामिल है। किवने 'ज्येष्टमास' का वर्णन किया है। इस मासमें 'काम' अधिकाधिक सता उठता है। वह किसी उगयसे उपशम नहीं होता। उसकी ऐसी बेचैनी रहती है कि न तो भोजन अच्छा लगता है और न आभूषण ही सुहाते है,

''आ जेष्ठ मासे जग जलहरनो उमाहरे।
काई बाप रे वाय विरही किम रहे रे।।
आररते श्रारत उपजे अंग रे। अनंग रे संतापे दुख केहे रे॥
केहने कहे किम रहे कामिनी आरित अगाल।
चारु चंदन चीर चिंते माल जाणे ज्याल॥
कप्र केसर केलि कुंकम केवड़ा उपाय।
कमल दुल जल छांटणा वन रिपु जाणे वाय।।

रे. इसकी भी हस्तलिखित प्रति उपर्युक्त भवनमें भौजूद है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति है, ''लि० संवत् १६१४ वर्षे कार्तिकमासे शुक्ल पक्षे चतुष्ट्या तिथो भौम दिने लिखितमिदं पुस्तकं, जयतु । श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भट्टारक श्रीविद्याभूषण तत् शिष्य ब्रह्मश्री जयपाल पठनार्थ तथा परोपकारार्थं भवतु।''

२. इसकी हस्तलिखित प्रति, दि० जैनमन्दिर, संघीजी, जयपुरके ज्ञानभएडारमें है।

मावे नहीं मोजन भूषण, कर्ण केरा माप। परी नग में पान नीको, राष्टि करें कर माप।"

मध्यकालीन किवयोंने 'विरह' का विवेचन करते हुए 'काम' शब्दका बहुत प्रयोग किया है। किन्तु यह 'काम' शब्द कामदेवका नहीं, अपितु 'विरह' का पर्यायवाची रहा है। पहले 'विरह' के अर्थमें 'काम' का प्रयोग होता था। कालिदासके 'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतनाचेतनेषु' में भी 'काम' 'विरह' का ही प्रतीक है। अतः कोई यह न समझे कि नेमिनाथके विरहमें राजुल 'काम-प्रपीडिता' रहती थी।

## ३१. ब्रह्म रायमल्ल (वि॰ सं॰ १६१४)

ब्रह्म रायमल्ल सत्तरहवीं शताब्दीके प्रथम पादके समर्थ किव थे। उन्होंने हिन्दीके अनेकानेक काक्योंको रचना की। इनकी भाषा सरस और प्रसादगुणसे युक्त है। इनके पूर्व सोलहवी शताब्दीके अन्तिम पादमे पाण्डे राजमल्ल हो चुके है। दोनोंमे भेद स्पष्ट हैं। पाण्डे राजमल्ल संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशके विशिष्ट विद्वान् थे। उन्होंने हिन्दीमे तो केवल छन्द-शास्त्र लिखा है। छन्द-शास्त्रमे भी अधिकतर दृष्टान्त अपभ्रंशके ही है। किववर बनारसीदासने इन्हों राजमल्लका उल्लेख किया है। डॉ० जगदीशचन्द्र जैनने इन्हों राजमल्लके विषयमे लिखा है कि आप जैनागमके बड़े भारी वेत्ता एक अनुभवी विद्वान् थे

ब्रह्म रायमल्ल जन्मसे ही किव थे। उनमे हृदयपक्ष प्रधान था। उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमें लिखा, संस्कृत-प्राकृतमें नहीं। उन्होंने जैन नैयायिकों और सैद्धान्तिकोंका भी अध्ययन किया था, किन्तु उनकी शुष्कतासे प्रभावित नही हुए। उन्होंने जैन धर्मके मूल तत्त्वोंको मानवकी मूल वृत्तियोंके साथ आगे बढ़ाया। उनके काव्योंमे सरसता है।

संस्कृत 'भक्तामर स्तोत्रवृत्ति' को इनकी रचना माना जाता है। इसके आचारपर रायमल्लका जन्म 'हुबड़' वंशमें हुआ था। उनके पिताका नाम 'मह्य'

१.पं नायूरामजी प्रेमीने दोनोंको एक ही समका था। हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ०५०।

२. उद्धृत कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संन्धित इतिहास, पृ० ७६ ।

३. सेठके क्रिंचा मन्दिर, दिल्लीकी प्रतिमें लेखकका नाम मुनि रत्नचन्द पड़ा है, अतः इस निषयमें खोजकी आवश्यकता है।

और माताका नाम 'चम्पा' था। उनकी माता अनेक गुणोंसे सम्पन्न थीं और व्रता-दिक कार्य करती ही रहती थी। वे जिनेन्द्रकी भक्त थीं और इसी कारण उनके पुत्र रायमल्ल भी व्रती और 'जिनपादकंजमध्य' बन सके थे। माताका प्रभाव पुत्र-पर पड़ता है। ब्रह्म रायमल्लके गुरुका नाम मुनि अनन्तकीत्ति था। वे मूलसंघ शारदगच्छके आचार्य रत्नकीत्तिके पट्टपर अवस्थित थे।

ब्रह्म रायमल्लके रचे हुए सात हिन्दी काव्य उपलब्ध हुए है। इनमें 'नेमी-स्वररास' वि० सं० १६१५, मे, 'हनुवन्त कथा' वि० सं० १६१६ मे, 'प्रद्युम्न-चरित्र' सं० १६२८ मे, 'सुदर्शनरास' सं० १६२९ मे, 'श्रीपालरास' सं० १६३० में और 'भविष्यदत्त कथा' सं० १६३३ में रची गयी। 'निर्दोषसप्तमी व्रतकथा' भी इन्होंकी कृति है। उसपर रचना-संवत् नहीं है। इनकी भाषामे गुजरातीका पुट है। अपभ्रंशके शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है।

### नेमीश्वर रास

यह रास भगवान् नेमीश्वरकी भिक्तमें बना है। उसमें भगवान् नेमिनाथ तथा राजुलकी कथाका आश्रय लिया गया है। कथानकके रुविकर होते हुए भी काव्य साधारण कोटिका है।

### हनुवन्त कथा

जैनोंकी प्राचीन कथाओं के अनुसार हनुमान् अंजना-पुत्र थे। अंजना भगवान् जिनेन्द्रकी परम भक्त थी। पुत्र भी तदनुष्ठप ही बना। जैनोंके बलभद्र रामकी भिक्त कर वे अमर हो गये। आराध्यके भक्तोंकी भी भिक्त होती रही है। हनु-मान्की भिक्तमे भी अनेक काव्य और रासादिकोंका निर्माण हुआ है। 'हनुवन्त कथा' भी उसी परम्पराका एक काव्य है।

पवनंजै राय, हनुमान्के पिता थे । उनके यहाँ भगवान् जिनेन्द्रके पूजनकी तैयारियाँ हो रही है । कुमकुम और चन्दन घिस लिया गया है, उसमे कपूर मिला दिया है। केतकीके पूष्प मैंगवा लिये है, उनमें-से सुगन्धि निकल रही है। पवनंजैने पूजनकी थाली भगवान् जिनेन्द्रके चरणोंमें समर्पित की । उन्हें विश्वास है कि ऐसा करनेसे आतमा शुद्ध होगी और एक दिन मोक्ष भी मिल जायेगा,

१. जैन ग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, पृ० १००।

२. इसकी एक इस्तिलिखित प्रित, सेठ कूँचाके मन्दिर, दिल्लीमें तथा एक प्रति जन सिद्धान्त भवन आरामें मौजूद है। इसी प्रतिके अन्तमें रचना-काल वि० सं० १६१६, वैसाख बदी नवमी दिया है।

"कूं कूं चंदन घसिवा घरणी, मांझि कपूर मेलि अति घणी। जिणवर चरण पूजा करी, अवर जन्म की थाली घरी।। 'राय' मोग केतकी सुवास, सो माविया वंदऊ जास। 'जिणवर आगें घरें पषालि, जाणि मुकति सिर वंधि पालि ॥४१-४२॥''

सन्ध्याका समय है। पवनंजैराय मित्रोंसहित अपने मन्दिरके ऊपर बैठे है। घोंसलोकी ओर उड़ते हुए पक्षी आसमानमे शब्द कर रहे है। सरोदरके किनारे आते ही उनका 'पुलक' और भी मुखरित हो उठा। वहाँके वृक्षोंपर ही उनके घोंसले है। दिशाओंका लाल मुख काला पड़ गया है। चकवा-चकवी भी पृथक्-पृथक् हो गये हैं। चित्रमे स्वाभाविकता है और रस भी,

"दिन गत मयो आधयो माण, पंषी शब्द करे असमान । मित्त सहित पवनंजे राय, मन्दिर ऊपर बैठो जाय ॥ देखे पंखी सरोवर तीर, करें शब्द श्रांत गहर गहीर । दसें दिसा सुष कालो भयो, चकहा चिकही अन्तर कयो ॥"

किन ने नीर बालकका ओजस्वी चित्र खोचा है। हनुमान् क्षत्रियके पुत्र थे। वीरता उनका स्वभाव था। उनके बाल-तेजसे शतु-घटाएँ ऐसे विदीर्ण हो जाती है, जैसे बाल-सूर्यसे अन्धकार फट जाता है। सिंह चाहे छोटा ही हो फिर भी दिन्तियोको मारनेमें समर्थ होता ही है। सघन वृक्षोसे ज्याप्त वन कितना ही विस्तीर्ण हो, अग्निका एक कण ही उसे जलानेमें समर्थ है,

> ''बालक जब रिव उद्य कराय, श्रन्धकार सब जाय पलाय ॥ बालक सिंह होय अति सूरो, दन्तिचात करे चकच्यो । सघन वृक्ष बन अति विस्तारो, रत्तो अग्नि करे दह छारो ॥ जो बालक क्षत्रिय को होय, सूर स्वमाव न छाड़े कोय ॥"

## प्रद्युम्नचरित्र

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमें सं० १८२० की लिखी हुई मौजूद है। इस काव्यकी रचना हरसोर गढके जिनेन्द्र मन्दिरमें हुई थी। वहाँ देव, शास्त्र, गुरुके भक्त श्रावक लोग रहते थे। प्रशस्तिमें प्रन्थका रचना-काल वि० सं० १६२८ दिया गया है। प्रारम्भमें ही जगत्के नाथ तीर्थंकरकी वन्दना करते हुए किवने लिखा है कि उनका स्मरण करनेसे मन उत्साहसे भर जाता है। अठारह दोष दूर हो जाते हैं, और छियालीस गुण उत्सन्न होते हैं,

"हो तीर्थंकर वंदू जगनाथ। तोह सुमिरण मन होइ उछाह तो हुआ छ अरु होय जी सी॥ तिह कारण रहै घट पूरि गुण छीयालीस सोभे भला जी। दोष अठारह किया दूर तो रास भणौ परधमन को जी॥"

# सुद्शेन रास

यह रास आमेरशास्त्रभण्डारमे मौजूद है। कान्यकी रचना वैशाख शुक्ला सप्तमी वि० सं० १६२९ मे हुई थी। वह सम्राट् अकबरका राज्य-काल था। कविने अकबरके लिए लिखा है कि वह इन्द्रके समान राज्यका उपमोग कर रहा था। उसके हृदयमें भारतके षट् दर्शनोंका बहुत अधिक सम्मान था,

> ''साहि अकबर राजई, अहो मोगवे राज अति इन्द्र समान । और चर्चा उर राखै नहीं श्रहो छ: दरसण को राखै जी मान ॥२॥''

कान्यकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है और उसकी रचना साधारण ही कही जा सकती है। भगवान् आदिनाथको प्रणाम करते हुए कविने मंगलाचरणमें लिखा है,

"प्रथम प्रणमों चादि जिणिंद, नामि राजा कुळ उदयाजी चंद । नगर अयोध्या च्रपने स्वामी पूरव ळाख, चौरासी सी जी आई, मस्दे जी मात हैं उर धरिउं॥"

#### श्रीपालरास

इसकी एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसमें ४० पन्ने है। कुल पद्योंकी संख्या २९७ है। इसका लिपि संवत् १६८९ और रचना सं० १६३० है। इसमें राजा श्रीपालकी कथा है। वे 'कोटीमट' कहलाते थे। अर्थात् उनमें एक करोड मटोंका बल था। सौन्दर्यमें कामदेवके समान थे। पूर्व कर्मोंके विपाकसे वे कोढ़ी हो गये। एक राजा अपनी कन्या मैनासुन्दरीसे नाराज होकर उसका विवाह उनके साथ कर गया। मैनासुन्दरी मगवान् जिनेन्द्रकी मक्त थी। उसने भगवान्की मक्ति को और जिनेन्द्रकी एक मूर्तिके प्रक्षालित-जलसे ही अपने पितका कोढ़ ठीक कर लिया। श्रोपाल फिर पहले-जैसे ही सवाँगसुन्दर हो गये।

इस प्रकार काव्यमे जिनेन्द्रकी भिन्ति ही प्रमुख है। मनोरम कथानक और भिन्तपूर्ण भावोने काव्यको उत्तम कोटिका बना दिया है। भाषामें शिथिलता है किन्तु खटकनेवाली नहीं। मंगल पद्य इस प्रकार है, "हो स्वामी प्रणमो स्नादि जिणंद, बंदौ स्नजित होई आनंद। संमौ बंदौ जुगति स्यौ, हो अभिनंदन का प्रणमो पांइ॥"

#### भविष्यद्त्त कथा

चनपालको अपभ्रंश 'भविसयत्तकहा' प्रो० याकोबी-द्वारा सम्पादित होकर सन् १९१८ में म्यूनिककी 'रॉयल एकेडेमी'से प्रकाशित हुई थी। घनपालके पश्चात् अनेकानेक भविष्यदत्तकथाओंका निर्माण होता रहा। प्रस्तुत काव्य भी उसी परम्पराकी एक देन हैं। 'भविष्यदत्तकथा'को पंचमी-व्रत-कथा भी कहते हैं। इसमें पंचमी-व्रतका माहात्म्य बताया गया है। ग्रन्थका मुख्य आधार भिक्त है। भगवान् जिनेन्द्रकी भिक्तके कारण ही भविष्यदत्त अपने सौतेले भाई बन्धुदत्तके द्वारा दिये गये भीषण दु:खोंका उन्मूलन कर सका। उसकी माँ 'सुयपंचमी' व्रत रखती है, और वह स्वयं भगवान् जिनकी पूजा करता है। अतः ठोक समयपर एक देवने सहायता की और उसको पत्नी तथा घन-सम्पत्ति दोनों ही प्राप्त हो गये।

इसकी एक प्रति वि० सं० १६९० की लिखी हुई आमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसमें ६७ पन्ने है। प्रशस्तिमे लिखा है कि इसका निर्माण सं० १६३३ मे कार्तिक सुदी चौदसको शनिवारके दिन हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और सिद्धि योग था।

इस काव्यकी रचना ढूँढाहड देशके सांगानेर नामके स्थानपर हुई थी। सांगानेरकी शोभाका वर्णन करते हुए किवने लिखा है कि उसकी चारों विशाओं में सुन्दर बाजार थे, जिनमे मोती-हीरोंका व्यापार होता ही रहता था। वहाँ भगवान् जिनेन्द्रका एक बहुत ऊँचा मन्दिर भी था। उसमें वेशकीमती तोरण टँगे थे, बहुमृल्य चँदोवा तने थे। वहाँ राजा भगवतदास राज्य करता था। अनेकों राजकुमार उसकी सेवा करते थे। प्रजाको सब प्रकारका सुख था। दुःखी और दिरद्रोंकी भी आशाएँ पूरी होती रहती थीं। वहाँ बड़े-बड़े घनवान् श्रावक रहते थे। वे जयजयकार करते हुए भगवान् अरिहन्तकी पूजा प्रतिदिन करते थे,

"देस द्वंडाहड सोमा घणी, पुंजें तहां आछि मणतणी । निमछ तछे नदी बहु फिरै, सुख से बसै बहु सांगानेरि ॥

सोळह सै तैतीसा सार, कातिक सुदी चौदस सनिवार । स्वांति नक्षत्र सिद्धि शुभजोग, पीडा खन व्यापै रोग ।। अन्तिम प्रशस्ति ।

चहुंदिसि बाण्या मला बजार, मरे पटोका मोती हार।
भवन उत्तुंग जिनेश्वर तणा, सोभै चंदवा तोरण घणा॥
राजा राजे भागवतदास, राजकुँवर सेवहिं बहु तास।
परजा लोग सुखी सुख बसं, दुखी दिल्द्री पुरवे भास॥
श्रावक लोग बसे भनवंत, पुजा करिंह जयहि अरहंत।
उपराउ परी बैरन कास, जिहि अहिमिंद सुगै सुख वास॥

# ३२. कुशललाभ (वि॰ सं॰ १६१६)

कुशललाभ जैसलमेरके रावल हरराजके आश्रित किव थे। रावल हरराजका समय सत्तरहवीं शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है। कुशललाभका रचनाकाल भी यह ही था। उक्त रावलजीके कहनेसे ही उन्होंने राजस्थानीके आदिकान्य 'ढोला मारू रा दूहा' के बीच-बीचमे अपनी चौपाइयां मिलाकर प्रबन्धात्मकता उत्पन्न करनेका प्रयास किया था। इसपर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है, ''मुझे लगता है कि भावपूर्ण पदोके बीच रासलीला आदिके समय कथासूत्रको जोड़नेके लिए ये चौपाई-बद्ध पद बादमे जोड़े गये होगे। ढोलाके दोहोंका कथासूत्र मिलानेमे कुशललाभने इसी कौशलका सहारा लिया था।' यह कहना ठीक नहीं है कि समय-समयपर उसमे दांव-पेंच-भरी हुई कथाओंकी चिष्पयां लगाकर उसे मुक्तकसे 'आख्यानक काव्य' बना देनेके प्रयत्न हुए है।' इन चौपाइयोंसे विरहरसमे कोई व्याघात नही पहुँचा है, अपितु कथाके एक सूत्रमे बँघ जानेसे 'प्रबन्धकाव्य' का आनन्द आया है, तो फिर वे 'कथाओकी चिष्पयां' कैसे हो सकती है। इसके अतिरिक्त वे 'दांव-पेंच-भरी' तो तब हों, जब उन्होंने मूलकथाकी स्वाभाविकताको विनष्ट किया हो। किन्तु ऐसा नही हुआ है।

कुश्चललाभ खरतरगच्छके समर्थ गुरु श्री श्री अभयदेव उपाध्यायके शिष्य थे।

१. हिन्दी साहित्यका श्रादिकाल, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना, १६५२ ई०, पृष्ठ ६७।

२. नामवरसिंह, हिर्न्दाके विकासमें अपभ्रंशका योग, साहित्यभवन लिमिटेड, इलाहाबाद, नवीन संस्करण, १६५४ ई०, पृष्ठ २८२।

३. श्री षरतर गन्छि सिंह गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवझाय । तेजसार रास, श्रन्त, १५वॉ पद्य, जैनगुर्जरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ २१४।

ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उन्हें किवत्व-शक्ति जन्मसे ही मिली थी। उन्होंने भिक्ति, प्रृंगार और वीर-जैसे प्रमुख रसोपर सफल किवताएँ कों। उनकी प्रृंगार-परक रचनाका नाम 'माधवानल चौपाई' है। इसे 'माधवानल-कामकन्दला' भी कहते हैं। इसकी रचना भी श्रावक हरराजकी प्रेरणासे ही फागुन सुदी १३, रिववारके दिन सं० १६१६ में हुई थी। इसमें साढ़े पाँच सो चौपाइयाँ हैं। इसमें माधवानल और कामकन्दलाके प्रेमकी कथा है। कही लोकनर्यादाका उल्लंघन नहीं हो सका, यही इसकी विशेषता है। आज भी यह ग्रन्थ राजस्थान और गुजरातमें बहुत प्रसिद्ध है।

कुशललाभने भिनतसे प्लावित अनेकानेक काव्योंकी रचना की और उनमें कितियय ये हैं: 'श्रीपूज्यवाहणगीतम्', 'स्थूलिभद्रछत्तीसी', 'तेजसार रास', 'स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनम्', 'गौडीपार्श्वनाथस्तवनम्' और 'नवकारछन्द'।

### श्रीपूज्यवाहणगीतम्

यह गीत, ऐतिहासिक जैन-काव्यसंग्रहमे संकलित है। काव्य सरस है, भाव सुन्दर और भाषा रम्य। किवने भिनतपूर्ण भावोसे श्रीपूज्यबाहणके चरणोमे अपनी पुष्पांजलि अपित की है।

गुरुके प्रवचनोंके अर्थको वृक्षोंने समझा है, और उसीमे तन्मय होकर मानो वे झूम उठे है। कामिनी कोयलमधुर स्वरमे गुरु महाराजके ही गीत गा रही है। 'पूज्यनी देशना' से प्रभावित होकर ही मानो गम्भीर गगन बारम्बार गाज रहा है। मयूरोको थिरकन और चकोरोको पुलकपूर्ण आँखोमे गुरूपदेशका शुभ माव स्पष्ट झलक रहा है,

"प्रवचन वचन विस्तार श्रस्थ तस्वर घणा रे। कोकिङ कामिनी गीत गायइ श्री ग्ररु तणा रे।

रावल मालि सुपाट घरि, कुंवर श्री हरिराज।
 विरिचिएह सिणगारिस, तास कुत्हल काज।
 संवत् सोल सोलोतरइ, जैसलमेर मझारि।
 फागुण सुदि तेरिस दिवसि, विरिच आदित्यवार।।
 गाथा साढी पाँचसइ, ए चउपइ प्रमाण।
 माथवानल चौपई, श्रन्तिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृष्ठ २४७-२४८।

२. पेतिहासिक जैन-काव्यसंग्रह, अगरचन्द नाहटा-द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, वि० सं० १६६४, पृष्ठ ११०-११७।

गाजइ-गाजइ गगन गम्भीर श्री प्र्यनी देशना रे। सवियण मोर चकोर थायइ ग्रुम वासना रे॥६३॥"

गुरुके घ्यानमें स्नान करते ही शीतल वायु मस्त चालसे चल रही है। सारा संसार सुगन्धिसे महक रहा है और वह सुगन्धि गुरूपदेशकी ही है। गुरु महाराजके कारण ही विश्वके सातो क्षेत्रोमें धर्म उत्पन्न हो सका है। यदि ऐसे गुरुका प्रसाद उपलब्ध हो सके तो अवश्य हो सुख मिलेगा, ऐसा भक्तको विश्वास है,

> "सदा गुरु ध्यान स्नान छहिर शीतक वहह रे। कीत्तिं सुजस विसाल सकल जग मह महह रे। साते क्षेत्र सुढाम सुधर्मह नीपजह रे। श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजह रे॥६४॥"

## स्थूलभद्र-छत्तीसी

यह काव्य बीकानेरकी अनूप संस्कृत लायब्रेरीके एक गुटकाके पृष्ठ ९१-९८ पर संकलित है। इसमें रचना-काल नहीं दिया है। कुल ३७ पद्य हैं। यह काव्य आचार्य स्थूलभद्रकी भिवतमें निर्मित हुआ है। इसकी भाषामें सरसता और भावोमें स्वामाविकता है। प्रारम्भमें ही 'स्थूलभद्र-छत्तीसी' कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए कविने लिखा है,

"सारद शरद चन्द्र कर निर्मल, ताके चरण कमल चितलाइकि।
सुणत संतोष होइ श्रवणण छं, नागर चतुर सुनहु चितचाइकि॥
कुशल्लाम बुति आनन्द मरि, सुगुरु प्रसाद परम सुख पाइकि।
करिहं थूलमउ छत्तीसी, श्रतिसुन्दर पहुबंध बनाइकि॥१॥"

यह काच्य गुरु-भिक्तिके अन्तर्गत आता है। गुरुकी महिमा अपार है। शिष्य कितने ही अपराध करे, किन्तु उसे विश्वास रहता है कि उदार गुरुसे क्षमा मिल ही जायेगी,

> ''बैसा वाइक सुणी भयउ लज्जित सुणि, सोच करि सुगुरु कइ पास आवइं। चूक श्रव मोहि परी चरण तदि सिर घरि, आप अपराध श्रापइं लमावइ॥३७॥''

१. राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, श्रगरचन्द नाहटा सम्पादिन, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १९५४ ई०, पृष्ठ १०५।

ऋषि स्थूलभद्र निर्मल हो चुके हैं। उन्होंने पापरूपी मलोको विगलित कर दिया है। उनके सुयशके वर्णन करनेमे भक्त-कविको परम आनन्द प्राप्त होता है,

> "धन्य थूलिमद्र रिषि निर्माल परिल, वाहि कड् सरिस कुण नर कहावड्। धरित जे ब्रह्म तप सुजस तिनका, सुवन कुशल कवि परम आनन्द पावड् ॥३७॥"

#### तेजसार-रास

यह रास गुरु अभयधर्म उपाध्यायकी प्रेरणासे लिखा गया था। इसकी रचना वीरमपुर नामके नगरमे वि० सं० १६२४ में हुई थी। वाचक कुशललाभका कथन है कि इस जिनपूजाको जो कोई पढ़ता है, उसके सब मनोरय पूर्ण हो जाते हैं।

> ''श्री षरतर गच्छि सिंह गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवझाय । सोलहसई चउबीसि सार, श्री वीरमपुर नयर मझार । अधिकारई जिनपूजा तणह, वाचन कुशल लाम हम भणह । जे वांचई नई जे सांमलह, तेहना सहूमनोरथ फलई॥१५-१६॥''

यह दोप-पूजासे सम्बन्धित कान्य है। इसकी उपलब्ध प्रति पौष शुक्ला १४ वि० सं० १६४४ को तपागच्छके सहजविमलने राजपुरमे की थी। श्रीसहजविमल तपागच्छाधिराज परमगुरु भट्टारक श्रीहेमविमलसूरिके शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमितिमण्डल गणिके शिष्य थे।

प्रारम्भमे ही जिन-प्रतिमाके पूजनकी महिमाका उल्लेख है। जिन-प्रतिमा जिनेन्द्रके समान ही है। उसकी पूजा करनेसे इहभव और परभव दोनों ही सँभल जाते है.

> ''श्री सिद्धारथ कुरुसिलुं चरम जिणेशर वीर । पान्तुगि प्रणमी तसतणा सोविश्ववन्नसिरीर ।।

१. इति तेजसार दीपपूजाविषये रास समाप्त, सं० १६४४ वेष, पोस सु० १४ राजपुर नगरे, तपागच्छाघिराज श्रीश्रीपरमगुरु भट्टारक श्री हेमविमल-सूरि, तत् शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमंडण गणि, तत् शिष्य सहज-विमलेन लिखितो अयं रास । जनगुर्जरक्षित्रो, प्रथम भाग, प्र० २१५।

जिनवर श्रीमुषि अपदिसउं मिवकलोक सुषकाजि । जिन प्रतिमा जिन सारणी माषि श्रीजिनराजि ॥ प्रतिमा जिननी जिनसूरि श्राणिह एकंति श्रहिमव परमव सुष लहई इम भाषई अरिहंत ॥१-३॥" स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनमे

श्री कुशललाभने इस स्तवनकी रचना खम्भातमें, वि० सं० १६५३ में की थी । स्तम्भन पार्श्वनाथकी सातिशय मूर्ति है । संस्कृतमे स्तम्भन पार्श्वनाथको लेकर अनेकों स्तुति-स्तोत्रोकी रचना होती रही है । तरुणप्रभाचार्य और जिनसोमसूरिके स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनोका संकलन 'मन्त्राधिराजकरूप' में हुआ है । हिन्दीमें कुशललाभका 'स्तम्भनपार्श्वनाथस्तवनम्' उसी परम्परामे है । इस स्तवनका आदि और अन्त निम्न प्रकारसे है, आदि

"प्रभु प्रणमुरे पास जिणेसर थमणौ, गुण गावारे भुज मन उल्लट भति घणौ। ज्ञानी विणरे पृहनी भाद न को लहै, तोहें पणिरे गीतारथ गृरू ईम कहै॥"

अन्त

"ईमि स्तब्यो स्थंमण पास स्वामी नयर श्रीषमायतें, जम सहा गुरु श्रीमुष सुणिव वांणि सास्त्र भागळ संमते। ए आद मूरति सक्छ सुरति सेवता सुख पांमीए, मनभाव आंणि छाम जांणि, कुश्च्छाम प्रजंपये॥"

# गौडीपाश्वनाथस्तवनम्

गौडी पार्श्वनाथकी भी सातिशय प्रतिमा है। उसके दर्शन करनेसे रोग-शोक दूर हो जाते है। श्री यशोविजयका संस्कृतमे लिखा हुआ 'गौडीपार्श्वनाथस्तवन' अत्यधिक प्रसिद्ध है । श्री कुशललाभका 'गौडीपार्श्वनाथस्तवन' हिन्दीकी रचना है। इसमे २३ पद्य है। स्तवनमे गौडीपार्श्वनाथकी भिक्त ही मुख्य है। कविने

इसकी इस्तलिखित प्रति, श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका मं० ६२ में निबद्ध है।

यह स्तवन, बडोदराके श्री शान्तिविजयजीके भण्डारमें मौजूद है। इसकी दूसरी प्रति, जयपुरके पं० लूणकरणजीके मन्दिरमें, गुटका नं० ६६ में श्रंकित है।

३. जैनस्तोत्रसन्दोह १, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, श्रहमदाबाद, ए० ३६४।

४. जैन गर्जरकवित्रो, पहला भाग, पृ० २१६।

प्रारम्भमे उस सरस्वतीकी हाथ जोड़कर वन्दना की है, जो सुराणी है, स्वामिनी है, और वचन-विलासकी ब्रह्माणी है। वह एक ऐसी ज्योति है, जो समूचे विश्वमे ब्याप्त है,

> "सरसति सामनी भाप सुराणी, वचन विकास विमल ब्रह्माणी, सकल जोति संसार समाणी, पाद परणमुं जोडि युग पाणि ॥१॥"

गौडीपार्श्वनाथकी वन्दना केवल नर ही नही, किन्तु असुर, इन्द्र, देव, व्यन्तर और विद्याघर आदि सभी करते हैं। भगवान पार्श्व जिनेन्द्र समूचे संसारके नाथ है। भगवान्के दर्शन उस चिन्तामणिके समान है, जो सभी मनोवां छितों-को पूरा कर देती है। जिनके दर्शनों में ऐसी शक्ति हो, उसकी महिमा अपर-म्पार है,

> "तेणि घरा जस तुअ उद्धि तिहां दिप असंखित, ब्योम घरणि पायाल आण सुर बहे झखंडित । झसुर इन्द्र नर अमर विविध ब्यंतर विद्याधर, सेवे तुज पाय सय न माज सुजपे निरंतर । जगनाथ पास जिनवर जयो मनकामित चिंतामणी, कवि कुशललाम संपति करण धवलधींग गौदीघणी ।।

> > अन्तिम कलशा॥"

#### नवकार छन्द

इसमे १७ पदा हैं। इसकी हस्तिलिखित प्रति अहमदाबादके गुलाबविजयजी-के भण्डारमें मौजूद है। इसमें पंच परमेष्ठीकी वन्दना की गयी है। श्री कुशल-लाभने लिखा है कि उसका नित्य जाप, संसारकी सुख-सम्पत्तियोंको प्राप्त कराता है, और सिद्धि भी प्रदान करता है। एकचित्तसे पंचपरमेष्ठीकी आराधना करनेसे अनेकों अभिलिषत ऋदियाँ प्राप्त हो जाती है,

> "नित्य जपीई नवकार संसार संपति सुखदायक, सिद्धमंत्र शाक्ष्वतो इम जंपे श्री जगनायक। नवकार सार संसार दे कुशळ्ळाम वाचक कहे, एकचित्ते आराधीई विविध ऋद्धि वंखित छहे॥ अन्तिम कळ्श ॥"

१. जैन गुर्जरकविश्रो, पहला भाग, पृ० २१६।

# ३३. साधुकीर्ति (वि॰ सं॰ १६१८)

साधुकीत्तिकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है: मतिवर्धन, मेरुतिलक, दयाकलश और अमरमाणिक्य। अमरमाणिक्य साधुकीत्तिके गुरु थे। ये खरतरगच्छके साधु थे, उन्होंने स्यान-स्थानपर जिनचन्द्रसूरिका स्मरण किया है। एक साधु-कीर्त्ति और हो गये है, जो बड़तपगच्छके जिनदत्तमूरिके शिष्य थे। दोनोंमे भिन्नता स्पष्ट है।

साधुकीत्ति भक्त-कवि थे। उन्होंने अनेक स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना की। उनमें प्रसिद्ध ये है: 'पदसंग्रह', 'सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण', 'चूनड़ो', 'रागमाला', 'शत्रुंजय स्तवन', 'निमराजिष चौपई'। इनकी भाषापर गुजरातीका विशेष प्रभाव है।

# सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण

इसकी रचना अणहिलपुरमें वि॰ सं॰ १६१८ श्रावण शुक्ला ५ को हुई थी। इसकी हस्तिलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि॰ जैन मन्दिरमे गुटका नं॰ ३३ में संकलित है। श्री कस्तूरचन्द कासलीवालने इसका रचनाकाल वि॰ सं॰ १६५८ लिखा है, जब कि इसके अन्तिम पदसे वि॰ सं॰ १६१८ सिद्ध है। इसका आदि-भाग इस प्रकार है,

> ''ज्योति सक्छ जगि जागती है, सरस्रति समरसु मंद । सत्तर सुविधि पूजातणी, पमणिसु परमानंद ॥''

### चूनड़ी

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमे गुटका नं० १०२ मे निबद्ध है। इस गुटकेका लेखनकाल सं० १६४८ है, अतः यह सिद्ध है कि रचना सं० १६४८ से पहले ही हुई होगी। इसकी पूरी रचना 'थाउलपुरि सोहामणउ, गढ मढ मन्दिर बाई हो' चालमे की गयी है।

#### रागमाला

इसकी प्रति भी ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमें गुटका नं० ३३ में निबद्ध है।

१. साधुकीत्तं, श्राषाढ्भृति-प्रबन्ध, श्रन्त भाग, पद्य १८२-१८३, जैनगुर्जरकविद्यो, भाग १, पृ० २२०।

२. संवत् १६ अठार श्रावण सुदि । पंचिम दिवसि समाजद्द ॥३॥ जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, ए० २२०।

# शत्रुंजय स्तवन

इसकी रचना १७वी शताब्दीके प्रथम पादमें हुई। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईके पास है। उसका आदि-अन्त इस प्रकार है। आदि

> "पत्र प्रणमी रे, जिणवरना ग्रुम मान कई । पुंडरगिरि रे, गाइसु गुरु सुपसाऊ कई ॥"

अन्त

"इम करीय पूजाय थाजो गहि संघ पूजा आदरई, साहम्मिवच्छल करई मिवयाँ, भव समुद्र लीला तरई, संपदा सोहग तेइ मानव, रिद्धि बृद्धि बहु लहई, असरमाणिक सीस सुपरइ, साधु कीरति सुख लहई ॥"

# नमिराजर्षि चौपई

इसको रचना नागौरमे वि०सं० १६३६ माघ शुक्ला ५ को हुई थी। इसकी प्रति १७वी सदीको लिखी हुई ही मौजूद है, जिसमें ५ पत्रे हैं।

# अन्य स्तोत्र-स्तवन<sup>3</sup>

'एकादशी स्तोत्र', 'विमलगिरि स्तवन', 'आदिनाथ स्तवन', 'सुमितनाथ स्तवन', 'पुण्डरीक स्तवन', 'जिनादि कवित्त', 'नेमिस्तवन' और 'नेमिगीत' भी साधुकीत्तिकी ही रचनाए हैं।

# ३४. हीरकलश (वि॰ सं॰ १६२४)

हीरकलश खरतरगच्छके श्वेताम्बर साधु थे। इसी शाखामे श्री जिनचन्द्र-सूरिका जन्म हुआ था, जिनका नाम सुनते ही वादि जन पलायन कर जाते थे। उन्होंके पट्टपर आगे चलकर श्री देवतिलक उपाध्याय विराजमान हुए। उनमें अगाव पाण्डित्य और सुजनताका अभूतपूर्व समन्वय था। उनके शिष्य हर्षप्रभु नामके मुनि हुए। हीरकलश उन्होंके शिष्य थे।

१. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृष्ठ २२०-२२१।

२. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग ३, पृष्ठ ६११।

३. वही, पृष्ठ ७००।

४. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृष्ठ २३४-२४० तथा साग ३, पृष्ठ ७२५-२८।

हीरकलशका रचनाकाल वि० सं० १६२४ से १६७७ तक माना जाता है। होरकलशकी सात रचनाएँ प्राप्त हैं: 'सम्यक्तकोमुदी', 'सिंहासन बत्तीसी', 'कुमतिविध्वंस चौपाई', 'बाराधना चौपई', 'मुनिपित चरित्र चौपई', 'सोलह स्वप्नसज्झाय', 'बठारह नातरां सम्बन्धी सझाय।'

# सम्यक्त्वकौमुदीरास

इसकी रचना वि० सं० १६२४ माह सुदी १५ बुघवार पुष्यनक्षत्रमें हुई थी। किवने रचनास्थलका उल्लेख करते हुए लिखा है कि मैने इस रासकी रचना 'सवालप' नामकी नगरीमें की, जहाँके घार्मिक-स्नेहने मुझे बाँच लिया था। इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १६५२ भाद्र बदी ४ भीमवारकी लिखी हुई मौजूद है, जिसे बनासुत परीष वीरदासने अपने पढ़नेके लिए लिखा था। इस काव्यमे १०५० पद्य है और सभी चौपाइयोमें निबद्ध है। इस रासमें अनेक भक्तोंके चरित्रोका सरस वर्णन है। भाषामें लय है और भावोंमें भिन्तकी सरसता।

### सिंहासन बत्तीसी

इस काव्यको रचना वि० सं० १६३६ आसोज बदो २ को, सवालष देशके अन्तर्गत मेडता नामके नगरमे हुई थी। इसकी एक प्रति मेवाड़के सरस्वती भण्डारमे वि० सं० १६४६ कार्त्तिक सुदी १२ रविवारकी लिखी हुई मौजूद है। इस प्रतिमे क्लोक-संख्या ३५०० है। सभी पद्य चौपाई और दोहोंमे हैं। वैसे तो इस काव्यमे विक्रमादित्य भोजका चरित्र विणत है, किन्तु वास्तवमे दानकी महिमा बताना ही कविका मुख्य लक्ष्य था। दानकी महिमाका उल्लेख जैन-शास्त्रोके अनुसार ही किया गया है।

# कुमतिविध्वंस चौपई

इस काव्यके निर्माण-कालका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, 'इसकी

संवत सोलहसई चडवीस, माही पूनम बुध सरीस पुष्य नक्षत्रई लेह,
 देश सवालप नयरी जेह, धर्म तणउ जिला वाष्युनेह, तिहां कीई च उपई जेह।

जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, पृष्ठ २३४-२३५।

२. राजस्थानमें हिन्दीं के हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, भाग १, डॉ० मोतीलाल मेनारिया सम्पादित, हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर, १६४२ ई०, एष्ठ १४२-१४३।

रचना वि॰ सं॰ १६७७ जेठ सुदी १५ बुधवारके दिन कर्णपुरी नामके नगरमें हुई थी। इसकी एक प्रति वि॰ सं॰ १७५९ की लिखी हुई मौजूद है।

इस कान्यमे मूर्ति पूजाका समर्थन किया गया है। उस समय मुसलमान और हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय मूर्ति-पूजाको कुमति मानने लगे थे। इसमे उसका निरास किया गया है।

## आराधना चौपई

इसकी रचना वि० सं० १६१३ माह सुदी १३ मुख्यारको नाणौरमे हुई थी। इसकी एक प्रति बीकानेरके नाहटा श्रीके पास है, जिसमे नेवल ४ पन्ने हैं। इसरी प्रति आसोज बदी १३ वि० सं० १८६९ की लिखी हुई महर भण्डारमे मौजूद है। इसमें केवल ७ पन्ने हैं। एक तीसरी प्रति और भी है जो १७वीं या १८वीं सदीकी लिखी हुई है, जिसमे ६ पन्ने हैं। इस काव्यमे २४ तीर्थकरोकी आराधना की गयी है।

# मुनिपति चरित्र चौपई

इस चौपईकी रचना वि० सं० १६१८ माह बदी ७ रविवारको बीकानेरमे हुई थी। इसकी प्रति वीरगामके संघ भण्डारमे मौजूद है। इसमे कुल ७३३ पद्य है। इसमे मुनिवर मुनिपतिके चरित्रकी महिमाका वर्णन है। पूरा काव्य 'मुनि-भक्ति' से बोतप्रोत है।

#### सोलह स्वप्न सझाय

इस छोटे-से कान्यका निर्माण वि० सं० १६२२ भादों सुदी ५ को हुआ था। गर्भमें आनेके पूर्व तीर्थंकरकी माता १६ स्वप्न देखा करती है। उन्हींका यहाँ उल्लेख है। इसमे कुछ २० पद्य है।

#### अठारह नातरां सम्बन्धी सझाय

इसकी रचना वि॰ सं० १६१६ श्रावण शुक्लामें हुई थी। जम्बूस्वामीने जिन १८ नातराओका उल्लेख किया है, उन्हींका इसमें वर्णन है। इसमें कुल ५२ पद्य है।

सोलहसै सत्तोत्तरवास, कर्णपुरी नयरी-उल्हास।
 जेहि पुनिम ने बुखवारे, श्री संवेगि जोग-अवतार।।
 जैनगुर्जरक्तिको, माग १, १४ २४०।

# ३५. पाण्डे जिनदास (वि॰ सं॰ १६४२)

'जम्बू चरित्र' मे पाण्डे जिनदासने अपना परिचय दिया है। वे आगरेके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मचारी सन्तीदास था। कुछ विद्वानोंका कथन है कि उन्होंने ब्रह्म सन्तीदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी। हो सकता है कि उन्होंने शिक्षा भी अपने पिताके समीप ही ग्रहण की हो। एक ही व्यक्ति गुरु और पिता दोनों हो सकता है। यदि 'ब्रह्म' विशेषण शंका उत्पन्न करता हो तो यह भी असम्भव नही है कि श्री सन्तीदासने पुत्रोत्पत्तिके उपरान्त ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हो।

इनका रचनाकाल बादशाह अकबरका समय माना जाता है। इन्होंने स्वयं भी ऐसा ही लिखा है। इनके आश्रयदाता अकबरके प्रसिद्ध मन्त्री टोडरशाह थे। उनके पुत्र दीपाशाहके पढ़नेके निमित्त ही 'जम्बूस्वामीचरित्र'की रचना हुई थी। टोडरशाहके परिवारके रिषभदास, मोहनदास, रूप मंगद और लख्मीदास-का उल्लेख भी उन्होंने किया है। वे सभी घामिक व्यक्ति थे और उनकी ख्याति भी विशेष थी। दोपाशाहने मथुरामें एक 'निपिद्धिका'का निर्माण करवाया था। हो सकता है उन्होंने मथुराके प्राचीन जैन-स्तूपोका भी जीणोंद्धार कर-वाया हो।

पाण्डे जिनदासके लिखे हुए अनेक काव्योंका पता चला है। वे इस प्रकार है: 'जम्बूस्वामीचरित्र', 'योगीरासा', 'जखड़ी', 'चेतनगीत', 'मुनीश्वरोंकी जयमाल', 'मालोरासा', और 'पद'। इनमे अन्तिम चार तो नवीनतम खोजके परिणाम हैं। 'चेतनगीत' श्री दि॰ जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं॰ २७ में, 'मुनीश्वरों-

१. ब्रह्मचार भयो संतीदास, ताके सुत पाडे जिनदास। तित या कथा करी मनलाय, पुन्य हेत मित तत वर ताहि ॥९५॥ दि० जैन मन्दिर, बड़ौतके सरस्वती भग्डारकी प्रति।

२. अकबर पातस्याह का राज, कीनी कथा धर्म के काज, भूल्यों बिसर्यों अक्षर जहां, पंडित गुणी सवारों तहा ॥९२॥

३. कोई धर्मनिधि पासा साह, टोडल सुत आगरे सनाह। ताके नावं कथा यह करी, मथुरा मे जिहि निसही करी।।९३॥ ऋषभदास अरु मोहनदास, रूप मंगद अरु लिष्येभीदास। धर्मबृद्धि तो रहीयौ चित्त. राज करे परवार संज्ता।।९४॥

४. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी हस्तलिखित हिन्दी प्रन्थोंकी खोजके त्रैवार्षिक २०वे विवरणमें पाएंडे जिनदासका विवरण, नं० ३।

की जयमाल', गुटका नं॰ १६० मे, 'मालीरासा', गुटका नं॰ १६२ में और 'पद', गुटका नं॰ ३२ मे सकलित है। इनके 'पद-संग्रह'का रचनाकाल वि॰ सं॰ १६७१ जेठ बदी १३ दिया हुआ है।

# जम्बूस्वामीचरित्र

'जम्बूस्वामीचरित्र'को रचना वि० सं० १६४२ में हुई। इसमें जम्बूस्वामी नामक एक जैन-भक्तका चरित्र हैं। इसकी वह प्रति, जिसका उल्लेख काशो नागरी प्रचारिणी पित्रकामे हैं, सं० १७५१ को लिखी हुई है। हिन्दीके प्रसिद्ध जैन कि विनोदीलालने अपने पढ़नेके लिए लिखी थी। जम्बूस्वामी जैनोके अन्तिम केवली थे और उनकी भिक्तमें ऐसी अनेकानेक रचनाएँ बनती चली आ रही है। हिन्दीमें लिखा हुआ यह प्रस्तुत चरित्र भाषा और भाव दोनो ही दृष्टियोसे उत्तम कोटिका है।

जब राजा श्रेणिक भगवान् महावीरके समवशरणमें गया तो मानस्तम्भके समीपस्थ होते ही उसका मन कोमल हो गया,

> ''मानस्थ्यम्म पास जब गयों, गयो मान कोमल मन भयो। तीन प्रदिच्छिना दोनी राइ, राजा इरष्ये अंगि न माइ॥८॥ नमसकार करि पूज कराइ, पुणि मुनि कोठे बैठो आइ। परमेसर स्तृति राजा करें, बार-बार मगति उचरें ॥९॥''

#### योगीरासा

योगि-भिक्तिका काव्य है। इसका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी पित्रकाकी १७वी त्रैवार्षिक खोज रिपोर्टमे पृष्ठ ८९ पर अंकित है। बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमे 'जोगी रासौ'की कई प्रतियाँ मौजूद है। 'योगीरासा'की एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार और एक प्रति महावीरजी शास्त्रभण्डारमे भी है।

'योगीरासा'के दो पद्य अत्यधिक सुन्दर है, उनमें दूसरा तो आध्यात्मिक ओजका प्रतीक है। किव कहता है, ''मैं मोहके विशाल पर्वतको खोदकर बहा दूँगा। स्यूल इन्द्रियोंको जीवित नहीं छोड़ूँगा। कन्दर्परूपी विकराल सर्पके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और विषम विषसे भरे हुए विषयोंको तो समाप्त ही कर दूँगा,

संवत तो सोला सै मए, बयालीस ता ऊपर गये।
 मादौं बिद पाँचै गुरुवार, वा दिन कथा कियो उच्चार ॥९१॥

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्ततिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृष्ठ १२६-३०।

"ना हों राचों णा हों विरचों, णा कछु मंति ण आणो । जीव सबै कुह केवल ज्ञानी, आप्यु समाणा जाणव ॥२३॥ मोह महागिरि षोदि बहाऊँ, इंद्रिय थूलि न राषउ । कंदर्ष्य सर्ष्य निद्ष्य करे बिनु, विषया विषम विष नाखाँ ॥२२॥

### जखड़ी

यह काव्य 'बृहज्जिनवाणी संग्रह' (पृ० ६०९-६११) मे प्रकाशित हो चुका है। इसका रचनाकाल वि० सं० १६७९ है। इसमे सात पद्य है। इसमे चौथा पद्य सम्यग्दृष्टिकी महिमासे युक्त है,

> "दंसण गुण बिन जात जिके दिन सो दिन धिक-धिक जानि । धन्य सोहि सोही परिमक्षो, आंति न मनमाहिं आनि ॥ आंति सु मिथ्यादृष्टि छच्छन, संशय रहित सुदिष्टी। यों जानै विन गह्यों गही जे, पद पानै परिमष्टी ॥॥॥"

#### ळावणी

पाण्डे जिनदासकी रची हुई दो लावणी श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र महावीर-जीके एक अधजले गुटकेमे निबद्ध है।

> "मैं मव मव माहीं देव जनेस्वर पाऊँ इन चौरासी कर माहिं फेरि नहीं आऊँ॥ जै जै जैनधरम जिनदास कावणी गाई तेरी अचक अषंदित ज्योति सदा सखदाई॥"

# चेतनगीत

इस गीतमें ५ पद्य है। कविने चेतनको सम्बोधन करके कहा है,

"चेतन हो तेरो परम निध्यन, काइ दिख्ती होइ रह्यो हो।

निरमोलिक हो नग तेरे हाथ, मुठी बाँधि बीकत रह्यो।।

कत रह्यों मिथ्या मूंठि बांधि बि. बता नग अछता करो।

निजु रत्न भीतरि जतन बाहिरि, दिष्टि कहि कैसे फुरी ॥ इमि प्रकट परिषि बिहरषु, मानिबी बिलबिउ जिगहि जेतनी

तिम परम पंडित दिन्य दिष्टिहिं, कहौ तुम स्यों चेतना ॥१॥"

१. महावीरजीशास्त्रभग्डारकी हस्तलिखित प्रति।

# मालीरासौ

इसमें २६ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। जीव माली है और भव एक वृक्ष है। कविका कथन है कि भववृक्षके फल जहरके समान हैं, उन्हें नहीं चखना चाहिए,

"माको वरज्यों हो ना रहें, फल चाषण की भूष । बाधि सुगाडी गढगदी, कूदी चढ्यों मवरूषि हो प्राणी ॥४॥ सुरडालि चढ़ी मालिया, हंसि हंसि ते फल षाय । अंति सु रोबै रे कंद्रों, जब माला कुमलाइ हो प्राणी ॥५॥"

पद्

जिनदासके पदोंमें भक्त कविके हृदयकी स्वामाविकता सर्वत्र व्याप्त है। एक पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

"आनंदरूपी आनंद करता विरद यही अति मारा।
सुष समृह का दाता भाई महामंत्र नवकारा हो ॥२॥
ऐसे प्रभु को नाम मिवक जन पर्कक न जात बिसारा हो।
जिनदास नाम बिकहारी किर हो मोहि निस्तारा हो॥३॥"

# ३६. त्रिभुवनचन्द्र ( १७वीं शताब्दी विक्रम पूर्वार्ध )

त्रिभुवनचन्द्र हिन्दीके प्रौढ़ किव थे। वे आगरेके रहनेवाले थे। उन्हें पाण्डे रूपचन्द्र और किव बनारसीदासका सान्निध्य प्राप्त हुआ था। उनको रचनाएँ उसी रंगमे रेंगी हुई है, जो बनारसी-मण्डलकी मुख्य देन थी। उनके पारिवारिक जीवन और गुरु-प्रम्पराके विषयमें कुछ भी विदित नहीं है। वे अपनी रचनाओं में केवल 'चन्द्र' का प्रयोग करते है।

उनकी हिन्दी-रचनाओं अनित्य पंचाशत, षद्द्रव्य दर्णन, प्रास्ताविक दोहें और फुटकर कवित है। प्रथम दो संस्कृतकी अनुवाद-मात्र है, और अवशिष्ट दो मौलिक कृतियाँ हैं। भाषा-शैलीके आधारपर चन्द्रशतक भी इन्होंकी कृति मालूम होती है। उसमें कविके उपनाम चन्द्रका ही प्रयोग है। त्रिभुवनचन्द्र, १७वीं शताब्दीके प्रथम पादके कवि थे। उनकी रचनाओं उत्कृष्ट कोटिका साहित्य निबद्ध है।

१. प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १८ ।

#### अनित्य पंचाशत

इसकी प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। इसमे पद्म-संख्या ५५ तथा छन्द अधिकतर छप्पय और सवैया हैं। इसको दूसरी प्रति जययुरके पण्डित लूंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ३५ वेष्ट्रन नं० ३१९ मे निबद्ध है। इस गुटकेपर लेखनकाल वि० सं० १६५२ पड़ा हुआ है। इससे सिद्ध है कि 'अनित्य पंचाशत'की रचना १६५२ से पूर्व हो चुकी थी। वनारसीदासका 'कल्याण मन्दिरस्तोत्र' भी इसी गुटकेमे निबद्ध है।

प्रारम्भिक मंगलाचरणमे ही किवने अत्यधिक सरस ढंगसे उम भगवान्की जय-जयकार की है, जो संसारमे 'परमातम' के नाम प्रसिद्ध है,

"सुद्ध स्वरूप अनूपम मूरित जासु गिरा करूनामय सोहै। संजमवंत महासुनि जोध जिन्हों पर धीरज चाप घरो है। मारन को रिपु मोह तिन्हें वह तीक्षन सारक पंकति हो है। सो भगवंत सदा जयवंत नमों जग में परमातम जो है॥"

ज्ञानीजन सासारिक हर्ष और शोकको वास्तविक नही मानते । वे इन दोनोसे ही निरपेक्ष रहते हैं । इस विचारसे सम्बन्धित एक पद्य देखिए,

''जहाँ है संजोग तहाँ होत है वियोग सही,

जहाँ है जनम तहाँ मरण को बास है। संपति विपति दोऊ एक ही मवन दासी जहाँ वसे सुष तहाँ दुष को विकास है। जगत में बार-बार फिरै नाना परकार करम अवस्था झंठी थिरता की आस है। नट कैसे भेष और और रूप होई तातें.

हरष न सोग ग्याता सहज उदास है ॥५१॥"

अन्तमे संस्कृत 'अनित्य पंचाशत'के रचयिता आचार्य पद्मनन्दिकी वन्दना की है।

#### चन्द्रशतक

इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरामे मौजूद है। इसमें १०० पद्य है। कवित्त और सवैयोंका ही प्रयोग किया गया है। यह एक प्रौढ़ रचना है। भाषा सरल होते हुए भी सरस है और भाव सीधे-साभे होते हुए भी मधुर है। कवितामें न तो प्रसादकी कमी है और न लालित्यकी। सभी पद आध्यात्मिकतासे आत-प्रोत है। उदाहरणके लिए,

\* \* 5

"गुन सदा गुनी माहिं, गुन गुनी भिन्न नाहिं,

मिन्न तो विभावता, स्वभाव सदा देखिए।
सोई है स्वरूप भाप, आप सो न है मिलाप,

मोह के अभाव में, स्वभाव सुद्ध पेखिए।।
छहों द्रव्य सासते, अनादि के हो भिन्न मिन्न,

धापने स्वभाव सदा, ऐसी विधि लेखिए।
पाँच जड़ रूप, भूप चेतन सरूप एक,

जानपनों सारा चंद, माथे यों विसेखिए॥"

# ३७. कुमुदचन्द (वि॰ सं॰ १६४५-१६८७)

इनका जन्म गोपुर नामके गाँवमे हुआ था। पिताका नाम सदाफल और माताका नाम पद्माबाई था। कुल मोढवंशके नामसे विख्यात था। यशपाल मोढके 'मोहपराजय' से विद्वान् परिचित ही होंगे। मोढ गुजराती बनियाँ होते थे। अवश्य ही कुमुदचन्दके पूर्वज गुजरातसे राजस्थानके गोपुर ग्राममें आ बसे होगे। उनकी रचनाओपर राजस्थानी और गुजरातीका प्रभाव है। प्राचीन हिन्दी, राजस्थानी और गुजरातीमें विशेष अन्तर नहीं था। अतः कुमुदचन्दकी कुतियोंको इनमें-से किसी एक भाषाकी कहना संगत नहीं है।

उन्हें जन्मसे ही उदासीन प्रवृत्ति और अध्ययनशोल मस्तिष्क मिला था। पहलीका प्रभाव यह हुआ कि वे युवावृस्थासे पूर्व ही उदासीन हो गये। अध्ययनशोल होनेके कारण उन्होंने शोध हीं व्याकरण, काव्य और सिद्धान्तपर अधिकार कर लिया। महारक रत्नकीत्ति अपने शिष्यके ज्ञानको देखकर मुग्ध हो उठे। बारडोलीमें नया पट्ट स्थापित किया था। उसपर कुमुदचन्दको वि० सं० १६५६ में अभिष्कत कर दिया। इस पदपर वे वि० सं० १९८७ तक प्रतिष्ठिन रहे।

मोडवश प्रंगार शिरोमणि, साह सदाफल तात रे। जायो यतिवर जुग जयवंतो, पद्माबाई सोहात रे।। धर्मसागरकृत गीत।

२. संवत् सोल छपन्ने वैशाखे प्रगट पयोघर थाप्या रे। रत्नकीत्ति गोर बारडोली वर सूर मंत्र शुभ आप्या रे।। माई रे मनमोहन मुनिवर सरस्वती गच्छ सोहंत। कृमुदचन्द भट्टारक उदया मिवयण मन मोहंत रे।। गखेश कवि कृत 'गुरुस्तुति'।

३. वही ।

कुमृदचन्दकी स्याति अधिक फैली, गुरु रत्नकोत्तिसे भी अधिक । राजा और नवाब भी उनको प्रशंसा करते थे । उनके विद्याबलसे बड़े-बड़े विद्वान् वशवर्ती हो गये थे । जहाँ जाते, जनता उनके पीछे हो जाती । इसका कारण था, विद्वत्ताके साथ-साथ वाणीकी मधुरता और हृदयकी पवित्रता । उनके शिष्य घमंसागरने एक गीतमे लिखा है कि वे जहाँ विहार करते, मार्ग कुंकुमसे छिड़क दिये जाते, चौक मोतियोसे पूरे जाते और बदाये गाये जाने लगते ।

कुमुदचन्द विद्वान् ही नही, अपितु साहित्यकार भी प्रथम कोटिके थे। अबतक उनकी २८ रचनाएँ और अनेक पद तथा विनितयौँ प्राप्त हुई हैं। इनकी रचनाओं में गीत अधिक है। उनका सम्बन्ध नेमीश्वर और राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है। 'नेमिजिनगीत'में राजुलका सौन्दर्य-वर्णन करते उन्होंने लिखा है,

> "रूपे फूटडी मिटे जूठडी बोले मीठडी वांणी। विद्रुम उठडी पल्लव गोठडी रसनी कोटडी बलांणी रे॥ सारंग वयणी सारंग नयणी सारंग मनी स्थामा इरी। लंबी कटि ममरी बंकी शंकी हरिनी मारि रे॥"

'नेमिनाथ बारहमासा', 'प्रणयगीत' और 'हिण्डोलनागीत' मे राजुलका विरह मुखर हो उठा है। फाल्गुनमास आनन्दका बना होता है। पित्नयाँ पितयों के साथ फाग खेलती है। उनके बदन प्रसन्नतासे सदैव खिले बने रहते हैं। किन्तु राजीमती क्या करे, उसके पितने वैराग्य ले लिया है। वह लौटकर नहीं आयेगा। उसका विरह फूट पड़ा,

> "फागुण केस् फूळीयो, नर नारी रसे वर फाग जी। इंस विनोद करे घणा, किम नाहे भर्यो वैराग जी॥"

'वणजारागीत' में २१ पद्य है। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें मनुष्य वणजारा है। जिस तरह वणजारे इघर-उघर घूमते-फिरते है, उसी भौति यह मनुष्य संसारमे भ्रमण करता है। दिन-रात पाप कमाता है। संसारके बन्धनसे कभी छूटता नहीं,

> "पाप कर्यां ते अनंत, जीवदया पाकी नहीं। सांचो न बोलियो बोल, भरम मो साबहु बोलिया॥"

सुन्दिर रे सहुआवो, तह्ये कुंकुम छडो देवडावो ।
 वारू मोतिये चोक पूरावो, रूडा सहगुरु कुमुदचन्द ने वधावो ।।
 धर्मसागरकत गीत ।

कुमुदचन्दकी विनितियाँ भिक्तिरसकी पिचकारियाँ ही है। उनका संकलन मिन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १३१ मे प्राप्त होता है। इस गुटकेका लेखनकाल वि० सं० १७७९ दिया हुआ है। एक विनितीकी कुछ पिक्तियाँ इस प्रकार है,

"प्रभु पायं कागों करूं सेव थारी।
तुम सुन को अरज श्री जिनराज हमारी।
वणों कस्ट करिदेव जिनराज पाम्यो
है सबै संसारनों दुष वाम्यो।
जब श्री जिनराजनौ रूप दरस्यो
जबै कोचना सुष सुभाभार वरस्यो॥
कह्या रतनचिंता नवनिधि पाई
मानों ग्रागणें करुपतर भाजि आयो।
मनवांक्रित दान जिनराज पायौ
गयो रोग संताप मोहि सरब स्यागी॥"

कुमुदचन्दके पद मन्दिर लूणकरणजी पाण्डचा, जयपुरके गुटका नं० ११४ में अंकित है। एक पदमे प्रभुको मीठा उपालम्भ देते हुए भक्त कविने लिखा है,

> "प्रभु मेरे तुमकुं ऐसी न चहीए। सभन विधन घेरत सेवक कूं मौन धरी क्यों रहिए।। बिधन इरन सुख करन सबनि कूं चित्त चिंतामनि कहिए। प्रश्नरण शरण अवन्धु कृपासिन्धु को विरद नीवहिए॥ इम तो हाथ विकाने प्रभु के भव जो करें सो सहिए। तो मनि कुमदचन्द कहें शरणागति की सरम जु गहिए॥"

उनकी कृतियों में 'भारतबाहुबलिछन्द' एक खण्डकान्य है। इसके कथानक में भरत और बाहुबलिके प्रसिद्ध युद्धकी कथा है। दोनों ही भगवान् ऋषभदेव के चक्रवत्तों पुत्र थे। भरत बड़े और बाहुबलि छोटे थे। भरतने अपने चक्रवितित्वकों सार्वभौम बनाने के लिए बाहुबलिकों भी झुकाना चाहा। दोनोमें इन्द्र युद्ध हुआ। जीत बाहुबलिकों हुई, किन्तु उन्हें संसारसे वितृष्णा हो गयो और वे बनमें जाकर तप करने लगे।

पूरे काव्यमे दो रस प्रमुख रूपसे पनप सके हैं : वीर और शान्त । बाहुबलि-का समूचा जीवन एक आदर्शचरित्र है। वे वीरताके वरेण्य और शान्तिके अग्रद्त है। वे ही दोनों रसोंके नायक हैं। इन्द्र युद्धको जाते हुए उनका एक दृश्य है, ''चाच्या मल्ल अखादे बहीआ. सर नर किन्नर जोवा मकीशा। काछ्या काळ कशी कर तांगी. बोसे बांगड बोसी वाणी। भुजा दंड मन संड समाना. ताइंतावंखारे नाना। हो डो कार किर ते घाया. बक्को बच्छ पदया के गया। हकारे पन्त्रारे पाडे. वलगा वलग करी ते बाडे। पग पडधा पोडोबी-तल बाजे. कडकडता तरुवर से माजे। नाठा वनचर त्राठा कायर. छूटा मपगळ फुटा सापर । गड गडता गिरिवर ते पडीआं. फुत फरंता फणपति दरीचा। गढ गढगढीआ मंदिर पढीमां. दिग दंतीव मक्या चरु चलीभा ॥"

इस कान्यका निर्माण वि० सं० १६७० ज्येष्ठ शुक्ला छठको हुआ था। इसको एक हस्तिलाखत प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरके गुटका न० ५० में पृ० ४० से ४८ तक अंकित है।

'ऋषभ-विवाहला' एक महत्त्वपूर्ण कृति हैं। इसकी रचना वि० सं० १६७८ में घोषानगरमे हुई थी। यह उपर्युक्त गुटकेमें ही पू० २२७ से २३४ तक निबद्ध हैं। इसमें ऋषभदेवकी माँके १६ स्वप्न देखनेसे लेकर ऋपभदेवके विवाह पर्यन्तका विशद वर्णन है। अन्तमें वैराग्य घारण करने और मोक्ष-प्राप्तिका उल्लेख हैं। यह सब कुछ ग्यारह ढालोंमें सम्पन्न हुआ है। अन्तिम ढाल मुख्य है। उससे 'विवाहला' शब्द सार्थक सिद्ध होता है। भिन्तपरक कृतियोमे भौतिक विवाह 'विवाहला' नहीं कहलाता, जब आराध्यदेव दीक्षाकुमारी, संयमश्री या मुक्तिवधूका वरण करता है, तो वह 'विवाहला', 'वीवाहला', 'वीवाहलों' आदि संज्ञाओंसे अभिहित होता है। 'ऋषभ-विवाहलांका' अन्तिम ढालमें मुक्तिवधूके साथ ऋषभदेवका विवाह हुआ है।

इस कान्यमे अनेक हृदयग्राही दृश्य है। ऋषभदेवका कच्छमहाकच्छकी जिस पुत्रीके साथ विवाह होना था उसके सौन्दर्यका एक चित्र है,

> "कछ महाकछ राय रे, जेइनुं जग जश गाय रे। तस कुंअरी रूपें सोहे रे, जोतां जनमन मोहे रे। सुन्दर वेणी विशास रे, धरव शशी सम मास रे। नयन कमस्टदस छाजे रे, मुख प्रणचन्द्र राजे रे। नाके सोहे तिस्नु फूस रे, श्रथर सुरग तणुं नहिं भूसे रे॥"

ऋषभदेव माँ मरुदेवीके गर्भमे आये। इन्द्रकी आज्ञासे विविध देवियाँ माँकी सेवा करने आ गयो। सेवामे तल्लीन देवियोका भिक्त-भाव देखिए,

> "एक नित्य निह्नावे, एक पषाछे पाय। एक वीजड़ डे चटकावे, सरके वाय॥ एक वेणी समारे, नयणे काजल सारे। एक पीयल कादे, एक अमरी सिणगारे॥ एक चौसर गूंथे, एक आपे तस्बोल। एक पा ते पीले, कुंकम सुरंग रोल।"

जन्मके उपरान्त बालक ऋषभदेव धीरे-धीरे बढने लगे.

"दिन दिन रूपे दीपतो, कांइ बीजतणो जिम चंद रे। सुर बालक साथे रमे, सहु सज्जन मिंन आणंद रे।। सुन्दर वचन सोहामणां, बोले बाठुअडो बाल रे। रिम झिम बाजे घूघरी, परो चाले बाल मराल रे।।"

उपर्युक्त रचनाओं अतिरिक्त कुमुदचन्दनं, 'नेमीश्वर हमची' — ८७ पद्य, 'त्रण्यरितगीत'—१७ पद्य, 'दशलक्षणधर्मन्नतगीत'—११ पद्य, 'शिलगीत'—१० पद्य, 'सप्तव्यसनगीत'—१३ पद्य, 'अहाईगीत' — १४ पद्य, 'भरतेश्वरगीत' — ७ पद्य, 'पार्श्वनाथगीत' — १९ पद्य, 'अन्धोलडीगीत' — १३ पद्य, 'आरतीगीत' — ७ पद्य, 'जन्मकल्याणकगीत' — ८ पद्य, 'चिन्तामणिपार्श्वनाथगीत' — १३ पद्य, 'दीपावलीगीत'— ९ पद्य, 'गौतमस्वामी चौपई'— ८ पद्य, 'पार्श्वनाथकी विनती' — १७ पद्य, 'लोडणपार्श्वनाथजी'— ३० पद्य, 'आदीश्वर विनती'— १० पद्य, 'मृनिमुन्नतगीत' — ७ पद्य, 'गीत' — १० पद्य, 'जीवडागीत' — १० पद्य, 'चौबीस तीर्थकर देह प्रमाण चौपई' — १७ पद्य और 'त्रेपनिक्रया विनती'— १४ पद्यका भी निर्माण किया था।

# ३८. कवि परिमल्ल (वि॰ सं॰ १६५१)

कवि परिमल्लकी कुल-परम्परा इस प्रकार है: चौधरी चन्दन, रामदास, आसकरन। परिमल्ल आसकरनके पुत्र थे। चौधरी चन्दनका ग्वालियरके राजा मानके दरबारमे अत्यधिक आदर-सम्मान होता था। रामदास और आसकरनने उस ख्यातिको सुरक्षित रखा। कवि परिमल्लका जन्म ग्वालियरमे ही हुआ था, किन्तु वे आगरामे रहते थे। ग्वालियरमे मानसिक कष्ट रहनेके कारण उन्होने आगराको अपनो निवास-स्थान बनाया था, जैसा कि 'बसै आगरे मे तिज सल्लु' से स्पष्ट है,

''ता आगै चंदन चौधरी, कोरति सब जग में विस्तरी ॥ जाति बरहिया गुन गंभीर । अति प्रताप कुल मंडन धीर ॥ ता सुत रामदास परबीन । नंदनु मासकरनु सुषकीन ॥ ता सुत कुल मंडन 'परिमक्ल' । बसै मागरे मैं तजि सक्लु ॥"

उस समय आगरेमे सम्राट् अकबरका शासन था। उसकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है, ''वह दूसरे सूर्यकी भौति तपता है, उसके राज्यमें कही अनीति नहीं है, और उसने समूची पृथ्वीको जीत लिया है'',

> "बब्बर पाति साहि होइ गयौ। ता सुतु साहि हिमाउ मयौ।। ता सुतु अकबरु साहि सुजानु। सो तप तपै दूसरौ मानु॥ ताके राज न कहूं अनीति। वसुधा सर करें सब जीति॥३२॥"

कवि परिमल्ल बरिह्या जातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय बरिह्योंके अनेकों घर ग्वालियरमे थे। सभी वैभव-सम्मन्न; मर्यादापूर्ण और यशस्वी थे। उनमें सर्वोत्कृष्ट होनेके-कारण ही चन्दन चौघरी कहलाते थे। कहनेका तात्पर्य यह कि कविका जन्म एक उच्च परिवारमे हुआ था।

#### श्रीपाल चरित्र

यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय था। इसकी इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं कि यहाँ सबका उल्लेख असम्भव ही है। छह प्रतियोंका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी पित्रकाकी बीसवी त्रैवार्षिक रिपोर्टमे दिया गया है। ये प्रतियाँ क्रमशः वि० सं १८०७, १८३५, १८५६, १८७४, १९१३ और

१. श्रीपालचरित्र, पद्य ५, काशी नागरी प्रचारिग्छी पत्रिकाकी २०वी त्रवार्षिक रिपोर्ट, नं० ४।

१९२६ की लिखी हुई है। एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरमे, दूसरी जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे और तीसरी जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे मौजूद है। दिल्लोके पंचायती मन्दिरमे भी एक प्रति है। इन सबमे प्राचीन प्रति आमेरशास्त्रभण्डारकी है। यद्यपि काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी १९वी विवरणिकाके सम्पादकोने, इसका रचनाकाल वि० स०१६४९ निर्धारित किया है, किन्तु सभी प्राचीन प्रतियोमे वि० सं०१६५१ दिया हुआ है।

यह एक उत्तम कोटिका प्रबन्ध-काव्य है। इसमे महाराजा श्रीपालका चरित्र वर्णित है। उनकी पत्नी मैनासुन्दरोने, जिनेन्द्र-भिन्तसे ही अपने पति श्रीपालका कोढ़ ठीक किया था। श्रीपाल भी भगवान् जिनेन्द्रका भक्त हो गया था। इस काव्यमे वीर और भक्ति रसका समन्वय हुआ है।

इसको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि रचियता एक प्रौढ किव थे। उन्होंने आगरे और 'खार्लियरका सजीव चित्र उपस्थित किया है। श्रीपाल और मैना-सुन्दरीके जीवनको अनेक घटनाओं को सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, हिसा और अहिंसाके घात-प्रतिघातों को भी सुष्ठु ढंगसे दिखलाया है। अन्तमे जैनधर्म और उसके 'भक्तिपरक गीतो' में ही महाकाव्य पूर्ण हुआ है।

कविने जिन-शासन, जिन-माता और जिन-मुनियोके चरणोमे अपनी श्रद्धा समिप्ति की है,

"वंदौं जिन शासन को धम्म, आप साय नासे अधकरमें। वंदौं गुरु जे गुण के मूर, जिनके होय ग्यान को पूर। वंदौं माता सींह वाहिनी, जातें सुमति होय अति घनी। वंदौं सुनियन जे गुन धम्म, नवरस महिमा उद्तिन कर्म॥

प्रशस्ति अन्तिम ॥"

'श्रीपाल चरित' दोहे-चौपाइयोंमे लिखा गया है। कहीपर भी यित-भंग और छन्द-भंग नहीं हुआ है। अनुप्रासोका चयन भी सुन्दर है। यद्यपि उसकी भाषामें तद्भव शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है, किन्तु उसकी गित-शीलता कही भी विश्वंखल नहीं होने पायी है। भाषामें क्रज, अवनी, बुन्देलखण्डी और मारवाडीका

१. प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृष्ठ २७१। इस प्रतिका लिपिकाल वि० सं० १७६४ दिया हुम्रा है।

२. राजस्थानके जैन शास्त्रमण्डारोंकी प्रन्थस्ची, भाग ३, पृष्ठ २१६।

३. वही, पृष्ठ ७६।

मिश्रण है। कहीं दोनो, लीनो, कही दियो, लियो, अजहूँ और कही कहाड़े, सुवासिणि, सीसाण और मणूं आदि शब्दोका प्रयोग है। मिश्रण होते हुए भी भाषाको 'सधुक्कड़ी' की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें साहित्यिकता है।

# ३९. वादिचन्द्र (वि॰ सं॰ १६५१)

ये मूलसंघके भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभावन्द्रके शिष्य थे। इनकी गर्दा गुजरातमे कहींपर थी। इनकी गुड़ारम्परा विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभावन्द्रके रूपमें कही जाती है। वादिचन्द्र एक समर्थ साहित्यकार थे। उन्होंने संस्कृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमें लिखा। इनका संस्कृतमें लिखा हुआ 'पार्श्वपुराण' १५०० श्लोकप्रमाण है। उनकी रचना वाल्हीक नगरमे कात्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को हुई थी। 'ज्ञानसूर्योदय' नाटककी तो बहुत ही स्थाति है। उसका निर्माण माघ मुदी ८ वि० स० १६४८ को मधूकनगरमे हुआ। 'पवनदूत' तो कालिदासके मेघदूतके आधारपर रचा गया एक सरस खण्ड-काव्य है। इसमें कुल १०१ पद्य है। 'यशोधरचरित्र' अंकलेश्वर मेरीचके चिन्तामणि पार्श्वनाथके मन्दिरमें, वि० सं० १६५७ में पूर्ण किया गया।'

१. वादिचन्द्र, श्रीपाल श्राख्यान, प्रशस्ति, पद्य ५-८, जैन साहित्य श्रीर इतिहास, पृष्ठ ३८७, पादटिप्पणी २।

२. शून्याब्दी रसाबजाके वर्षे पक्षे समुज्ज्वले ।
 कार्त्तिकमासि पंचम्यां वाल्हीकं नगरे मुदा ॥
 पार्श्वपुराख, प्रशस्ति, ३ श्लोक, प्रशस्तिसंग्रह, भाग १, वीरसेनामन्दिर, दिल्ली,
 प्रस्तावना, १० २४, पादटिप्पणी १ ।

वसु-वेद-रसाङ्जाके वर्षे माघे सिताष्ट्रमी दिवसे ।
 श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्मः ॥
 श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्मः ॥
 श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्मः ॥
 श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्भः ॥
 श्रीम्मधूकनगरे सिद्धोऽयं बोधसंरम्भः ॥
 श्रीम्मधूकनगरे सिद्धाः ।
 श्रीम्मध्याम प्रमावे अनुवादसंहित प्रकाशित हो चुका है ।

४. इस खरहकाव्यको स्वर्गीय पं ० उदयलालजी कारालीवालने सन् १६१४ में हिन्दी अनुवाद सहित जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वन्वई-दारा प्रकारित किया था। अब यह निर्मायसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहर्वे गुच्छकमें छपा है।

५. अंकलेश्वरसुग्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । सप्तपंच रसाडजांके वर्षेऽकारि मुशास्त्रकम् ॥ बशोधरचरित्र, प्रशस्ति, ८१वॉ पद्य, प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्ताबना, पृ० २४, पादिष्पणी ४श्र ।

'सुलोचना चरित्र'की एक हस्तिलिखित प्रति वि० सं० १६६१ की लिखी हुई मिली हैं। गृन्थरचना उससे कुछ पूर्व हुई होगी।

उन्होंने गुजराती मिश्रित हिन्दीमें भी अनेक रचनाएँ की । उनमें महत्त्वपूर्ण ये हैं: 'श्रीपाल आख्यान', 'भरत बाहुबली छन्द', 'आराधना गीत', 'अम्बिका कथा' और 'पाण्डवपुराण'।

#### श्रीपाल आख्यान

इस बाख्यानकी एक प्रति बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वतीभवनमें मौजूद है। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने जिस प्रतिका उल्लेख किया है, वह वि॰ सं॰ १६७६ पौष बदी ३ की लिखी हुई है। आख्यानके विषयमे पण्डित नाथूराम- जी प्रेमीने लिखा है कि यह एक गीतिकाव्य है और इसकी भाषा गुजराती मिश्रित हिन्दी है। इसकी रचना संघपित घनजी सवाके कहनेसे वि॰ सं॰ १६५१ में हुई थी। इसमें आकर्षणकी कोई कमी नहीं है। नौ रसोंका प्रयोग हुआ है। माषामें प्रवाह और सरलता है। काव्यमें अधिकतर दोहे और चौपाईका प्रयोग हुआ है। प्रारम्भिक मंगलाचरण देखिए,

''श्रादि देव प्रथमिं निमं, अंति श्री महावीर । वाग्वादिनि वदने निमं, गरुउ गुण गंमीर ॥'' ''सरस्ति सुममित णये अणुंसरि, गौर गरुश्रा गोयम मिन भरि ॥ बोळु एक हुं सरस आख्यान, सुण जे सज्जन सहु सावधान ॥'''

इस काव्यके पढ़नेसे जिनेन्द्रके प्रति भिक्तपूर्ण भावोंका उदय होता है। चंचल चित्त स्थिर होकर भगवान्की भिक्तमे लग जाता है। दान देने, जिनपूजा करने और सम्यक्त्व घारण करनेमें मन लगता है। णवकार मन्त्रके उच्चारणमे, और ब्रह्मको घारण करनेमें हृदय आनन्दका अनुभव कर उठता है। इस गीतके गानेसे नर-नारियोको अनेक प्रकारके मंगल प्राप्त होते है,

"भवियन थिर मन करीनें सुणज्यो नित सम्बन्ध जी ॥९॥

१. इसकी एक इस्तलिखित प्रति ईडरके शास्त्रमण्डारमें मौजूर है, श्रीर दूसरी ऐलक पन्नालाल दि॰ जैन सरस्वतीमवनमें है।

२, जैनगुर्जरकवित्रो, तीजो भाग, पृ० ८०४।

३. जैन साहित्य और इतिहास, ५० ३८७।

४. संघपति घन जो सवा बचर्ने की घो ए प्रबंध जी।
केवली श्रीपाल पुत्र सहित तुम्ह नित्य करो जयकार जी।।१२।।
५. जैनगुजरकिक्षो, तीजो भाग, १० ८०३।

दान दोंजे जिनपूजा कींजे समिकत मनें राखिजै जी। सुन्नज मणिए णवकार गणिए असत्य न विमाषिजे जी।।१०।। छोम तर्जांजे ब्रह्म धरींजे सांमत्यानुं फल एह जी। ए गीत जे नर नारी सुणसे श्रनेक मंगल तरु गेह जी॥११॥''

### भरत-बाहुबळी छन्द

इसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने 'जैनगुर्जरकविश्रो' भाग ३ प्०८०४-५ पर किया है। उसका एक पद्य इस प्रकार है,

> "बोलि वादीचंद्र गणनु कुण रत्नाकर, अवनि एक तुं मल श्रचल महिमा महिमाकर, तुं श्रसलड श्ररदेव जित भवतारण, आश्रीतना जे लोक तेहनुं नरक निवारण, ऋषभदेव वंछित मलो, बाहुबल जग जाणीइं, मगति पामी माव सुं तुम गुण एक वखाणीइ ॥४८॥"

# आराधना गीत

इसकी प्रति सादरापुरमें पार्श्वनाथ चैत्यालयके सरस्वतीभवनमे धर्मभूषणके शिष्य ब्रह्म वाघजीकी लिखी हुई मौजूद है। यह एक मुक्तक काव्य है, और उसमे कुल २८ पद्य है। प्रत्येक पद्म अर्हन्तकी भिक्तसे सम्बन्धित है। प्रथम पद्ममें ही सरस्वती और गणधरकी वन्दना करते हुए कविने कहा है कि जो कोई इस आराधनाको पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके पापका तो लेश-मात्र भी न रह जायेगा।

"श्री सरसती नमी वर पाय, गोरुम्रा गणधर राय। कहुं आराधना सुविशेस, सुणें पाप न रहे छवछेस ॥१॥"

#### अम्बिका-कथा

इस कथाकी रचना वि० सं० १६५१ मे हुई थी। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति लखनऊके श्री विजयसेन और यति रामपालजीके पास है। इसमें देवी अम्बिकाके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है। यह कथा प्रकाशित हो चुकी है।

१. वहीं, पृ० ८०५।

२. श्रगरचन्द नाहटा, श्रम्बिकाकथा, श्रनेकान्त, वर्ष १३, किरण १-४।

#### पाण्डव-पुराण

इसको हस्तिलिखित प्रति जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे मौजूद है। इसकी रचना वि॰ सं॰ १६५४ में नौषकमे हुई थी।

# ४०. गणि महानन्द (वि० सं० १६६१)

तपागच्छके प्रसिद्ध श्रीहीरिवजयसूरिकी शिष्यपरम्परामे एक श्री विद्याहर्षे हुए । उनके शिष्य गणि महानन्द थे। सम्भवतया महानन्द गुजरातके रहनेवाले थे, क्योंकि उनकी रचनापर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराती उनकी मातृ-भाषा थो। अपने पूर्वाचार्योका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि श्री हीरिवजयसूरिने अकवर बादशाहको उपदेश दिया था, और श्रीविजयसेन गणिने अकवरके दरवारमे भट्ट नामके एक विद्वान्को वाद-विवादमे परास्त किया था,

"श्री विजयसेन गणधार रे। जिणि शाहि अक्रवरनी सभा मांहि, मृह सुंरे कीधो कीधो बदुस मंग रे। मिथ्यामत रेषड़ी करी रे जिणि गढ्यु गढ्यु जिनशासनि रंगरे॥"

महानन्दकी एक-मात्र रचना 'अंजना-सुन्दरी रास' है, जो रायपुरमे वि॰ सं॰ १६६१ में रची गयी थी। अंजना हनुमान्की माँ थी। उनपर अनेक आपित्याँ आयों, किन्तु वे जिनेन्द्रकी भिनतसे विचलित न हुईं। उनका सारा जीवन भिनतक्ता ही जीवन है। उनकी तुलना मीरासे नहीं को जा सकती। मीराने लौकिक पक्षको नगण्य समझा, अलौकिकमें ही विभोर बनी रहीं। अंजनाने लोक और अलोक दोनों ही का समान रूपसे निर्वाह किया। उसने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका भी पालन किया, और वीतरागी भगवान्से प्रेम भी किया।

वेदबाणषडः जांके वर्षे तिषेथ मासि चंद्रे ।
 नोधकानगरेऽकारि पाण्डवानां प्रबन्धकः ॥६७॥
 प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम माग, दिल्ली, प्रस्तावना, पृष्ठ २४, पादिष्पिशी ३ ।

गिषा महानन्द, श्रंजनासुन्दरीरासं, श्रन्तिम प्रशस्ति, जैन सिद्धान्त-भवन श्रारा-की इस्तिलिखित प्रति ।
 श्रंजना सुन्दरी रासं, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य ११ ।

# अंजना सुन्दरी रास

इस रासमें अंजनाके जीवनकी विविधता चित्रित की गयो है। अंजनाकी विरहावस्था उन सबसे उत्कृष्ट है। कही प्रियमे मिलनेकी उत्कण्ठा है, कहीं प्रियक्षे इष्ट-अनिष्टकी चिन्तामे खाना-पीना तक विस्मरण हो गया है, और कही प्रियक्षे स्मृति जन्य विभोरताने वस्त्रो तकको विश्वांखल कर दिया है। सब कुल नैस्पिक है, बनावटका आभास भी नहीं। वही पितद्राना जब अकारण ही पित-द्वारा तिरक्तित होती है, तो इस दुःखको प्रथम मिलनको स्मृतिसे उपशम कर लेती हैं। उसकी सासने भ्रमवशात् अंजनाको घरसे निकाल दिया, उस समय वह गिमणी थी। उस समयका करणाजनक दृश्य काव्यका मार्मिक-स्थल है। किन्तु अंजनाने भगवान्का सहारा न छोड़ा। उसके जीवनका यह भाग गहरी भगवद्भित्तसे युक्त है।

बीच-बीचमे प्राकृतिक दृश्योका चित्रण भी स्वाभाविक ढंगसे हुआ है। वसन्त आ गया है। चारो ओर वनमाला फूल गयी है। किलयों में बहार आने लगी है, जैसे कुंकुमका रंग घोलकर चारों ओर छिटक दिया गया हो। ऐसी शोभा-के मध्यमें सुन्दरी अंजना हाथमें मंजरी लिये अपनी सिखयों के साथ क्रीड़ा कर रही है,

> "फूब्लिय वनइ वनमालीय वालीय करइं रे टकोल । करि कुंकुम रंग रोलीय घोलीय झकम झौल ॥ खेलइ खेळ खंढो कली मोकली सहीयर साथ । अंजना सुंदरी सुंदरी मंजरी ग्रही करी हाथ ॥५४॥"

मधुकर गुंजार कर रहे हैं। कोयल बोल रही हैं, और मलयानिल बह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि महानृप मदनने विरिहिणियोंको दण्ड देनेके लिए ही यह सब आयोजन किया हो। तभी तो अलियोंकी गुंजारमे मारका विकार, कोयलको कूकमें कन्तसे मिलनेको हूक और मन्द-सुगन्य पवनमे उद्दोपनकी आग है,

> "मधुकर करहं गुंजारव मार विकार वहंति । कोयल करहं पटहूकड़ा टूकड़ा मेलवा कंत ॥ मलयाचल थी चलकिउ पुलकिउ पवन प्रचंड । मदन महानृष पासह विरहोनि सिर दंड ॥५५॥"

इसकी हस्तलिखिन प्रिन जैन सिद्धान्त-भवन त्रारामें मौजूद है। इसमें कुल २२ पन्ने है।

इसी वसन्तमे देवता नन्दीश्वरको यात्रा करते हैं। वहाँके मन्दिरोंमे चढ़ानेके लिए उनके हाथमे सुगन्धित फूल होते है,

> "प्णि समइं नंदीसर वरइं सुरवर जाइ यात्र । दीसह गयण वहंता कर गृही कुसुमनां पात्र ॥५६॥"

अंजनाको जैन मुनियोंको भिक्तमे आनन्द मिलता था। वह प्राय: उन्हें आहार दिया करती थी। एक बार उसने आहार देनेके लिए 'नन्दन' नामके मुनिका पिडगाहन किया, जिन्होने अपने दुई पे तपसे संसारको जीत लिया था। वे चरम- शरीरी थे। उनके गुणोको गाकर प्रत्येक मनुष्य आनन्दका अनुभव करता है, और उसके सब मनोवाछित पूरे हो जाते है,

"इच्चि परिनायु अंजना, सुंदरी नंदन धीर । द्रव्य माव वेरी प्रवल, जिण जीत्या जा बढ़वीर ॥ चरम शरीरी सुगुण नर, गातां होइ आणंद । चड मनवंखित संपदा, हम बोलह गणि महानंद ॥५६–५७॥"

डॉ॰ रामसिंह तोमरने महाणंदि-द्वारा रचित एक 'आणंद स्तोत्र'को बात कही है। इसमें ४३ पद्य है। किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया है कि वे महाणंदि एक भिन्न व्यक्ति थे। उनकी रचना 'आणंदा'से सिद्ध है कि उसका निर्माण विक्रम-की चौदहवीं शताब्दीमें हुआ होगा। 'आणंदा'का प्रकाशन 'सम्मेलन-पत्रिका'में हो चुका है।

# ४१. मेघराज (वि॰ सं० १६६१)

ये पार्श्वचन्द्रसूरिगच्छके साधु थे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: पार्श्वचन्द्र, समरचन्द्र, राजचन्द्र और श्रवणऋषि। मेघराज श्रवण ऋषिके शिष्य थे। इसी शताब्दोमें एक दूसरे मेघराज भी हुए हैं, वे मेघमण्डल कहलाते थे और जो दिगम्बर ब्रह्म-शान्तिके शिष्य थे। उन्होंने 'शान्तिनाथ चरित्र' की रचना की थी। किन्तु मेघमण्डल सतरहवी शताब्दोके पूर्वार्धमें और मेघराज उत्तरार्धमें हुए थे। एक तीसरे मेघराज और थे जो मानुलब्धिके शिष्य थे और जिन्होंने 'सत्तर-मेदी पूजा' का निर्माण किया था।

मुनि मेघराज एक प्रौढ़ साहित्यकार थे। भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों-

१. नलदमयन्तीरास, अन्त माग, पच २-५, जैनगुर्जरकविश्रो, भाग १, १ष्ठ ४०२।

से उनकी रचनाएँ सत्काव्यकी कोटिमे बाती है। उन्होने स्थान-स्थानपर रोचक ढंगसे वर्लकारोंका प्रयोग किया है।

#### संयम प्रवहण

इसको 'राजचन्द्र प्रवहण' भी कहते हैं। इसमे राजचन्द्रमूरिक साधुजीवनको महत्ताका उल्लेख है। इसे हम माधु-भिक्तका ग्रन्थ कह सकते है। इसमे रामचन्द्र-सूरिके पूर्वाचार्य सोमरत्नसूरि, पासचन्द्रमूरि और समरचन्द्रसूरिके माता-पिता और आचार्य वनने आदिका भी वर्णन किया गया है। इसकी रचना वि० सं० १६६१ में हुई थी। इसकी एक प्रति सं० १६८१ आपाढ सुदी १५ की लिखी हुई जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमें वेष्टन नं० ३३९ में बँघी रखी है। उसका आरम्भ और अन्त इस प्रकार है,

"रिसहु जिणिसर जगितळेड नामि नरिंद मल्हार । प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिभोवन जन साधार ॥१॥ चक्री पंचम जाणीइ सोळमड जिनराय । शान्तिनाथ जिन शान्तिकर नर सुर प्रणमइ पाय ॥२॥"

#### अन्तिम - राग-धन्यासी

"गञ्जपति दरिसणि श्रति श्राणंद । श्रीराजचंद स्रिसर प्रतपंड जा लगि हु रविचन्द ॥४९॥ संयम प्रवहण मालिमगायंड नयर खम्मावत माहि । संवत सोल अनह इकसटई आणी श्रति उछाह ॥गछ॥ सरवण ऋषि गुरु साधु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सीस । गुण गञ्जपति ना मावइ माषइ पहुंचह श्रास जगीस ॥१५२॥"

# अन्य रचनाएँ

इनकी अन्य रचनाओं में 'नल-दमयन्ती रास', 'सोल सलीनो रास', 'पार्श्वचन्द्र स्तुति' तथा 'सद्गुरु-स्तुति' और है। इनमे 'पार्श्वचन्द्र-स्तुति' उन पार्श्वचन्द्रकी वन्दना है जिनके नामपर 'पार्श्वचन्द्रसूरिगच्छ' ही चल पड़ा था। 'सद्गुरु-स्तुति' मे गुरुकी स्तुति की गयी है और वह एक सुन्दर गीति-काव्य है।

१. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, ५० ४०१-४०२।

# ४२. सहजकीत्तं (वि० सं० १६६१-१६९७)

यह सांगानेर जयपुरके रहनेवाले थे। इनकी कृतियोसे इनके पारिवारिक जीवनका कुछ भी पता नहीं चलता है। यह खरतरगच्छकी क्षेम शाखाके साधु थे। इन्होंने मुनि जिनचन्द्रका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। इनके गुरुका नाम आचार्य हेमनन्दन था। इनकी विशेष स्थाति थी। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: जिनसागर, रत्नसार, रत्नहर्प, हेमनन्दन, सहजकीत्ति। इनके 'शत्रुजय महात्म्य रास'से आचार्य जिनसिंहसूरि और मम्राट् अकबरकी भेंटका दृत्त विदित होता है। इनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निम्म प्रकारसे है:

### प्रीति-छत्तोसी

इसको रचना सांगानेरमे वि० सं० १६८८ में विजयदशमीके दिन हुई थी। उसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके गुटका नं० ९७ में संगृहीत है। इसकी एक प्रति पं० तिलकविजयके शिष्य गोदाके द्वारा श्राविका समलदेके पढ़नेके लिए लिखी हुई बडोदराके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। उसका आदि और अन्त देखिए, आदि

> "प्रीति न किणिही जीती जायई, इकड्विणु अरिहंतजी, मावई कोडि उपाय करड कोड्, छागई मंत न तंतजी।"

बन्त

"प्रीति छत्रीसी ए वयरागि, भविक मणि हितकारजी, वाचक सहजकीरति कहड् मावड्, श्री संघ जयजयकारजी।"

'पार्क्-भजन', 'चडवीस', 'जिनगणघरवर्णन', 'पार्क्जिनस्थानवर्णन' और 'बीस तीर्थंकरस्तुति' ये चारों भिक्तसम्बन्धी काव्य जयपुरके बधीचन्दजीके जैन-मिन्दरमे गुटका नं० ११६ में निबद्ध हैं। उनके रचनाकालके विषयमे कुछ भी विदित नहीं हैं। हो सकता है कि सतरहवीं शताब्दीका अन्तिम पाद ही इनका रचनासमय हो, क्योंकि इनकी 'प्रीति छत्तीसी' आदिकी रचना उसी समय हई है।

# शत्रुजंय महात्म्य-रास

इसकी रचना नासणकोट में सं० १६८४ में हुई थी। इसकी एक प्रति वि०

१. श्री जिनसिंह सिंह जिम दिप्पड, तसु पाटई चित लावई, अकदर साहि सभासन रंजी, जलिंचि मीन छुड़ावइ रे। रात्रुंजय महात्न्य रास, अन्त साग, पद्य ७१वाँ, जैनगुर्जरक्तिविश्रो, भाग १, ५० ५२५। २. जैनगुर्जरक्तिविश्रो, भाग १. ५० ५२६।

सं० १८४५ कार्त्तिक शुक्ला ५ की लिखी हुई मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री देमाई महोदयने किया है।

# सुदर्शन श्रेष्ठि राम

इसकी रचना वगडीपुरमे वि० सं० १६६१ मे हुई थी। इनमें सेठ सुदर्शनका जीवन-चरित्र वर्णित है। वह भगवान् जिनेन्द्रका परम-भक्त था। पूरा ग्रन्थ भित्तसे ही ओतप्रोत है। प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार है,

"केवल कमलाकर सुर, कोमल वचन विलास, कवियण कमल दिवाकर, पणिमय फर्लविश्व पास । सुरनर किंनर वर ममर, सुन चरणकंज जास, सरस वचन कर सरसती, नमीयइ सोहाग वास। जासु पसायइ कवि लहर, कविजनमई जसवास, इंसगमणि सा मारती, देल सुझ वचन विलास।"

# जिनराजसूरि गीत<sup>3</sup>

यह गीत ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे प्रकाशित हो चुका है। इसमे १८ पद्य है। जिनराजसूरिको महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है,

"राउल 'मीम' समा मली रे लाल, 'जैसलमर' मझार।
परवादी जीता जियइ रे लाल, पाम्यउ जय जयकार।।४॥
कोध तज्यउ काया थकी रे लाल, दूरि कियउ अहंकार।
मायानइ मानइ नहीं रे लाल, लोम न चित्त लिगार॥८॥"

गुरुमे इतने गुण है कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता 
"जिण माहिं बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण।

वरणवी हुं निव सकूं, तसु विद्या तणउ गान॥॥॥

गुमके दर्शनसे परम आनन्द मिलता है,

"सद्गुरु वंदियइ, 'श्री जिनराज सुरिन्द'। दरशन अधिक आणंद, जंगम सुरतरु कंद ॥२॥''

१. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग १, ए० ५२५-२६।

२. जैनगुर्जरकवित्रो, भाग ३, ५० १०१६।

३. ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह, ५० १७४-१७६।

# जैसलमेर चैत्य प्रवाडी

इसको रचना वि० सं० १६७९ में हुई थो। इसमें ७ गीत है। जैसलमेरके चैत्योंको नमस्कार किया गया है। उसका आदि भाग देखिए,

> "साधु साधवी श्रावक श्रावी, श्री संवनई परिवार रे माई, श्री जिनराज स्रीमर हरषई, जैसलमेरु मझारि रे माई। चैत्र प्रवादि करह विधि सेती, वाजई वाजित्र सार रे, गावई गीत मधुर सर गोरी, खरतर गच्छ जयकार रे माई॥"

#### अन्य रचनाएँ

सहजकीत्तिने 'कलावती रास' वि० सं० १६६७, 'ब्यसन सत्तरी' १६६८, 'देवराज वच्छराज चौपई' १६७२, 'सागर श्रेष्टिकथा' १६७५, 'शीलरास' १६८६, और 'हरिश्चन्द्र चौपाई' १६९७ की भी रचना की थी।

# ४३. ब्रह्मगुलाल (वि॰ सं॰ १६६२)

श्री ब्रह्मगुलाल रपरी और चन्दवार गाँवोंके समीप 'टापू' नामक गाँवके रहनेवाले थे। यह आज भी आगरा जिलेमे यमुना नदीके किनारे बसा हुआ है। इस के तीन ओर नदी बहती है, अतः यह एक छोटा पूरा प्रायद्वीप ही है। इस भौगोलिक परिभाषासे अनिभन्न होनेके कारण ही उसका नाम टापू चल पड़ा होगा, और उस प्रचलित नामको ही किवने लिखा है। श्री कस्तूरचन्दजी काशलीवालने लिखा है कि ब्रह्मगुलालजी व्वालियरके रहनेवाले थे। किन्तु सत्य तो यह है कि उन्होंने 'ब्रंपन क्रिया' को रचना 'गढ़ गोपाचल' अर्थात् ग्वालियरमें की थी, किन्तु वे वहाँके रहनेवाले नहीं थे।

१. जैनगुजरकविश्रो, माग ३, ५० १०२२।

२. मध्यदेश रपरी चंदवार, ता समीप टापू सुषसार । कृपच जगावनकथा, अन्तिम प्रशस्ति, इस्ततिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन मन्दिर, अलीगंज।

**३. प्रशस्तिसंग्रह, जवपुर, श्रगस्त १६५०,** प्रस्तावना, पृ० २१।

४. बह्मगुलाल विचारि बनाई गढ़ गोपाचल थानै । छत्रपती चहुँ चक्र विराजै साहि सलेम मुगलाने । त्रेपन-क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसंग्रह, जवपुर, १६५०, पृ० २२० ।

श्री ब्रह्मगुलालके गुरुका नाम भट्टारक जगभूषण था। वे अपने समयके प्रसिद्ध विद्वान् और समर्थ गुरु थे। उन्होंसे ब्रह्मगुलालने ज्ञान उपाजित किया था और उन्होंकी प्रेरणासे 'कृपण जगावनहार' का निर्माण किया। वह बादशाह जहाँगीरका समय था। उसका शासनकाल संवत् १६६२ से १६८४ तक माना जाता है। श्री ब्रह्मगुलाल भी इसी समय हुए हैं। उनकी 'त्रेपन-क्रिया' सं० १६६५ में और 'कृपण जगावनहार' सं० १६७१ में बना।

उस समय टापूका राजा कीरितिसिंह था, जो तेग्र और त्याग दोनोमे ही समान रूपसे निपुण था। वह अपने भव्य गुणोके कारण कुलमे दीपकके समान माना जाता था। वह अपने मण्डलमे गो-रक्षाके लिए प्रसिद्ध था। भगवान्ने उसे अत्यिषिक उदार बनाया था। उसीके राज्यमें घर्मदासजीके भतीजे मथुरामलजी रहते थे, जो अपने कुलके सिरमौर, और दान देनेमे सेठ सुदर्शनके समान थे। वे ब्रह्मगुलालजीके घनिष्ठ मित्र थे, यहाँतक कि ब्रह्मगुलालके मुनि बननेपर वे स्वयं भी क्षुल्लक हो गये थे, और ब्रह्मगुलालके साथ ही रहते थे।

ब्रह्मगुलाल सच्चे कलाकार थे। एक बार उन्होंने सिहका वेप बनाया, तो कुछ ऐसा सच्चा सिहका भाव आया कि उससे एक राजकुमारको हत्या हो गयी। राजकुमारके पिताको सम्बोधन करनेके लिए जब जैन मुनिका वेष घारण किया तो फिर सच्चे जैन मुनि हो गये।

मुनि ब्रह्मगुलालकी छह रचनाएँ उपलब्ब हुई है : 'त्रेपन-क्रिया', 'क्रुपण जगावन कथा', 'बर्मस्वरूप', 'समवशरणस्तोत्र', 'जलगालन क्रिया' और 'विवेक-चौपई'। इनमें 'विवेक-चौपई' जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरमे है ।

- जगभूषण मट्टारक पाइ, करो घ्यान-अंतरगित आइ।
   ताको सेवगु ब्रह्म गुलाल, कीजी कथा क्रुपन उर-साल।।
   कृपण जगावन कथा, श्रन्तिम प्रशस्ति, इस्तलिख्ति प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन मन्दिर, श्रलीगंज।
- २. सोरह से पेंसिट संमच्छर कातिग तीज अधियारी हो। त्रेपन किया, श्रन्तिम पाठ, श्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, ५० २२०।
- सोरह सै इकहत्तर जेठ, नुमीहि दिवस सुमिर परमेठि । कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगंजकी इस्तलिखित प्रति ।
- ४. कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगं जवाली प्रति ।
- ५. गये मनाने को मथुरामल, यती धर्म महिमा जानी । क्षुल्लक होकर साथ हो लिये, भोग वासना सब हानी ॥ कवि पुत्रपति, ब्रह्मगुलाल मुनिकी कथा।
- ६. ठोलियान मन्दिर, जयपुरका गुटका नं० १२५।

### त्रेपन-क्रिया

इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे मौजूद है। इसकी रचना कार्त्तिक बदी तीज मं० १६६५ में हुई थी। रचनास्यल खालियर है। उस समय वहाँ सम्राट् जहाँगीरका राज्य था।

इस काव्यमें जनांकी त्रेपन घार्मिक क्रियाओंका उल्लेख है। उनका उल्लेख उपास्य बुद्धिसे ही किया गया है, अन्यथा क्रियाओंके कोरे विवरणमे गणितकी शुष्कता अवस्य आ जाती। काव्यमें रूखेपनके दर्शन भी नहीं होते। प्रथम मंगला-चरणमें ही किवने स्वीकार किया है कि भगवान् जिनेन्द्रकी चर्चा करने-मात्रसे ही पाप तो तुरन्त ही पलायन कर जाते हैं, और करोड़ों विघ्न क्षण-मात्रमें नष्ट हो जाते हैं। भगवान् जिनेन्द्रके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती देवीका स्मरण करतेसे काव्यके निर्माणमें आशातीत सफलता मिलती है। तीनो लोकके निवासी उस देवीकी वन्दना करनेमें अन्या अहोभाग्य मानते है,

"प्रथम परम मंगल जिन चर्च्च, दुरित तुरित ति मणि हो। कोटि विघन नासन अरिनंदन, लोक सिखरि सुख राजे हो। सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्भव, सिद्ध कवित सुम बानी हो। गन गन्धवं जत्थ सुनि इन्द्रनि, तीनि सुवन जन मानी हो॥"

#### कृपण जगावनहार

इसकी एक प्रति अलीगंज जिला एटाके शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिरके शास्त्रमण्डारमे हैं, दूसरी दिल्लीके पंचायती मन्दिरमे और तीसरी नहरौली, आगराके जैन साधु श्री सुखचन्दजीके पास 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के खोज-कत्ति देखी थी। इसके कथानकमें सरसता है और माषामें रमणीयता।

इस काव्यमें कृपणकी कथाके साथ-साथ मिक्त-रस पृष्ट हुआ है। क्या मैं क्षयं-करी और लोमदत्त दोनों ही कृपण हैं। उनकी दुर्दशाका कारण जिनेन्द्रकी मिक्त से विमुख हो जाना ही है। क्षयंकरी अपने पूर्व भवमें घवलसेठकी पत्नी मिल्ल थी। एक आष्टाह्मिक पर्वोत्सवमें उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, अपितु पूजनकी सामग्रीमें सड़ा-गला माल जुटा दिया और मुनियोंके मिलन शरीरको देखकर घृणा की, अतः अगले भवमें वह कोढ़िन हुई और नारकीय दुःख भोगने पड़े। अन्तमे भगवान जिनेन्द्रकी मिक्त करने और साधुओंकी सेवासे ही वह स्वर्गमे देव हुई।

कृपण सेठ लोमदत्तकी दो पत्नियाँ कमला और लच्छा जिनेन्द्रकी भक्त थीं। एक बार सेठकी बनुपस्थितिमें दोनोंने जैन मुनियोंको श्रद्धापूर्वक आहार दिया.

काशी नागरी प्रचारिखी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरण।

अतः उनको आकाशगामिनी और बन्यमोचिनी विद्याएँ सिद्ध हो गयीं। सेठ जब उनको किवाड़ोमें बन्द करके चला जाता था तो वे इन विद्याओं के बलपर सहस्रकूट चैत्यालयकी वन्दना करने जाती थी। सहस्रकूट चैत्यालयके समीप रत्न तो बिखरे ही रहते हैं। एक बार वे पड़ोसिनको ले गयीं तो वह बहुत-से रत्न समेट लायो। सेठको उसीसे वहाँ के रत्नोकी बात विदित हुई, और एक दिन वह विमानकी गुखालमे बैठ गया। किन्तु संयोगवशात् विमानका वह भाग फट गया और सेठकी मृत्यु हो गयी। दोनो सेठानियोको दुःख तो हुआ किन्तु सन्तोपपृवंक जिनेन्द्रपूजा और मुनियोंको दान देनेमें मन लगाया, अतः वे इहजीवनलीला समाप्त कर स्वर्गम देव हुई ।

इस प्रकार 'कृपण जगावन कथा'मे जिनेन्द्रकी भिन्न ही प्रमुख है। इसी कथामे एक जैन आचार्यने राजा वमुपतिको जिनेन्द्रको मृत्ति-पूजाकी उपयोगिता बतलायी है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा-पूजन पुण्यका निमित्त है, उससे आत्मा ज्ञानरूपमे परिणमित होती है। प्रतिमा-दर्शनसे कथाय गल जाती है।

> "प्रतिमा कारणु पुण्य निमित्त, विनु कारण कारज नहिं मित्त । प्रतिमा रूप परिणवे श्रापु, दोषादिक नहिं ब्यापे पापु । क्रोध लोभ माया विनु मान, प्रतिमा कारण परिणवे ज्ञान । पूजा करत होइ यह माउ, दर्शन पाए गले कषाउ ॥"

### धमस्वरूप

इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे मौजूद है। उसमें पद्य-संख्या ९२ है। इसकी रचना भाद्रपद शुक्ला तृतीया सं० १७२० मे हुई थी। उसमे जैन घर्मका स्वरूप वर्णन है।

किवने प्रारम्भके मंगलाचरणमें सरस्त्रती और गणपितके चरणोंकी वन्दना की है, िकन्तु इससे यह न समझना चाहिए िक ग्रन्थका सम्बन्ध जैन धर्मसे नही है। क्योंकि ''कीजे वांणी श्री जिणवर सार, संसार संग उतरे पार'' और ''मन्दिर वेदी दीरध होइ, जीणवर धरम जप सो होइ'' स्पष्ट रूपसे जैन धर्मकी महिमाको बतानेमें समर्थ है। एक नहीं अनेक जैन किवयोंने सरस्त्रती और गणपितकी वन्दनासे अपने ग्रन्थोंका प्रारम्भ किया है। सरस्त्रतीको भिक्त तो जैन-परम्परामें बहुत प्राचीनकालसे चली आ रही है, िकन्तु गणपितको भी विद्यांक अधिष्ठातृ देवके रूपमें हिन्दीके जैन किवयोंने स्वीकार किया था।

१. कृपण जगावन कथा, ऋलीगंजवाली प्रति ।

२. प्रथम सुमरौ सारदा, गणपति लागू पाय । गुण गाऊँ श्री जिण तणा, सुनौ भव्य मन लाय ॥

# ४४. उदयराज जतो (वि॰ सं॰ १६६७)

'मिश्रवन्युविनोद' के रचियताओंने इनके आश्रयदाताका नाम महाराजा रायिंसह लिखा है, जिन्होंने वि० सं० १६३० से १६८८ तक राज्य किया। किन्तु उदयराजकी लिखी हुई 'भजनछत्तीसी'से स्पष्ट है कि इनके आश्रयदाता जोधपुरके राजा उदयसिंह थे। इमी आधारपर श्री अगरचन्द्रशी नाहटाने 'मिश्रवन्युविनोद' का निराकरण किया है।

उदयराज जोधपूरके पासके रहनेवाले थे। मिश्रवन्युओंने उन्हें बीकानेरका रहनेवाला लिखा है। हो सकता है कि बीकानेरमें उनका जन्म हुआ हो और जोधपुरमें आश्रय मिला हो।

'भजनछत्तीमी'मे अपना परिचय देते हुए किन लिखा है कि यह ग्रन्थ मैंने ३६ वर्षकी उम्रमे बनाया और उसका निर्माणकाल सं० १६६७ है। अतः यह निश्चित है कि उदयराजका जन्म सं० १६३१ मे हुआ होगा। इनके पिताका नाम भद्रसार, माताका नाम हरपा, भ्राताका नाम सूरचन्द्र, पत्नीका नाम पुरवणि, पुत्रका नाम सूदन और मित्रका नाम रत्नाकर था। ये खरतरगच्छीय भद्रसारके शिष्य थे। भद्रसारने 'चन्दनमलयगिरी चौपई'की रचना की थी।

इनकी रचनाओंमे 'गुणबावनी', 'भजनछत्तीसी', 'चौबीस जिन सबैया' और

१. मिश्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४।

२. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिख्नि अन्थोकी खोज, भाग २, परिशिष्ट १, पृ० १४२-१४३।

साम समये उदयसिंह वास समये योघपुर। भजनळत्तीसी, पब ३२।

४. मिश्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृ० ३६३।

५. सालहर्सं सतसठैं, कीघ जन भजन छत्रोसी । मोनुं वरस छत्रीस, हुःव भनि आवह ईसी । भजनछत्तीसी, ३७ वें पद्मकी प्रथम दो पंक्तियाँ।

६. समिप पिता भद्रमार जन्म समये हरवा उर । समिप भात सूरचन्द्र मित्र समये रयणायर । समिप कलित्र पूरवणि समिप पुत्र सुदन दिवायर रूप अने अवतार ओ मो समये बापज रहण उदैराज इह लघी रती, भवभव समये मह महण ॥ सजनक्रोसी, एव ३२।

'मन प्रशंसा-दोहा' अत्यधिक प्रसिद्ध है। 'मित्रबन्धु-दिनोद'मे 'रंगेजदीन महताब'-को भो इनकी ही रचना माना है। इसके अतिरिक्त 'वैद्य विरिहिणी प्रबन्ध' भी इन्हीका रचा हुआ है। गुणबावनी कही 'सुभाषित वावनी' और कहीं 'गुणभासा' के नामसे प्रसिद्ध है।

#### भजनछत्तीसी

इस काव्यकी रचना वि० सं० १६६७ फाल्गुन बदी १३ श्क्रवारके दिन हुई थी। इसका रचनास्थल जोवपुर राज्यान्तर्गत 'मांडावाइ' नामका स्थान माना जाता है। उस समय वहाँ जगमाल नामका राजा राज्य करता था। प्रत्येक भजन भगवान् जिनेन्द्रकी भिवतसे युक्त है। भाषाके प्रवाह और भावोंकी प्रौढ़ता-को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कविकी काव्य-शक्ति पर्याप्त रूपसे विकसित थी। एक स्थानपर कविने आत्माको सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू भगवान् जिनेन्द्रसे प्रीति कर। यह प्रीति सांसारिक सम्बन्धों और मानापमानोंको दूर करने-मे पूर्ण रूपसे समर्थ है.

> ''प्रीति श्राप परजले, प्रीति अवशं परजाले। प्रीति गोत्र गाळने, प्रीति सुभवंश विटाले॥ प्रीति काज घर नारि, छेद दें छोरू छोड़े। प्रीति लाज परिहरें, प्रीति पर खंडे पाड़े॥ घन घटें देत दुख अंग में, अमस मस्ने श्रजरो जरे। उदैराज कहें सुणि श्रातमा, इसी प्रीति जिणऊं करें॥

इस छत्तीसीको पढ़नेवालेके दुःख सब दूर हो जाते हैं और पाप पलायन कर जाते है,

> "मद्रसार चरण प्रणाम करि, मैं अनुक्रमि मंड्या कवित । त्रैलोक छतीसी बांचता दुःस जाइ नासै दुरति ॥"

# गुण बावनी

इस काव्यको रचना बबेरइमें वि० सं० १६७६ वैशाख शुक्ला १५ को हुई थी। इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७३६ की लिखी हुई प्राप्त है। इस

१. मित्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४।

बिंद फागुण शिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत ।
 मांडावाह मंझारि, प्रभु जगमाल पृथी पति ।।
 भजनञ्जतीसी, पद्य ३७।

३. गुरा वावनी, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य ५६, जैनगुर्जरकवित्रो, पृष्ठ ६७६।

प्रतिको मुनि महिमाणिक्यने मूर्यपुरके मध्य सुश्रावक साह मांणिकजी हांसजीक्के पढ़नेके लिए लिखी थी। दूसरी प्रति भुवन विशाल मणिके द्वारा वि० मं० १८१२ माघ बदी ९ को पूगलमे लिखी हुई अभय भण्डार वीकानेरमे मौजूद है। तीसरी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरमें उपलब्ध गुटका नं० १२४ में निबद्ध है।

इस ग्रन्थमे सन्त काञ्यकी भौति पावण्डका निराकरण और आत्माको सम्बो-घन कर अघ्यात्मसम्बन्धी पद्योंकी रचना की गयी है। इसमे कुल ५७ पद्य हैं। प्रारम्भिक मंगलाचरणमे ही 'प्रणव अक्षर' रूप परमेश्वरको नमस्कार करते हुए कविने कहा है,

"ऊंकाराय नमी अळख अवतार श्रपरंपर,

गहिन गुहिर गंमीर प्रणव श्रख्यर परमेसर ।
त्रिएह देव त्रिकाल त्रिप्इ अक्षर त्रेधामय,
पंचभूत परमेष्ठि पंच इन्द्री पराजय ।
धुरिमत्र यंत्रइ धंकारि धुरि, सिध साधक मापंति सह
मद्रसार प्रयंपड गुर संमत उदेपुत्र ओंकार कहि ॥१॥"

अन्तः करणको निर्मे वनानेसे ही सब काम चलते हैं। बाह्याडम्बर तो व्यर्थ हैं। 'शिव शिव'का उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छल-को नहीं जीत लिया। जटाओं के बढ़ानेसे क्या होता है यदि पाखण्ड न छोड़ा। सिर मुड़ानेसे क्या होता है यदि मन न मुडा। इसी प्रकार घर-बारके छोड़नेसे क्या होता है यदि वैराग्यको वास्तविकताको नहीं समझा,

> "शिव शिव किथां किस्यूं, जीत ज्यों नहीं काम कीथ छल, काति कहनायां किस्यूं, जो नहीं मन मांझि निरमल । बटा बधायां किस्, जांम पाखंड न छंडयउ, मस्तक मुख्यां किस्ं, मन जीं माहि न मुंहयउ, ल्यांडे किस्ं मैले कीये, जो मनमाहि महलो रहह, धरबार तज्यां सीधउ किसं, अणब्झां उदो कहड ॥५३॥"

अपनी इस बावनीकी प्रशंसा करते हुए कविने कहा है, "जबतक समुद्र, ध्रुव, मेरु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र और ब्रह्मा-विष्णु-महेश है, तबतक यह बावनी रहेगी, और उत्तरोत्तर उसकी कला बढ़ती ही जायेगी। इस बावनी-के कहने, सुनने और लिखनेसे भी अनेकों ऋदि-सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सम्पत्ति बढ़ती है और सुझ मिलता है। एक कवित्तके कहने-मात्रसे ही मनुष्य पिटत हो जाता है,

१. गुराबावनी, पद्म ५५।

"एकोइ कवित्त कहई हुवई, तिकौ मनिष पंडित लहइ, उदैराज संपूरण मुखे करइ, तिको अनेक वातां कहइ ॥५७॥"

### चौबीस जिन सबैया

इसकी १९वी शताब्दोकी लिखी हुई एक प्रति बीकानेर बृहद्ज्ञानभण्डार-में सुरक्षित है। इस काव्यमें चौबीस तीर्थकरोकी भिक्तमें २०० सवैयोंका निर्माण हुआ है। सभी भिक्त-रसके उत्तम दृष्टान्त है। रचना प्रौढ़ है। उसका आदि भाग देखिए,

"प्रथम ही तीर्थंकर रूप परमेश्वर को,
वंश ही इक्ष्वाकु अवतंश ही कहायों हैं।
वृषम छांडन पग धोरी रहें धींग जावे,
धन्य मरु देव ताकी कुक्षी आयों हैं॥
राज ऋदि छोर किर मिक्षाचार भेष भये,
समता संतोष ज्ञान केवल ही पायों हैं।
गिमिराय जू को नंद नमै सुरनर वृन्द,
उदय कहत गिरि शत्रंजे सुहायों है ॥१॥"

#### मनःप्रशंसा दोहा?

इसको एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १२४ में निबद्ध है। मन-को सम्बोधन करके अनेक दोहोंका निर्माण हुआ है।

# वैद्य विरहिणि प्रबन्ध

इसको एक प्रति वि॰ सं॰ १७७२ कार्त्तिक सुदी १४ की लिखी हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमें सुरक्षित हैं। इसमें कुछ ७८ दोहें हैं। सभी प्रृंगारिक मिक्तिसे ओतप्रोत हैं। विरहण्वरसे प्रपीड़ित नारी बजराजरूपी वैद्यके पास जाती है और उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं।

"एकन दिन ब्रजवासिनी, दिल में दई उहार । हों दुखहारी बैद पै, जाइ दिखाऊं नारि ॥ को विरहिन जिय सोच में, घर अपनी जिय श्रास । रिगत पान क्यों कर दनै, गयौ बैद पै पास ॥२॥"

राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित प्रन्थोकी खोज, भाग ४, अगरचन्द नाहटा, उदय-पुर, १६५४, पृष्ठ १२२।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृष्ठ ३५-३६।

अन्त

"अपने अपने कंत सूं, रस वस रहिया जोइ। उद्देशज उन नारि कूं, जमें दुहागन होइ॥ जां रुगि गिरि सायर श्रचड, जांम अचल द्रूराज। तां रुगि रंग राता रहें. अचल जोडि ब्रजराज ॥७८॥"

# ४५. हीरानन्द मुकीम (वि॰ सं॰ १६६८)

शाह हीरानन्द जगतसेठके पुत्र बोसवाल जैन थे। वे आगराके रहनेवाले थे। उनके पास अरिमित धन था। आगराके सर्वोत्तम जौहरियों उनकी गणना थी। शहजादा सलीमसे धनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने सम्मेदिशखरजीकी यात्राके लिए संघ निकाला था। इसका उल्लेख कविवर बनारसीदासजीके 'अर्धकथानक'में हुआ है। उन्होंने लिखा है कि वि० सं० १६६१ चैत्र सुदी २ को होरानन्द मुकीमने प्रयागपुर नगरसे सम्मेदिशखरको संघ चलाया। स्थान-स्थानपर पत्र भेजे गये। चारों बोर सूचना फैल गयी। वनारनीदासजीके पिता खड़गसैन-के पास भी पत्र आया और वे इस यात्राके निमित्त घोड़ेपर चढकर घरबारको छोड़कर तुरन्त चल पड़े, और नन्दजीसे जा मिले। उसी वर्ष संघ वापस भी लौट आया। अनेकों मर गये या बीमार हो गये। खड़गसैन भी बीमार अवस्था-में ही घर आये थे।

इस यात्राका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तूत करनेवाला एक हस्तलिखित गुटका श्री अगर-

साहिब साह सलीम कौ, हीरानन्द मुणीम,
 औसवाल कुल जोंहरी, विनक वित्त की सीम ॥२२४॥
 अभैकथानक, पं० नायुराम प्रेमी संपादित, बम्बई १६५७, पृष्ठ २५।

२. आयो संवत् इकसठा, चैत मास सित दूज ॥२२३॥ तिन प्रयागपुर नगर सों, कोजो उह्म सार । संघ चलायो सिस्तर को, उतरघो गंगा पार ॥२२५॥ ठौर ठौर पत्री दई, मई सबर जित तित्त । चीठी आई सैन कों, आवहु जात निमित्त ॥२२५॥ सरगसंन तब उठि चलें, ह्वें तुरंग असवार । जाइ नंदजी कों मिले, तिज कुटुम्ब घरबार ॥२२७॥ वही, १८ २५-२६।

चन्दजी नाहटाको मिला है। यह खरतरगच्छके मुनि तेजसारके शिष्य बीरविजयका लिखा हुआ है। इसका नाम है 'बीर विजय सम्मेतिशखर चैत्य परिपाटो'। इसके अनुसार एक खरतरगच्छीय संघ आगरेसे चला था। शाह हीरानन्दका संघ जो इलाहाबादसे चला था, बनारसमे इस संघसे आकर मिल गया था। शाह हीरानन्दको संघ हीरानन्दके साथ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और तुपकदार भी थे। वहाँसे चन्द्रपुरी और पावापुरी आदि अनेक तीर्थोकी चन्दना करता हुआ तथा बड़े-बड़े विघ्नोको पार करता हुआ संघ शिखरजी पहुँचा। वहाँ २० टुंक और बहुत-सी मूर्तियोंकी चन्दना की। लौटते समय संघ राजगृहीके पाँच पर्वतों तथा बड़गाँवमें गौतम गणघरके स्तूप और अनेकानेक जैन मन्दिरोकी पूजा करता हुआ पटना आया। वहाँ संघ १५ दिन ठहरा और शाह हीरानन्दकी ओरसे सबको पहिरावणी दी गयी। जौनपरसे संघके व्यक्ति अपने-अपने स्थानको चले गये।

इससे शाह हीरानन्दका जैन तीर्थोंके प्रति भक्ति-भाव स्पष्ट है। यह बहुत कम लोगोको विदित होगा कि वे एक अच्छे किव भी थे। उनकी रची हुई 'अध्यात्म बावनी' एक सुन्दर काव्य है।

#### अध्यातम बावनी

इसकी रचना वि० सं० १६६८ में आषाढ़ सुदी ५के दिन हुई थी। उसी वर्ष लाभपुरमें भोजिंग किश्ननदास साह वेणीदासके पुत्रके पठनार्थ लिखी गयी इसकी एक प्रति उपलब्ध हुई है। इस काव्यमे ५२ अक्षरोंमे-से प्रत्येकको लेकर एक पद्मकी रचना की गयी है। सभी पद्म अध्यात्मसे ओतप्रोत है। सन्तकाव्यकी भौति ही 'जड़ चेतन'को सम्बोधन करके अपने हृदयस्थ भावोंको स्पष्ट किया गया है। भाषामें प्रवाह है।

"ऊंकार सरुपुरुष ईह अळष अगोचर, अंतरज्ञान विचारि पार पावई नहि को नर। ध्यान मूळ मनि जागि आणि अंतरि हहरावड, आतम तत्तु अनूप रूप तसु ततिषण पावड। इम कहिह हीरानन्द संघपति अमळ अटलहहु ध्यान थिरि सुह सुरति सहित मनमई धरड सुगति-सुगति दायक पवर॥१॥"

श्री त्रगरचन्द्र नाहटा, शाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवर्ण और सम्मेर्ताशखर चैत्य परिपाटी, त्रनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, एष्ठ ३००–३०१।

२. गुर्जरक्वित्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६६-६७।

वन्त

"मंगल करउ जिन पास आस पूरण किल सुरतर, मंगल करउ जिन पास दास जाके सब सुरनर। मंगल करउ जिन पास, जास पय सेवई सुरपति, मंगल करउ जिन पास, तास पय पूजइ दिनपति। सुनिराज कहई मंगल करउ, सपरिवार श्री कान्ह सुग्र, बावस बरन बहु फल करह सघपति हीरानंद तुव॥५०॥"

## ४६. हेमविजय (वि॰ सं॰ १६७०)

हेमविजय वृद्धशाखाके प्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसूरिके प्रशिष्य, और विजयसेनसूरिके शिष्य थे। हीरविजयसूरिका असाधारण व्यक्तित्व था, उनमे विद्वत्ता भी उत्तम कोटिकी थी। सम्राट् अकबरने उन्हे वि० सं० १६३९ मे दो बार आमन्त्रित किया था। उनका अलौकिक स्वागत हुआ, और उन्हे जगद्गुरुकी पदवी दी गयी। अधि विजयसेनसूरिको भी सम्राट् अकबरने वि० सं० १६५० मे निमन्त्रण देकर बुलाया था। उन्हें सवाई हीरविजयकी उपाविसे विभूषित किया गया था।

श्री हेमविजयने बाचार्य होरविजयकी महत्ताका उद्बोधन करनेवाली अनेका-नेक स्तुतियोको रचना संस्कृतमे की थी। उनमे-से एक तो अभीतक शत्रुजय पहाड़के शिलालेखमे अंकित है। इसमे ६७ इलोक है। अपने गुरु विजयसेनसूरिको प्रशंसामें उन्होंने 'विजय प्रशस्ति' का निर्माण किया। यह भी संस्कृतमे हो लिखी गयी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'कथारत्नाकर'की भी रचना की। इसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है।

हेमविजय हिन्दोंके भी उत्तम किव थे। उन्होंने हीरविजयसूरि और विजयसेन-सूरिकी स्तुतिमें छोटे-छोटे बहुत-से हिन्दी पद्य बनाये है। तीर्थकरोंकी स्तवनाके भी कुछ पद रचे हुए मिलते हैं। "मिश्रबन्धृविनोद' में भी इनका उल्लेख है। वहाँ इनके वि० सं० १६६६ में बनाये हुए स्फुट पदोंकी बात कही गयी है।

<sup>8.</sup> Vide P P. 265-276 Bhandarkar commemoration Volume.

र. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, 'Jain Priests at the Court of Akbar', भानुचन्द्र गणि, सिंघी जैन यन्थमाला, बन्बई, मूमिका, एष्ठ १।

इ. पं ० नाब्राम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, १६१७, पृष्ठ ४८।

४. सिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६७।

नेत्रहीन होनेके कारण उनके पदोंमे हृदयको गहरी अनुमूर्ति है । वे हिन्दीके परिचय-मात्रको हो नहीं, अपितु प्रौढ़ कवित्व-शक्तिको प्रकट करनेमे समर्थ है ।

## नेमिनाथके पद

नेमीश्वर राजुलके विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। उग्रसेनके द्वारपर बँधे पजुओंको करण पुकारसे उनके हृदयमें वैराग्यने जन्म लिया, और वे जैन मुनि होकर गिरनारपर तप करने चले गये। उस ममय राजुलकी आतुरताका हेम-विजयने सफल चित्र खींचा है। राजुल बेचैन होकर गिरनारकी ओर दौड़ उठी। सिखयोसे कहा कि तुम एक क्षण यहाँ हो खड़ी रहो, किन्तु सिखयोंने उसे पकड़ लिया, तो वह निहोरे करके कहने लगी कि तुम 'अबही तबही कबही जबही', अर्थात् अब, तब, कब, जब चाहो यदुरायसे जाकर कहो, ''हे नेमजी, तोरण-द्वारसे वापस क्यों लौट आये।" वह पद्य देखिए,

"किहि राजमती सुमती सखियान कूं, एक खिनेक खरी रहुरे। सिखरो सिगिरी अंगुरी सुही बाहि करित बहुत इसे निहुरे॥ श्रवही तबही कबही जबही, यदुराय कूं जाय इसी कहुरे। सुनि हेम के साहिब नेम जी हो, श्रव तीरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे॥"

राजुल मानी नहीं। अकेली हो चल पड़ी। यहाँ लोक-मर्यादाका बन्यन उसे बाँघ न सका। राजुलको दृष्टिमे वह नेमीश्वरकी पत्नी थी। भारतीय कन्या एक बार पित चुनती है, बार-बार नही। इसो कारण किसीकी परवाह किये बिना वह उस ओर दौड गयी। उसका गन्तव्य स्थान दूसरेका पित नही, किन्तु अपना ही पित था, इसलिए कुल-कानिका कोई प्रश्न उपस्थित नही होता। नयी-नयी घटाएँ उमड़ रही हैं। इघर-उवरसे बिजली चमक रही है। पियुरे-पियुरे कहकर पपीहा बिलला रहा है। उघर तो आसमानसे बूँदें टफ्क रही हैं और इघर 'उग्रसेनलली'-की बाँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी है। वह मुनि हेमविजयके साहब नेमीश्वरको देखनेके लिए अकेली ही निकल पड़ी है,

"वनघोर घटा उनयी जु नई, इततेँ उततेँ चमकी विजली। पियुरे पियुरे पिपहा विललाति जु, मोर किंगार करंति मिली। विच विन्दु परे दग आंसु झरें, दुनि धार अपार इसी निकली। सुनि हेम के साहव देखन कूं, उपसेन लली सु श्रकेको चली॥"

# ४७. नन्दलाल (वि॰ सं॰ १६७०)

किव नन्दलाल आगरेके पास 'गौसुना' के रहनेवाले थे। 'उनके पूर्वज बयानामें रहते थे। इनके पिता श्रवणदास गौसुनामें आकर रहने लगे थे। पं॰ नाथूरामजी प्रेमीने इनकी वंश-परम्परा — अमरसी, प्रेमचन्द्र, श्रवणदास और नन्दलालके रूपमें स्वीकार की है। किन्तु नन्दलालके 'यशोधर' और 'सुदर्शन चरित्र' से स्पष्ट है कि उनके पिताका नाम 'भयरो' अथवा 'भैरो' था। हो सकता है कि श्रवणदासका व्यापनका नाम 'भयरो' हो। नन्दलालका वंश अग्रवाल और गोत्र गोयल था।

नन्दलालकी माँका नाम चन्दन था। वे घार्मिक प्रवृत्तिको महिला थी। नन्दलालका झुकाव मो घमँको ओर था। वे विद्वान् थे और किव भी। उनको सुजनतापर रोझकर ही प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी विदुषी पुत्री 'जैनी' का उनके साथ विवाह कर दिया था। उनसे बुलाकीदासका जन्म हुआ जिसने अपनी माँकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, "सुगुन की खानि की धौँ सुकुत की वानि सुम, कीरित की दानि अपकीरति-कृपानि हैं। स्वारथ-विधानि पर स्वारथ की राजधानि, रमाह की रानि की धौँ जैनी जिनवानि हैं ॥"

नन्दलालके गुरुका नाम भट्टारक त्रिभुवनकीत्ति था। उनका यश चतुर्दिक्मे विस्तृत था। त्रिभुवनकीत्ति श्रुतके पारंगत विद्वान् थे। उनके भी गुरु मुनिराय सुखेमकीत्ति इतने पवित्र विद्वान् थे कि उनका नाम लेने मात्रसे ही पाप पलायन कर जाते थे। सुखेमकीत्तिके गुरु भट्टारक जशकीत्तिका तो बहुत अधिक नाम था। चारों और उनके संयमकी ख्याति थी। उन्होंने कामदेवको वशमे कर लिया था। नन्दलालको ऐसी विद्वान् और पात्रन परम्परा गुरुके रूपमे मिली थी और तदनुरूप ही वे स्वयं भी बने।

कविने अपने समयके आगरेकी प्रशंसामे बहुत कुछ खिला है। उस समय वहीं अकबरके पुत्र जहाँगीरका राज्य था। उसके शासनमे सब प्रजा सुखी थी।

१. पं नायूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६४।

२. अगरवाल वरवंश गोसुना गाँव को, गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्ह ता ठांव को । माताहि चन्दन नाम पिता भयरो भन्यो, नन्द कही मनमोद गुनी गन ना गन्यो ॥ काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इस्तलिखिन अन्थोंकी खोजका २० वाँ त्रैवार्षिक विवरण, नन्द वा नन्दलालका विवरण ।

३. नुलाकीदास, पायडवपुराख, प्रशस्ति ।

४. सुदर्शनचरित्र, प्रशस्ति, पद्य ११-१३, का० ना० प्र० प०, २०वॉ नैवार्षिक विकरण।

कोई घार्मिक प्रतिवन्य नहीं था। साहित्यकार भी स्वतन्त्र रूपसे लिख रहे थे। कवि नन्दलालकी तीन रचनाएँ उपलब्ध है: 'यशोधरचरित्र', 'सुदर्शनचरित्र' और 'गूढ़-विनोद।'

### यशोधरचरित्र

'यशोधरचरित्र'की एक प्रति नया मन्दिर दिल्लोके सरस्वतीभण्डारमें प्राप्त है। यह वि० सं० १९७२ की लिखी हुई है। दूसरी हम्तलिखित प्रति वि० सं० १८३९ की लिखी हुई जयपुरके बघीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे है। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवीं त्रैवार्षिक रिपोर्टमें जिस 'यशोधरचरित्र'का उल्लेख है, उसका लेखनकाल नही दिया है। नन्दलालने इस काव्यका निर्माण वि० सं० १६७० श्रावण शुक्ला सप्तमीको किया था।

इस काव्यमें जैनघर्मके प्रगाढ़ भक्त महाराज यशोघरके जीवन-चरित्रका वर्णन है। अपभ्रंशके प्रसिद्ध कवि पुष्पदन्तसे लेकर नन्दलाल तक अनेक यशोघर-चरित्रोंका निर्माण हो चुका था। अतः काव्यका कथानक तो पुराना ही है, किन्तु काव्यत्वकी दृष्टिसे नयापन है। उसमें चौपाई छन्दका प्रयोग किया गया है। माषामें प्रसादगुण है और गतिशीलता। काव्यके प्रारम्भमे सरस्वतीकी वन्दना है,

"हैं कर जोडि नऊ सरसती, बढ़ें बुद्धि उपजे शुम मती। जिन बानी मानी जिन आनि, तिनको वचन चढ्यो परवान।। बिंबुध विहंगम नव घन वारि, किंब कुल केलि सरोवर मार। मवसागर त् तारन भाव, कुनय कुरंग सिंघनी माव।। वे नर सुन्दर ते नर वली, जिनकी पुडुमि कथा बहुचली। जिनको तें सारद वर दीयो, सुख सरिता सु अमल जळ पीयो॥"

आगरेका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि वहाँ भगवान् जिनेन्द्रके

१. जहाँगोर उपमा देऊ काहि, श्री सुलितान नूरंदी साहि। कोश देश मंत्री मित गूढ, छत्र चमर सिंघासन रूढ।। घन कन पूरन तुंग अवासु, दसिंह निसक घर्म के दाम। सुदर्शनचरित्र, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य ५०५, ५०३, वही।

२. संवत् सोरशे अधिक सत्तरि शावन मास ।

सुकुल सोम दिन सत्तमी, कही कथा मृदु मास ॥

यशोधरचरित्र, ऋन्तिम प्रशस्ति, पद्य ६।

३. यशोधरचरित्र, श्रादि भाग, जयपुरके श्री बधीचन्दजी दि० जैन मन्दिरकी हस्त-लिखित प्रति ।

भक्तोंकी कमी नहीं थी। अनेक धर्मवन्तोंने असंख्य रुपया व्यय करके जिन-मन्दिरोका निर्माण करवाया था। उनमें जिनमूर्तियोकी प्रतिष्ठा भी हुई थी। जैन पुराणोंकी प्रतिलिपियाँ हो रही थीं। जैन कवि भक्तिसे युक्त कविता रचनेमें प्रवृत्त थे,

> "होहि प्रतिष्टा जिणवरतनी, दीसहि धर्मवंत बहुधनी। एक कराविह जिणवरधाम, लागें जहां असंपिन दाम।। एक लिखा के परम पुरान, एक करिह संतीक प्रधान। राज चैन कोऊ सकति न लुपें, कविता कवित्त तपी तप तपें।"

# सुदर्शनचरित्र

'सुदर्शनचरित्र'की एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्लीमें मौजूद है। किन नन्दलालने इस काव्यको नि॰ सं॰ १६६३ माघ शुक्ला पंचमी गुरुनारके दिन रचा था। काव्यमें सेठ सुदर्शनका चरित्र चित्रित किया गया है। वह एक मक्त सेठ था। इसलिए इस काव्यमें प्रारम्भसे अन्त तक भिनतकी घारा ही प्रनाहित हो रही है। कथानकपर अपभ्रंशके 'सुदंसणचरिउ' का पूरा प्रभाव है। भाषा और मान दोनों ही सुन्दर है। पूरा काव्य 'चौपाई' छन्दमें लिखा गया है।

आगरेके निवासी निःशंक होकर अपने-अपने धर्मका पालन करते थे, इस कथनको निरूपित करनेवाली एक चौपाई देखिए.

> "धन कन पूरन तुंग श्रवासु । वसहिं निसंक धर्म के दास ॥ छत्राधीश हमार्ज वंश, श्रकवर नंद वैरि विध्वंस ॥"

## गूढ़-विनोद

'गूढ़-विनोद'को एक हस्तिलिखित प्रति जयपुरके पण्डित लूंणकरजीके मन्दिरमे रखे गुटका नं० ९ में निबद्ध है। इसमें अध्यात्म-सम्बन्धी पद और गीत हैं।

१. यशोषरचरित्र, पद्य ६१४-६१५, नया मन्दिर दिल्लीकी इस्तलिखित प्रति ।

संवत सोरह से उपरंत, त्रेसिठ जानहु वरिष महंत ।।
 माघ उज्यारे पाष, गुरु वासर दिन पंचमी ।
 बंघि चौपई माष, नंद करी मित सारशी ।।
 सुदर्शनचरित्र, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य ६-७, वही ।

३. नैना नींद बादि जो कही, ताहि विधि बांध्यो चौपही !! सुदर्गनचरित्र, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद १३, वही ।

# ४८. कवि सुन्दरदास (वि॰ सं० १६७५)

जैन किन सुन्दरदास हिन्दीके सन्त सुन्दरदाससे पृथक् थे। जैन किन सुन्दर-दास नागड़ प्रान्तके रहनेनाले थे। दिल्लीके आस-पासका प्रदेश बागडके नामसे प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ये शाहजहाँ बादशाहके कृपापात्र किन्यों में से थे। बादशाहने इनको पहले किन्दराय, फिर महाकिनिरायका पद प्रदान किया था। ये औरंगजेबके समय तक जीनित रहे। सन्त सुन्दरदायका जन्म 'घौंसा' नामक स्यानपर हुआ था जो जयपुरसे १६ कोस पूर्वमे स्थित है। इनके पिताका नाम चोखा और माताका नाम सती था। इनको रचनाओमे 'सुन्दर निलास' ही अधिक प्रसिद्ध है। वह अध्यात्मका ग्रन्थ है। जैन किन सुन्दरदास भी अध्यात्मनादी थे। दोनोकी भाषा, शैली और भानधारामे बहुत कुछ साम्य है, किन्तु दोनोंका अन्तर भी स्पष्ट है।

जैन किन सुन्दरदासके चार प्रन्थोंका अनुसन्धान हो चुका है: 'सुन्दर सतसई', 'सुन्दर विलास', 'सुन्दर ष्ट्रंगार' और 'पाखण्ड पंचासिका'। काशी नागरी प्रचारिणी पित्रकाके सम्पादकोने जब 'सुंदर श्रृंगार' को खोज को, तो उसके प्रारम्भमें "श्री जिनाय नमः पुनः गणेशाय नमः, देवी पूज्ं सरस्वती हरेक पाय। नमस्कार कर जोर के कहै महाकविराय॥" लिखा हुआ प्राप्त किया। उसपर टिप्पणी लिखते हुए उन्होने कहा, "इसके प्रारम्भमें 'श्री जिनाय नमः' क्यों लिखा है, यह प्रदन अपने सभी आश्चर्योंके साथ उपस्थित है।" किन्तु हिन्दीके जैन किन प्रायः अपनी रचनाओंके प्रारम्भमें भगवान् जिनेन्द्रके साथ-साथ गणेश और सरस्वतीकी भी वन्दना करते रहे है। श्री अचलकी तिने तो अपने 'विषापहार स्तोत्र'के प्रारम्भमें "विश्वनाथ विमल गुन ईस। विहरमान बंदौ जिन बीस॥ ब्रह्मा विष्णु गनपित सुन्दरी। वर दीजौ मोहि बागेसुरी " तक कहा है। किन सुन्दरदासके पदोके मध्यमें स्थान-स्थानपर भगवान् जिनेन्द्रके गुणोंकी महिमाका वर्णन है। इससे उनका जिन-भक्त होना सिद्ध ही है।

का॰ ना॰ प्र॰ पत्रिका, Annual Report Search for Hindi Manuscripts-1901, No. 3.

२. डॉ॰ मोर्तालाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वि॰ सं॰ २००८, पृ॰ २६३।

इ. का॰ ना॰ प्र॰ पत्रिका, Annual Report search for Hindi Manuscripts-1901, No. 3.

४. देखिए वही।

५. का० ना० प्र० पत्रिकाका १५वाँ त्रैवापिक विवन्छ, अचलकीति जैनका विवर्छ।

## सुन्दर शृंगार

काशी नागरी प्रचारिणी पित्रकामे 'सुन्दर श्रृंगार'की दो हस्तलिखित प्रतियोंका उल्लेख है। पहली बोधपुरके राजकीय पुस्तकालयमे मौजूद है। इसमें ९०० पद्य हैं। यह वि० सं० १७९१ में लिखी गयी थो। दूसरी श्री भाग्यसागर गणिके शिष्य पं० दौलतसागरने कानपुरमें वि० सं० १८३५ में लिखी थी। तीसरी हस्तिलिखित प्रति मेवाड़के प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय सज्जन वाणीविलासमें प्रस्तुत है। यह प्रति वि० सं० १८११ की लिखी हुई है। इसमे ४५९ पद्य हैं। इसके अनुसार यमुना तटपर बसे हुए आगरे नगरमें बैठा हुआ शाहजहाँ बादशाह राज्य करता था,

"नगर आगरी बसत है जमुना तट सुम थान। तडां पातसाडी करें बैठो साडिजिडांन॥२॥"

जयपुरके पण्डित लूंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२६मे भी श्री मुन्दरदासजीका 'सुन्दर श्रुंगार' निबद्ध है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति अतिशय क्षेत्र महावीरजीके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है। प्रति सुन्दर है। विषय श्रुंगार रससे सम्बन्धित है।

#### पाखण्ड पंचासिका

यह रचना जयपुरके बड़े मिन्दरमें विराजमान गुटका नं० १२०में निबद्ध है। इसमें पाखण्डको बुरा कहा गया है। इस काव्यसे प्रमाणित है कि किवराय सुन्दरदास योगीन्द्र, रामिसह और देवसेनकी परम्परामें थे। उन्होंने बाह्य कर्म-कलापोके परित्यागकी बात कही है।

# मुन्दर सतसई और मुन्दर विलास

दोनों कृतियाँ, जसवन्तनगरके दि॰ जैन मन्दिरके एक गुटकेमें संकलित हैं। यह गुटका स्वयं सुन्दरदासजीने मल्लपुरमें वि॰ सं० १६७८ में लिखा था।

दोनों रचनाओं में आध्यात्मिकतासे मरे पद्योंका समावेश हुआ है। कवि अपने 'बो'को सम्बोधन करते हुए कहता है, ''ओरे जिया! तू विषयरसको छोड़ दे, जिससे तुझे सुख प्राप्त होवे। तू सम्पूर्ण विकारोंको छोड़कर जिनेन्द्रके गुण गा।

মা০ না ম০ বলিকা, Annual Report Search for Hindi Manuscripts-1901, No. 3.

राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग १, १० १५६।

३. कामताप्रसाद केन, दिन्दी केन साहित्यका संचित्त इतिहास, पृष्ठ १२७-२८।

तेरी महत्ता इसीमें है कि तुझे फिर इस चतुर्गतिमें न आना पड़े, और ऐसा तभी हो सकेगा जब तू क्षण-क्षणमे मगवान् जिनेन्द्रके गुण गायेगा। अपनी आत्मामें चित्त लगानेवाला पुरुष अचल पद प्राप्त करता है,

> "जिया मेरे छांदि विषय रस ज्यौ सुख पावै। सब ही विकार तजि जिण गुण गावै॥ घरी-घरी पळ-पळ जिण गुण गावै। ताते चतुर गति बहुरि न द्यावै॥ जौ नर निज आतसु चित ळावै। सुन्दर कहत अचळ पद पावै॥

पद

सुन्दरदासजीके लिखे हुए पद मन्दिर ठोलियान जयपुरके गुटका नं० ११० में और दि० जैन मन्दिर बडौतके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रहमें संकलित है। एक पदमें जीवकी मूर्खता बताते हुए कविने लिखा है कि वह एक ओर तो संसारका आनन्द चाहता है और दूसरी ओर मोझसुख। किन्तु यह तो वैसे ही है जैसे कोई पत्थरकी नावपर चढ़कर समुद्रसे पार होना चाहे। शब्या बनाये कुपाणोकी और चाहे विश्वाम, यह असम्भव है। वह पद्य इस प्रकार है,

"पाथर की करि नाव पार-दिध उतस्यी चाहै, काग उड़ाविन काज मूढ़ चिन्तामणि बाहै। बसै छाँह बादक सणी रचै धूम के धाम, करि क्रपाण सेज्या रमै ते क्यों पाबै विसराम ॥"

कवि सुन्दरदासको अपने आराध्यको महिमामे अटूट विश्वास था। उनक आराध्यने चिद्रूपका ध्यान घरके संसारसे मुक्ति प्राप्त की थो। उसके समान विश्वमे और कोई नहीं है। उसकी भिक्तसे रोग-विरोग दूर हो जाते हैं.

> ''रहत भये संसार सौं जी हिरदे धरि करि ध्यान, ध्यान धरयौ चिद्रूप सौं जी उपज्यौ है केवल ज्ञान। रोग विरोग न संचरें हो मन विलत फल होह, कर जोडे सुन्दर मणें स्वामी तुम सम और न कोइ॥"

१. वही, पृष्ठ १२६।

२. मन्दिर ठोलियान, जयपुरका गुटका नं० ११०, पृष्ठ १२०, पद्य धवाँ।

दि० जैन मन्दिर, बड़ौनके शास्त्रभण्डारके पदमंग्रकी इस्तलिखित प्रति, पृष्ठ ३३।

# धर्म सहेली

सुन्दरदासको यह कृति दोवान बन्धीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं॰ ५१ में निबद्ध है। रचना सरस है। इसमे केवल ७ पख है।

## ४९. पं० भगवतीदास (वि॰ सं० १६८०)

पं भगवतीदास अम्बासा जिलेके बृद्धिया नामक स्थानपर उत्पन्न हुए थे। उस समय बृद्धिया घन-धान्यादिसे सम्पन्न एक रियासत थी। अब तो वहाँ खण्डहर अधिक है।

भगवतीदासका कुल अग्रवाल और गोत्र वंसल था। उनके पिता किसनदासने वृद्धावस्थामे मुनित्रत बारण कर लिया था। भगवतीदास बूढ़ियासे जोगिनीपुर (देहली) आकर रहने लगे थे। देहलीमे मोतीबाजारके पार्श्वमन्दिरके पास हो पण्डितजोका निवास-स्थान था।

किव भगवतीदासके गुरुका नाम भट्टारक महेन्द्रसेन था, जो उस समय दिल्ली-की भट्टारकीय गद्दीपर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रसेन काष्ठासंघ माथुरगच्छीय भट्टारक गुणचन्द्र (वि० सं० १५७६) के प्रशिष्य और सकलचन्दके शिष्य थे। भगवती-दासने अपनी प्रत्येक रचनामें महेन्द्रसेनका उल्लेख किया है।

किन भगवतीदासकी अधिकांश कृतियाँ सम्राट् जहाँगीरके शासनकाल (सन् १६०५-६२) मे पूर्ण हुईं। कित्य अवशिष्ट रचनाएँ शाहजहाँके राज्य (सन् १६२८-५८) मे भी रची गर्यो। किन्ने जहाँगीरकी प्रशंसा की है। रचनाओ-का निर्माण किसी एक स्थानपर न होकर देहली, आगरा, हिसार, कैथिया, संकिसा आदि अनेक स्थानोंपर हुआ। उनकी २५ कृतियाँ उपलब्ध हैं, जिनमे

१. प्रशस्ति, बृहत्सीतासतु, सलावा प्रति, अनेकान्त, वर्ष ११, पृष्ठ २०५, पाद-टिप्पण २।

२. भट्टारक सम्प्रदाव, जोहरापुरकर, जीवराज अन्ध्रमाला, शोलापुर,१६५८, पृ० २४३, लेख संस्था ( ५६६–६०३ )।

३. बरे राज छवलो जहांगीर का फिरिय जगित तिस आिन हो। शिश रस वसु विदा घर हो संवत मुनहु सुजान हो।। गुरु मुनि माहेन्द्रसेनजी पदपंकज नमुं तास हो। सहर सुहाया बूडिये कहत भगौतीदास हो।।३५॥ सुनित शिरोमिक चूनको, देखिए वही, सेस संख्या, ५६६, एष्ठ २३०।

'ज्योतिषसार' और 'वैद्यविनोद' नामकी दो रचनाएँ भी हैं। विवशिष्ठ २३ साहि-त्यिक कृतियाँ हैं। वे आध्यात्मिकता और भिक्तसे पूर्ण हैं। उनकी भाषा सरस हिन्दी है। भगवतीदासने 'नवांककेवली' और 'द्वाविशदिन्द्रकेवली'की प्रतिलिपि भी की थी। र रचनाबोका परिचय निम्न प्रकार है,

## मुगति रमणी चूनड़ी

इसकी रचना बृद्धिया गाँवमे वि० सं० १६८०मे हुई थी। उस समय जहाँगीरका राज्य था। इसमे ३५ पद्य है। यह एक इत्यक-काव्य है। इसमें मुक्ति रमणीको चूनड़ी बनाया है। यह चूनड़ो झानक्स्पी सिललमे भिगोकर सम्यक्ति कपी रंगमे रंगी जाती है। चूनड़ी स्त्रियोंके बोढ़नेका उत्तरीय रंगीन वस्त्र है।

## छघु सीतासतु

कविने पहले वि० सं० १६८४ में 'बृहत्सीतासतु'का निर्माण किया था, किन्तु रचना बड़ी हो गयी थी और उसमें आकर्षण भी नहीं रहा था, अतः उन्होंने उसे वि० सं० १६८७ चैत्र शुक्ला चतुर्थी चन्द्रवारको संक्षिप्त करके चौगईबद्ध कर दिया। अब यह उपलब्ध है।

'लघुसीतासतु' में रावणकी पत्नी मन्दोदरी और सीताका संवाद दिया है। मन्दोदरी सीताको रावणके साथ सम्भोग करनेके लिए प्रेरित करती है और सीता अपने सतीत्वपर दृढ़ रहती है। ये संवाद १२ महीनोंमें-से प्रत्येकको लेकर लिखे गये हैं। आषाढ़ के संवादकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए,

मन्दोद्री: "तब बोछइ मन्दोद्रि रानी, रुति अषाद वनघट घइरानी।
पीय गए ते फिर घर आवा, पामर नर नित मंदिर छावा ॥
छविं पपीहे दादुर मोरा, हियरा उमग घरत निंह मोरा।
बादर उमिं रहे चौपासा, तिय पिय बिनु छिहिं उसन उसासा॥
नन्हीं बूंद झरत झर छावा, पावस नम आगमु दरसावा।
दामिन दमकत निश्च अंभियारी, विरहिन काम-वान उरि मारी॥
भुगविं मोग सुनिं सिख मोरी, जानव काहे मई मित मोरी।
मदन रसाइन हृद्द जग सारू, संजम-नेमु कथन विवहारू॥

ज्योतिषसार श्रोर वैद्य विनोदकी प्रशस्तियाँ 'मट्टारक सम्प्रदाय'में लेखांक ६०१ श्रोर ६०२ पर निवद हैं।

२. वहीं, लेखांक ६०४ व ६०५।

३. पचायती मन्दिर देहलीको 'लघु सीतासतु' की इस्तलिखित प्रति।

जब रूपि इंस झरीर महिं, तब रुगु कीजड्ड मोगु । राज तजहिं मिक्षा ममहिं, इदं भूका सब रोगु ॥''

सीता: "ग्रुक-नासिक मृग-हग पिक-बह्नी, जानुकि वचन छवह सुखि रह्नी अपना पिय पह असृत जानी, अवर पुरुष रवि-दुग्ध समानी ॥ पिय चितवनि चितु रहह अनन्दा, पिय गुन सरत बढ़त जस कंदा। प्रीतम प्रेम रहह मनपूरी, तिनि बालिसु संगु नाहिं तूरी ॥ सुख चाहह ते बावरी, परपति संग रित मानि। जिड किप शीत विधा मरह, तापत गुंजा आनि॥ नृष्णा तो न बुझाह, जल जब खारी पीजिये। मरगु मरह धिप धाइ, जल धोखह थिल रेतकह ॥"

### मनकरहा रास

यह एक रूपक-काव्य है। इसमें मनको 'करहा' बनाया गया है। करहा ऊँट-को कहते हैं। सबसे पहले मुनि रामिंसहने अपने 'पाहुड दोहा'में मनके साथ करहा-की उपमा दो है। मुनिजो राजस्थानो थे, अतः उनके द्वारा दो गयी इस उपमामें मौलिकता और स्वाभाविकता है। पं० भगवतीदास पजाबी थे। उन्होंने अवश्य ही 'मनकरहा' 'पाहुड दोहा' से लिया होगा, किन्तु केवल एक शब्द ले लेनेसे कोई रचना 'बासी' नहीं हो जाती। 'मनकरहा रास' एक सरस और मौलिक कृति है। उसमें २५ पद्य हैं। वहाँ संसाररूपी रेगिस्तानमें मनरूपी करहाके भ्रमणकी कहानी कही गयी है।

### जोगीरास

इसमे ३८ पद्य है। उनमे बताया गया है कि यह जीव इन्द्रिय सुखके कारण संसारमें मटक रहा है। उसे चाहिए कि अपने मनको स्थिर कर, अपने ही आन्तरिक घरमें विराजमान विदानन्दरूपी शिवनायकका भजन करे। ऐसा करनेसे वह भव-समुन्द्रसे पार हो जायेगा—

"पेखडु हो तुम पेखडु माई, जोगी जगमहि सोई। घट-घट-अन्तिर तसइ चिदानन्दु, अञ्चु न लखिए कोई। मव-वन-मूळ रह्यौ अमिरावल्ज, सिवपुर-सुध विसराई परम सर्वीन्द्रिय शिव-सुख-तिज करि, विषयित रहिट लुमाई। सनंत चतुष्टय-गुण-गण राजिई तिन्हकी हुउं बिलहारी। मनिष्ठिर स्थानु जयहु शिवनायक, जिटं उत्तरहु मवपारी॥"

### चतुर बनजारा

इसमें ३५ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें उस जीवको चतुर वनजारा कहा है, जिसने अपने अनुभवके बलपर संमारको असार समझा है। अनेक जैन कवियोंने जीवकी उपमा बनजारेसे दो है।

## वीर जिनिन्द गीत और राजमती नेमीसुर ढमाल

'वीर जिनिन्द गीत'में पद्य है, उनमे मगवान महावीरकी स्तुति की गयी है । पद्योंमें सरसता है। 'राजमती नेमीसुर ढमाल'में राजमती और नेमीसुरके प्रसिद्ध कथानकको लेकर २१ पद्योंमें लिखा गया है।

#### टंडाणारास

एक आध्यात्मिक रचना है। इसमें बताया गया है कि यह जीव ज्ञानी है किन्तु अपने प्रमुख गुणोंको छोड़नेके कारण अज्ञानी बन गया है। उसका कर्त्तव्य है कि शुक्लध्यान धारण कर केवलज्ञान प्राप्त करे। अन्तिम पद्य देखिए,

> "धर्म-सुकळ घरि ध्यातु अन्पम, कहि निज्ज केवळनाया वे । जंपति दास मगवती पावहु, सासड-सुहु निब्वाया वे ॥"

## अनेकार्थ नाममाला

यह एक कोश-प्रन्य है। इसके तीन अध्यायों में क्रमशः ६३, १२२ और ७१ दोहे हैं। अनेकार्य शब्दोंका पद्य-बद्ध ऐसा कोश हिन्दी साहित्यकी अनुपम निर्मि है। इसकी रचना बनारसीदासजीकी 'नाममाला'के १७ वर्ष उपरान्त हुई। किन्तु इस-जैसी सरसता नाममालामें नहीं है। इसका रचनाकाल वि० सं० १६८७ आषाढ़ कृष्णा तृतीया गुरुवार और रचना-स्थल देहली-शहादरा माना जाता है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति पंचायती जैन मन्दिर देहलीके शास्त्रभण्डारमें निबद्ध है।

### मृगांक लेखा चरित

इसका निर्माण पं० भगवतीदासने वि० सं० १७०० अगहन शुक्ला पंचमी सोमवारके दिन हिसार नगरके वर्षमान मन्दिरमे किया था। इस ग्रन्थकी भाषा अपभ्रंश है, किन्तु उसमें हिन्दीका बहुत बड़ा अंश गिभत है। फिर भी यह अपभ्रंशकी अन्तिम कृति मानी जाती है।

इसमे चन्द्रलेखा और सागरचन्दके चरित्रका वर्णन है। अनेक विपित्तियौ आयो किन्तु चन्द्रलेखा अपने सतीत्वपर दृढ़ रही। यह एक खण्ड-काव्य है। कथानकमे आकर्षण है।

### आद्त्यत्रतरास आदि

पं० भगवनीदासकी अवशिष्ट कृतियाँ साधारण है, किन्तु उनमे कहीं-कही भावपरकता भी है। वे रचनाएँ इस प्रकार हैं—'आदित्यव्रत रास' (२० पद्य), 'पखवाडाराम' (२२), 'दशलक्षणरास' (३४), 'ख्रिचडीरास' (४०), 'साधु-समाधिरास' (३०), 'रोहिणोव्रतरास' (४२), 'द्वादण अनुप्रेक्षा' (१२), 'सुगन्धदशमीकथा' (५१), 'आदित्यवारकथा' (४६), 'अनथमीकथा' (२६), 'सज्ञानीढमाल', 'आदिनाथ स्तवन', 'शान्तिनाथ स्तवन'।

# ५०. पाण्डे रूपचन्द (वि॰ सं॰ १६८०-१६९४)

पं॰ नाथूराम प्रेमीने, 'अर्थ-कथानक' के संशोधित संस्करणमे रूपचन्द नामके चार व्यक्तियोंका उल्लेख किया है। उनमें प्रधान वे हैं, जिनके साथ बैठकर किव बनारमीदास अध्यात्मचर्चा किया करते थे। दूसरे वे हैं, जिनसे 'गोम्मटसार जीवकाण्ड' पढकर बनारसोदासका मिथ्यात्व दूर हुआ था। तीसरे वे हैं, जिन्होंने मंस्कृतमें 'समवशरण पाठ' की रचना की, और चौथे वे हैं, जिन्होंने 'नाटक समय-सार' को भाषा-टोका लिखी। इनमे दूसरे रूपचन्द ही पाण्डे रूपचन्द है। किव बनारसीदासने उन्हें 'गुरु' अथवा 'पाण्डे' कहकर अभिहित किया है। पं॰ प्रेमीने पाण्डे रूपचन्द और 'समवशरण पाठ' के रचियता पं॰ रूपचन्दको भिन्न माना है। किन्तु सत्य यह है कि दोनों एक थे। दोनों संस्कृतके विद्वान् थे, दोनोंने बनारसमें शिक्षा पायी और दोनोंका समय भी एक था।

'समवशरण पाठ' को 'केवल ज्ञानकल्याणार्चा' भी कहते हैं। इसकी रचना वि० सं० १६९२ में हुई थी। इसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट हैं कि पाण्डे रूपचन्दका जन्म कुरु देशके सलेमपुर नामके स्थानपर हुआ था। उनके पितामहका नाम मामट और पिताका नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पित्नयाँ थीं। पहलीसे ब्रह्मदास और दूसरीसे हरिराज, भूपित, अभयराज, कीर्तिचन्द और रूपचन्दका जन्म हुआ। रूपचन्दका वंश अग्रवाल और गोत्र गर्ग था। उनहें

१. पं नाशूराम प्रेमी, अर्थकथानक, पृ ० ८६-६८ ।

२. वडी, पृ० ६३।

३. समनशारख पाठ, अन्त भाग, ३४वाँ स्लोक, प्रशास्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, १०७वीं प्रशस्ति, ए० १६१।

४. वही, मन्त्र माग, पद्म १-३, प्० १५८, पद्म ४-५, प्० १५६।

शिक्षा प्राप्त करनेके लिए बनारम भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होंने व्याकरण, जैन दर्शन और जैन सिद्धान्तमे निपृणता प्राप्त की। उस समय बनारसमें अवस्य ही जैन-शिक्षाका प्रबन्ध होगा।

वनारससे लौटकर पाण्डे रूपचन्द दिरयापुरमे आये। वहाँपर ही उनका परिवार रहने लगा था। वे आगरा भी गये थे, जैसा कि बनारसीदासजीके 'अर्ध-कथानक' से विदित है। वहाँ उन्होंने निहुना साहुके मन्दिरमे निवास किया था। इस मन्दिरमे भट्टारक या उनके शिष्य-प्रशिष्य ही ठहर सकते थे, अन्य नही। इसी आधारपर पं० नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि वे किसी भट्टारकके शिष्य थे। उनकी पाण्डे संज्ञा भी इसी अनुमानका समर्थन करती है, उस समय भट्टारकोंके शिष्य पाण्डे कहलाते थे। उ

पाण्डे रूपचन्द विद्वान् थे और किन भी। उन्होने जैन ग्रन्थोमे विवेचित अध्यात्म पक्षको भली भौति समझा था। उसी आधारपर वे बनारसीदास और उनके अध्यात्मी साथियोके उस भ्रमका उन्मूलन कर सके, जो 'समयसार' की राजमल्लीय टीकासे उत्पन्न हुआ था। दूसरी और उन्होंने हिन्दीमें गीति-रचना की, जो उत्कृष्ट कोटिका साहित्य मानी जाती है। उनके गीति-काव्य इस प्रकार है, 'परमार्थी दोहाशतक', 'गीतपरमार्थी', 'मंगलगीत प्रवन्ध', 'नेमिनाथ रासा', 'खटोलना गीत'।

'अर्घकथानक'के अनुसार पाण्डे रूपचन्दजीका देहावसान वि० सं० १६९४मे हुआ था।

## परमाथीं दोहाशतक

यह काव्य बहुत पहले 'रूपचन्द शतक' नामसे 'जैन हितैषी' में प्रकाशित

अनायास इस ही समय नगर आगरे थान ।
 रूपचन्द पंडित गुनी आयो आगम जान ॥
 तिहुना साहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा लिया ।
 सब अघ्यात्मी कियो विचार, प्रन्य वंचायो गोम्मटसार ॥
 प्रभंकथानक, बम्बई, अक्टूबर १६५७, पद्य ६३०—६३१, पृ० ७० ।

२ वही, प्रथम संस्करण, १६४२ ई०, परिशिष्ट ४, १० ७ ा

३. वईा, संशोधित संस्करण, पच ५६३, ५६४, ५६४, और ६३४, ५० ६६ और ७०।

४. फिरि तिस समै बरस दै बोच। रूपवंद को आई मोच।। सुनि सुनि रूपवंद के बैन। बानारसी भयो दिढ़ जैन।।६३५।।

हो चुका है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रिंत जैनसिद्धान्तभवन आरामे भी मौजूद है।

यह काव्य अध्यात्म तत्त्वके मनोरम पद्योंसे युक्त है। यदि आत्मासे कर्म-मन्त्रीमस दूर हो जायें, तो वह ही परमात्मा है। कवीरने भी माया-रिवत जीवकी आत्माको बहा कहा है। किन्तु वह आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान् होते हुए भी, कर्मीके कारण मंगारमे भ्रमण करता है। उमीको सम्बोधन करते हुए कविने कहा है,

"अपनो पढ़ न विचार के, श्रहो जगत के राय।

मववन छायक हो रहे, शिवपुर सुधि विसराय॥

मववन मरमत ही तुम्हें, बीतो काल अनादि।

अब किन घरहिं संवारई, कत दुल देखत वादि॥

परम श्रतीन्द्रिय सुख सुनो, तुमहि गयो सुलझाय।

किंचित इन्द्रिय सुख लगे, विषयन रहे लुमाय॥

विषयन सेवते मये, तृष्णा तें न बुझाय।

ज्यों जल खारा पीवतें, बाढ़े तृषाधिकाय॥"

पाण्डे रूपचन्द दृष्टान्त देनेमे निपुण है। उनमे बिम्ब-प्रतिबिम्ब माव समुचित रूपसे प्रतिष्ठित हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा — चेतनसे परिचय बिना जप-तप व्यर्थ हैं, ठीक वैसे ही, जैसे कणोंके बिना तृषको फटकनेसे कुछ हाथ नहीं आता। यदि चेतनसे परिचय नहीं तो द्रतोंके धारण करनेसे क्या होता है। यह तो वैसे ही है जैसे धान्यसे रहिन खेतकी बाड़ी बनाना बेकार है.

"चेतन चित परिचय बिना, जप तप सबै निरत्थ। कन बिन तुस जिमि फटकतें, आबै कछू न हत्य॥ चेतन सौं परिचय नहीं, कहा सथे ब्रत धारि। सालि विहुनें खेत की, वृथा बनावत वारि।"

यह काव्य एक प्राचीन गुटकेमे 'दोहरा शतक' के नामसे निबद्ध है। यह गुटका बनारसीदासके अनन्य मित्र कुँवरपालका लिखा हुआ है। इसमे भनितरससे युक्त एक सुन्दर पद्य दिया है,

"प्रभु तेरी परम विचित्र मनोहर मूरति रूप बनी। अंग अंग को बनुपम सोमा, वरनि न सकत फनी॥

१. जैन हितेषं, भाग ६, अंक ५-६।

२. यह गुरका श्री कुँबरपालने वि० सं० १६८४-१६८५ में लिखा था। यह गुरका पं नाश्रामजी प्रेमीके पास श्री अगरचन्दजी नाहटाने मेजा था।

सकल विकार रहित विनु अंबर, सुंदर सुम करनी।
निरामरन मासुर छवि सोहत, कोटि तरून तरनी॥
वसु रस रहित सांत रस राजत, खिल इहि साधुपनी।
जातिविरोधि जंतु जिहि देखत, तजत प्रकृति अपनी॥
दिरसनु दुरित हरें चिर संचितु, सुर-नर-फिन सुहनी।
रूपचन्द कहा कहीं महिमा, त्रिसुवन सुकुट-मनी॥"

## गीत परमार्थी

यह काव्य भी आत्माको सम्बोधन करके ही लिखा गया है। सद्गुरु अमृतमय तथा हितकारी वननोसे चेतनको समझाता है, किन्तु वह चेनता नहीं। जब चेतन ज्ञानरूप है, और समझानेवाला कोई साधारण व्यक्ति नही, अपितु स्वयं सद्गुरु है, तब तो उसे समझना ही चाहिए। किन्तु वह नहीं समझता यह ही आस्चर्यकी बात है,

> "चेतन, अचरज मारी, यह मेरे जिय आबै। अमृत वचन हितकारी, सद्गुरु तुमहिं पढ़ाबे। सद्गुरु तुमहिं पढ़ाबे चित दें, अरु तुमहू हो ज्ञानी। तबहू तुमहिं न क्यों हू आबै, चेतन तस्व कहानी॥"

इसके विपरीत यह आत्मा विषयोमें ऐसी चतुर है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और यह चतुरता बिना किसी गुरुके प्राप्त हुई है। कविका ताल्पर्य है कि सांसारिक विषयोमें ऐसा तीव्र आकर्षण होता है कि यह चेतन उसमें स्वतः लिप्त हो जाता है।

> "विषयनि चतुराई कहिए, को सरि करै तुम्हारी। बिन गुरु फुरन कुविद्या कैसें, चेतन श्रचरज मारी॥"

निर्गुणवादी सन्तोंकी भाँति कविने कहा है कि यह चेतन अपनी वस्नुको भूलकर इघर-उघर भटक रहा है। वह चावलके कणोंको छोड़कर छिलका ग्रहण कर रहा है। उसकी वस्तु उसके ही अन्तरमें विराजमान है। यदि चतुर चेतन स्वानुभवकी बुद्धिसे उसे देखे तो देख सकता है,

१. इसके छह गीत, परमार्थ जकड़ी संग्रह, जैन यन्थ रत्नाकर कार्यालय नन्बईमें प्रकाशित हो चुके हैं। इसके दस गीत, बृङ्जिनवाणी संग्रह, पं० पत्रालाल वाकलीवाज सम्पादित, मदनगंज, किशनगढ, पृ० ५६२-५६६, सम्राट् संस्करणमें छप चुके है।

"अपनी वस्तु सँमारि विसरी, कहा इत उत मटक ही। बहिरसुख भूस्यो मया कत छोडि कन तुष झटक ही।। निज वस्तु अंतरगत विराजित, चिदानंद निकेतना। स्वानुमव बुद्धि प्रजुंजि देखहि चेति चतुरमति चेतना॥"

### मंगल गीत प्रबन्धे

इसे 'पंचमंगल' भी कहते हैं। इसमे तीर्थंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्षको लेकर भिन्तपूर्ण पदोकी रचना हुई है। यह काव्य बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। उसमे कुछ ऐसा सौन्दर्य है जो आज भी प्रत्येकको आकर्षित करता है।

भगवान्को गर्भमे आया हुआ जानकर, इन्द्रने कुबेरको भेजा, और उसने भगवान्की नगरीको कनक और रत्नोंसे जड़कर अद्वितीय बना दिया। भगवान्के पिताके घरमे छह माह पूर्वसे ही रत्नोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। रुचिकवासिनी देवियाँ प्रसन्न हो-होकर जननीकी सेवा करने लगी,

"जाके गरम कल्याणक धनपति बाइयो ।
अवधि ज्ञान परवान सु इन्द्र पठाइयो ॥
रचि नव बारह जोजन नयरि सुहावनी ॥
कनक रयणि मणि मंहित मंदिर अति बनी ॥
श्रति बनी पौरि पगारि परिखा सुवन उपवन सोहये ।
नर नारि सुन्दर चतुर सुख भे देख जन मन मोहये ॥१॥"

भगवान्का जन्मोत्सव मनानेके लिए इन्द्र परिवारसिंहत स्वर्गसे चल पड़ा । मार्गमें अप्सराओं के नृत्य हुए । उनकी कमरमें बैंघी कनककी किंकिणियोसे मधुर स्वर निकलता था । घण्टोसे घन-घनकी ध्वनि आ रही थी। ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं। उन्हें देखकर तीनों लोक मोह गये,

> "दछद्छिई अपछर नटिई नवरस हाव माव सुहावने ।। मिण कनक किंकिणि वर विश्वित्र सु अमर मंदप सोहये । धन घंट चंबर धुजा पताका देखि त्रिसुवन मोहये ॥६॥"

केवलज्ञानके उपरान्त मगवान्के समवशरणकी रचना हुई। उसमे भगवान्को सेवा करनेवाले, नारी और नर, परमानन्दका अनुभव करते हैं। मास्त देव मगवान्के चारों ओर योजन प्रमाण पृथ्वीको झाड़कर शुद्ध बना देते हैं। मेध-

१. यह अनेक बार छप चुका है। अब ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १६५७ ई० में, ए० ६४-१०४ पर प्रकाशित हुआ है।

कुमार गन्धोदककी सुहावनी वृष्टि करते हैं। देव भगवान्के पैरोके नीचे कमलों-की रचना करते है।

> "श्रनुसरे परमानंद सब को, नारि नर जे सेवता। जोजन प्रमान धरा सुमार्जहि जहां माहत देवता॥ पुनि करिंह मेघकुमार गंधोदक सुवृष्टि सुहावनी। पद कमलतर सुर खिपिंह कमल सु धरणि सिस सोमा बनी॥१९॥"

## **छघुमंग**छ

पाण्डे रूपचन्दकी लिखी हुई यह कृति दि॰ जैन मन्दिर, बडौतके गुटका नं॰ ५५ वेष्टन नं॰ १७२ पृ॰ ४५-४७ पर अंकित है। इसमें केवल पाँच पद्य है, प्रत्येक पद्ममें छह पंक्तियाँ है। किवने प्रथम पद्ममें ही अपनी लघुना प्रदिश्तित करते हुए लिखा है कि हे प्रभु! तुम्हारी अतुल महिमाका ठीक-ठीक विवेचन तो गणराज भी नहीं कर सकते, मैं तो शक्ति-होन हूँ, किन्तु ंतुम्हारी कृपासे मुखरित होकर कुछ कहता हूँ,

"जै जै जिन देवन के देवा, सुर नर सकल करे तुम सेवा, अद्भुत है प्रभु महिमा तेरी, वरनी न जाय अलप मित मेरी। मेरी श्रलप मित वरनि न जाय अतुल महिमा तुम तिण, गनराज वचनि सो अगोचर पूज्य पद उदोतणी। मैं सकति रहित जिनेसराय दंपति दिपति लाज न जिय धरौ। तुम सकति बिस वाचाल है प्रभु किमपि जस की जैन करौ॥"

#### नेमिनाथ रासा

'नेमिनाय रासा'की प्रति आमेरके भट्टारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारके एक गुटकेमे निबद्ध है, जिसे पं॰ परमानन्दजीने सं॰ १९४४ मे देखा था। 'नेमिनाथ रासा' एक सुन्दर कृति है। उसका आदि और अन्त भाग निम्न प्रकारसे है,

#### आदि

"पणिविवि पंच परसगुरु मण-वच-काय ति-सुद्धि । नेमिनाथ गुण गावउ उपजे निर्मेळ बुद्धि ॥ सोरठ देश सुहावनी पुहमीपुर परसिद्ध । रस-गोरस परिपूरतु भन-जन-कनक समिद्ध ॥"

१. प्रशस्ति सग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्तावना पृष्ठ =१।

अन्त

"रूपचन्द जिन विनवै, हो चरनतु को दासु। मैं इय लोक सुद्दावनों, विरच्यों किंचित् रासु॥ जो यह सुरधिर गाविहें, चित दे सुनिहें जे कान। मन वांछित फल पाविहें, ते नर नारि सुजान॥"

### खटोलना गीत

यह गीन देहलीके शास्त्र-मण्डारमे मौजूद है। यह अनेकान्त वर्ष १०, किरण २ में प्रकाशिन हो चुका है। इसमें १३ पद्य है और सभी अध्यात्म रससे युक्त है। उसमें काव्य-गत रमणीयता भी है। उसका एक पद्य देखिए,

> "सिद्ध सदा जहां निवसहीं, चरम सरीर प्रमान। किंचिद्दन मरानोज्झित, मूसा गगन समान॥"

### अन्य रचनाएँ

उपर्युक्त रचनाओं के अनिरिक्त 'सोलह स्वप्न फल' और 'जिन स्तुति' नाम-की दो रचनाएँ और प्राप्त हुई हैं। पहलो जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं १२६ में निबद्ध हैं, और दूमरी जयपुरके वधीचन्द्रजीके मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में अंकित है।

पाण्डे रूपचन्द हिन्दीके एक सामर्थ्यवान् कवि थे। उनकी भाषाका प्रसाद गुण आनन्द उत्पन्न करता है, तो सोधे-साधे भाव मर्मको रस-विभोर बना देते है।

# ५१. हर्षकीर्ति (वि॰ सं॰ १६८३)

हर्षकीतिने छोटो-छोटो मुक्तक रचनाओंका निर्माण किया है। उनमें बक्यारम और मिनत रसको अधिकता है। उनको भाषापर राजस्थानीका प्रभाव है। इससे सिद्ध है कि वे राजस्थानके निवासी थे। हो सकता है कि वे जयपुर अथवा उसके आस-पासके रहनेवाले हों। उस समय जयपुर ऐसे लोगोंका केन्द्र हो रहा था, जो राजस्थानी मिश्रित हिन्दीमें लिख रहे थे। ये हर्षकीर्ति, हर्पकीर्तिसूरिसे स्पष्ट-क्ष्मेण पृथक् हैं। हर्पकीर्तिसूरि तपागच्छके चन्द्रकीर्तिसूरिके शिष्य थे। उन्होंने गुजरातीमें केवल 'विजय शेठ विजयशेठानी स्वल्प प्रवन्ध' की रचना की। हर्षकीर्ति हिन्दीके किव थे। उनकी रचनाओंमें रस है और गतिशीलता। रचनाओं-का विवरण निम्न प्रकार है:

### पंचगति वेल

इसको रचना वि० सं० १६८३ से हुई थी। इसको एक हस्तिलिखत प्रति पंचायती मन्दिर दिल्लोमे मौजूद है। दूसरी प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १३१ से संकलित है। तीसरी प्रति जयपुरके वधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे गुटका नं० ५१ में निबद्ध है। इसमे कृतिका रचना-काल वि० सं० १६८३ दिया है। यह गुटका वि० सं० १७५४ का लिखा हुआ है।

इस कान्यमे पाँच इन्द्रियोसे सम्बन्धित विषयोका वर्णन हुआ है। उन विषयोमे फॅसनेसे जीव निगोदमे जाता है। जीवका कर्नन्य है कि इन्द्रियोका दास न बने, और भगवान्मे घ्यान लगाये।

## नेमिनाथ राजुल गीत

इसकी प्रति जयपुरके बन्नीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे स्थित गुटका नं० १६२ में निबद्ध है। इसमे कुल ६८ पद्य है। सभीमे भगवान् नेमिनाथ और राजुलको लेकर भनित दिखायी गयी है।

### मोरडा

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दि॰ जैन मन्दिरके गुटका नं॰ ११८ में निबद्ध है। इसमें भी नेमिनाथ और राजुलको लेकर विविध भावोका प्रदर्शन हुआ है, सभी भगवद्विषयक रितसे सम्बन्धित है। आदि और अन्त देखिए।

#### प्रारम्भ-राग सोरठी

"म्हारो रे मन मोडा त् तो गिरनारया उठि आयरे। नेमिजी स्यों युं कहिज्यो राजमती दुक्ल ये सौसे ॥ म्हारौ० ॥

### अन्तिम

"मोक्ष गया जिण राजइ प्रसु गढ गिरन।रि मझार रै । राजल तौ सुरपति हुवौ स्वामी हर्षकीर्ति सुकारौ रै ॥ म्हारौ० ॥"

### नेमीश्वर गीत

इसकी प्रति बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १६२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६९ पद्य है। यह भगवान् नेमीश्वरकी भिवतमे रचा गया एक गीति-काव्य है।

## बीस तीर्थंकर जखड़ी

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें विराजमान एक पाठ-संग्रहमें संकलित है।

## चतुर्गति वेलि

यह प्रति भी जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान गुटका नं ० ४३ और १४८ मे निबद्ध है। पहलेका लेखनकाल वि० सं० १७८२ और दूसरेका सं० १७९९ ज्येष्ठ वदी ११ है। जयपुरके ही पण्डित लूंणकरजीके मन्दिरमे गुटका नं० २ और १८ मे भी इसकी प्रति संकलित है।

## कमें-हिण्डोलना

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे गुटका नं० १६२ में लिखी हैं। इसमे १८१ पद्य हैं। जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें भी गुटका नं० २६ में इसकी एक प्रति संकलित है।

#### अन्य रचनाएँ

'छहलेक्याकवित्त' और 'भजन व पद-संग्रह' जयपुरके पं० लूंणकरजीके मन्दिरमे गुटका नं० १८ में निबद्ध है।

## ५२. कनककीर्ति ( १७वीं शताब्दी विक्रम उत्तराई )

कनककीर्ति खरतरगच्छीयशास्ताके प्रसिद्ध जिनचन्द्रसूरिकी शिष्य-गरम्गरामे नयनकमलके शिष्य जयमन्दिरके शिष्य थे। इनकी समूची काव्य रचनाएँ गुजराती और हिन्दीमें लिखी हुई हैं। बहुन पहले ही श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाई इनके द्वारा गुजरातीमें रची गयी 'नेमिनाथ रास' और 'द्रीपदी रास'-जैसी रच-नाओंका विशद उल्लेख कर चुके हैं। दोनों ही रचनाएँ १७वी शताब्दीके अन्तिम पादकी कृतियाँ हैं। इनका निर्माण क्रमशः बीकानेर और जैसलमेरमें हुआ, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि ये उसी तरफ़के रहनेवाले थे। इन्होंने 'तत्वार्थ श्रुत सागरी टीका' पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है जो गद्यमें हैं।

इनकी हिन्दी कृतियोमे गीत अधिक है। सभी भगवान् या किसी ऋषि-मुनिकी स्तुतिमें लिखे गये हैं। काव्यकी दृष्टिसे भी उनकी रचना प्रौढ़ है। भाषा ढुंढारी हिन्दी है, जिसमें 'हैं' के स्थानपर 'छैं' का प्रयोग किया गया है। उन कृतियोंका संक्षिप्त परिचय निस्न प्रकारसे है:

१. जैनगुजरकविक्रो, भाग १, बम्बई, १६२६ ई०, पृष्ट ५६८-७२।

२. इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें, वेष्टन नं० ४७ में मौजूद है। इसका लेखनकाल सं० १७४४ कार्तिक वदी ६ है।

## मेघकुमार गीत

इस छोटे-से गीति-काव्यमे ऋषि मेघकुमारकी स्तुति की गयी है। इसमें कुल ४६ पद्य हैं। इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमें बेष्टन सं० ४४० में निवद्ध है। उसमें केवल दो पन्ने है। इसका अन्तिम भाग इस प्रकार है,

> "श्री वीर जिणंद पसाइ, जे मेचकुमार रिषि गाइ। ताही अगली वीनस वीजाइ, वसी संपति सगली पाइ॥ जे सुनीवर मेघकुमार, जीणी चारित पालउसार। गुणैरू श्री माणीक सीस, इम कनक मणय नीस दीस॥"

## जिनराज-स्तुति

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में लिखी है। इसकी लिपि सांगानेर में सं० १७५९ फाल्गुन सुदी ६ को हुई थी। भाषामें गुजरातीका पर्याप्त सम्मिश्रण है।

### विनती

इसकी प्रति भी जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५१ वेष्टन नं० १०१७ और गुटका नं० १०८ और वेष्टन नं० १११८ में निबद्ध है। यह 'बंदू श्री जिनदाई' से प्रारम्भ होती है। यह मगवान् जिनेन्द्रकी मन्तिसे सम्बन्धित एक गीत है।

## श्रीपाल-स्तुति

इसकी प्रति भी उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं १०१ में निबद्ध है। इसमें श्रीपालकी स्तुति है, जैसा कि इसके शीर्षकसे विदित है। श्रीपाल, भगवान् जिनेन्द्रका परम भक्त था। यह भक्तकी मक्ति है।

#### पद्

कनककी तिके पद दि॰ जैन मन्दिर बड़ौतके पद-संग्रहमें संकलित हैं। कित्यय पद जयपुरके ठोलियों के जैन मन्दिरमें विराजमान गुटका नं॰ १११ में भी निबद्ध हैं। जयपुरके छावड़ों के मन्दिरके गुटका नं॰ ३४ और बधीचन्दजीके मन्दिरके वेष्टन नं॰ १०२३ में भी उनके पदोंका संकलन है। एक पदमें उन्होंने लिखा है कि भगवान्का नाम लेनेसे निश्चय ही शिवपद मिलता है,

> "नर नारी जो गावै रे माई निष्ठइचै शिवपुर जावही।

कनककीरति गुण गावै रे भाई श्रारहंत नांव हियै घरौ। अब कीयो जाय तो लीज्यो रे माई जिन को नांव सदा मलो ॥"

एक दूसरे पदमें अपने देवको अनुपम कहते हुए कविने लिखा है,

"तुम माता तुम तात तुमही परम घणी जी।

तुम जग संचा देव तुम सम और नहीं जी॥

तुम प्रसु दीनद्यालु सुझ दुप दूरि करो जी।

लीजै मोहि उबारि मैं तुम सरण गही जी॥

संसार अनंतन ही तुम ध्यान धरो जी।

तुम दरसन बिन देव दुरगित माहि रूखो जी॥

कर्म घटाविछ

इसकी प्रति जयपुरके बघीचन्दजीके दि॰ जैन मन्दिरमें गुटका नं॰ १०८ में सुरक्षित हैं। इसमें जैन घर्मानुसार घाठ कर्मोंका बुरा प्रभाव दिखाया गया है। एक पद्ममें कविने लिखा है कि अपने आराष्यमें प्रेम-निष्ठ होनेसे यह जीव भव-समुद्रके पार पहुँच जाता है,

"भ्रम्यो संसार अनंत न तुम भेद लह्यो जी।
तुम स्यौ नेह निवारि परस्यौ नेह कीये जी।
पहता नरक मझारि अब उधारि करो जी।
तुम स्यौ प्रेम करेरा ते संसार तिरे जी।।
कनककीरति करि माव श्री जिन मगति रुचे जी।
पद सुन नर नारि सुरगा सुष कहो जी॥"

५३. किव बनारसीदास (जन्म वि॰ सं॰ १६४३, मृत्यु वि॰ सं०१७००) पारिवारिक जीवन

बनारसीदासका लिखा हुआ 'अर्द्धकथानक' है, जिसके आधारपर यहाँ उनका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यमें 'अर्द्धकथानक' पहला 'आरमचरित' माना जाता है।

१. मन्दर ववीचन्दबीवाली प्रति।

२. मन्दिर छावड़ोवाली प्रति।

द. अर्द्धवयानक, पं नायूराम प्रेमी-दारा सम्पादित होकर, संशोधित साहित्यमाला वन्बई से अस्टूबर १६५७ में पुनः प्रकाशित हो चुका है।

किव बनारसीदासजीके पितामह श्री मूळदासजी हिन्दी और फ़ारसीके विद्वान् थे। नरवरके नवाबने उन्हें अपना मोदी नियुक्त किया था। वि० सं० १६०८ सावन सुदी ५ रिविवारके दिन मूळदासके घर पुत्र-जन्म हुआ। उसका नाम खड़गसेन रखा गया। वि० सं० १६१३ में मूळदासका स्वर्गवास हो गया। उनकी घन-सम्पत्ति नवाबने छे छी। माँ-वेटे जौनपुरमें आकर रहने छगे। वहाँ खड़गसेनको ननसाछ थी। नाना मदनसिंह चिनाछिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे। उस ममयका जौनपुर अधिक समृद्धिशाली था। वहाँ हीरे-जवाहरातका बहुत ऊँचा व्यापार होता था। वह चार कोसमें बसा हुआ था। उसमें ५२ बाजार थे। इस नगरको पठान जौनसाहने बसाया था। बनारसीदासके समयमें जौनपुरका नवाब कुलीचरण था, जिसके अत्याचारसे प्रपीड़ित होकर जौहरी इघर-उघर माग गये थे।

खड़गसेनजी बड़े होकर आगरेमे आये और सुन्दरदासजीके साथ व्यापार करने लगे। इसके पूर्व वे कुछ समय तक बंगालके सुलतान लोदीखाँके पोतदार भी रहे थे। सुन्दरदासके साझेमें व्यापार खूब चला। उसी समय इनका विवाह मेरठके सूरदास श्रीमालकी पुत्रीसे हो गया। प्रथम पुत्रके स्वर्गवासी होनेपर उन्होंने रोहतकके पासकी 'सती माता' की जात को। दो बार जात करनेपर उनके सं० १६४३ माघ सुदी एकादशी रविवारके दिन एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम विक्रमाजीत रखा गया। छह मासके बालकको लेकर वे भगवान पार्वनायकी पूजा करनेके लिए बनारस गये। वहाँ उनकी प्रार्थनापर पुजारीने आशीर्वाद दिया, ''भगवान पार्वप्रभुके यक्षने मुझसे प्रत्यक्ष होकर कहा है कि इस बालकको कोई चिन्ता नहीं रहेगी, यदि पार्व-प्रभुके जन्म-स्थानके नामपर इसका नाम रखा जायेगा।'' उसके निर्देशानुसार विक्रमाजीत बनारसीदास हो गये।

ग्यारह वर्षकी उच्चमें अर्थात् वि० सं० १६५४ माघ सुदी १२ को खैरा-बादके कल्याणमलकी पुत्रीके साथ उनका विवाह हुआ। जिस दिन पुत्र-वधू घरमें आयी, उसी दिन खड़गक्षेनकी दूसरी पुत्रीका जन्म और नानीका मरण हुआ। तीनों काम एक साथ किये गये। बनारसीदासजीके तीन विवाह हुए, जिनमें-से प्रथम दो क्रमशः स्वर्गवासिनी हो गयों। बनारसीदासजीके नौ वालक जनमे, सभी काल-कवलित हो गये। उनमें दो लड़कियां और सात लड़के थे। उसपर बनारसी-दासजीने यह कहकर सन्तोष घारण किया,

''तत्व दृष्टि जो देखिए, सत्यास्थ की माँ ति । ज्यों जा कौ परिगृह घटै, त्यों ता कौ उपसांति ॥''

### बनारसीदासकी शिक्षा-दीक्षा

बाठ वर्षकी अवस्थामे बनारसीदास चटलालामे विद्या ग्रहण करने जाने लगे। वहाँ गुरुके पास वे एक वर्षमे ही लिखना-पढ़ना सीख गये। इसके पश्चात् १४ वर्षके होनेपर उन्होंने पण्डित देवदत्तके पास विद्याम्यास किया, और नाम-माला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलंकार, कोकशास्त्र और चार सौ फुटकर रलोक पढ़े। इसी समय जौनपुरमे उपाध्याय अभयधर्मजी आये, उनके साथ मानुचन्द्र और रामचन्द्र नामके दो लिख्य भी थे। मुनि भानुचन्द्रसे बनारसीदासका स्नेह हो गया, और वे उनके पास विद्याध्ययन करने लगे। मुनिजीसे उन्होंने पंचसन्त्र, छन्द, कोश, जैन स्तवन, सामायिक तथा प्रतिक्रमणादि पाठ सीखे। इनके प्रति बनारसीदासजीको अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनामें यहाँतक कि 'नाटक समयसार'में भी उनका स्मरण किया है। बनारसीदासकी कवि-प्रतिभा जन्मजात थी। उन्होंने १५ वर्षकी अल्पायुमें एक 'नवरस' रचना लिखी, जिसमें 'आसिखोका विशेष वरनन' था। उसमें एक हजार दोहा चौनाई थे। श्रेष्ठ ज्ञान होनेपर उन्होंने यह रचना गरेमतीमें प्रवाहित कर दी। इससे उनकी कवित्व-धिक्तका परिचय तो मिलता ही है।

## बनारसीदासका वंश और गोत्र

बनारसीदासका वंश श्रीमाल और गोत्र बिहोलिया था। इनकी उत्पत्तिके विषयमें बनारसीदासके लिखा है, "रोहतकके पास बिहोली नामका गाँव था, जिसमें राजवंशी राजपूत रहते थे। वे सब एक जैन गुरुके उपदेशसे जैन हो गये। षमोकार मन्त्रकी माला पहननेके कारण उनके कुलका नाम श्रीमाल पड़ा। वहाँके राजाने उनके गोत्रका नाम 'बिहोलिया' रख दिया।' इसपर टिप्पणी करते हुए पं० नाशूराम प्रेमीने लिखा है, "इसमे इतना तो ठीक मालूम होता है कि बिहोली गाँवके कारण इनका गोत बिहोलिया हुआ, जैनोंके अधिकांश गोत्रोंके नाम स्थानोंके कारण हो रखे गये हैं, परन्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्ति-स्थानके विषयमें वे कुछ नहीं कहते।" पण्डित प्रेमीकी दृष्टिमें श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति श्रीमाल स्थानसे हुई, जो अब भिन्नमाल कहलाता है। इसके खण्डहर अहमदा-बादसे अजमेर बानेवाली रेलने लाइनपर पाळनपुर और आबू स्टेशनसे लगभग

१. अर्थकशानक, दोहरा =-१०, ५० २।

२. अर्थकथानक, परिशिष्ट, पृ० ११=।

२. वही, प्रष्ठ ११८।

५० मील दूर गुजरातकी ओर अवस्थित है। हुएनसांगके समयमें यह नगर गुर्जर देशकी राजधानी था।

### बनारसीदास और उनका सम्प्रदाय

बनारसीदासजीका जन्म दवेताम्बर सम्प्रदायमें हुआ था, किन्तु न वे दवेता-म्बर थे और न दिगम्बर। उस समय आगरेमें अध्यात्मियोंकी एक सैली या गोष्ठी थी, जिसमें सदैव अध्यात्म चर्चा हुआ करती थी। बनारसीदास उसीके सदस्य थे।

'समयसार'की राजमलजी कृत बाल-बोध टीका पढ़कर, बनारसीदासको अध्यात्म चर्चामे जो हिच उत्पन्न हुई थी, वह वि० सं० १६९२ में पाण्डे रूप- चन्दजीसे 'गोमट्टसार' पढ़नेके उपरान्त परिष्कृत हुई। परिणामस्वरूप वे अध्यात्म मतके पक्के समर्थक बन सके। यद्यपि बनारसीदाससे पहले ही आगरेमें अध्यात्मियोंकी सैली थी, किन्तु उनके आनेके बाद उसमें स्थायित्व आया।

बनारसीदासके पाँच साथी थे, पं० रूपचन्द, चतुर्भुज, भगवतीदास, कुँअरपाल और धर्मदास। ये सब दिन और रात केवल अध्यात्म चर्चा ही नहीं करते थे, किन्तु तदनुरूप साहित्य-सृजन भी करते थे। बनारसीदास और उनके इस साहि-त्यिक दलने अध्यात्मवादको अनुभूतिमय काव्यका रूप दिया। जिससे उसमें स्थायित्व तो आया हो, आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। बनारसीदासके बादका समूचा जैन-हिन्दी साहित्य उनके काव्योंको अन्तश्चेतनासे प्रभावित है।

## बनारसीदासका दो सन्तोंसे मिलन

कहा जाता है कि बनारसीदासजीको महात्मा तुलसीदाससे मेंट हुई थी।

नुलसीदासजीने रामायणको एक प्रति बनारसीदासजीको दी थी, और उन्होंने

'विराज रामायण घट माहि' पद की रचना कर रामायणके प्रति श्रद्धा प्रदिश्वत की थी। तुलसीदासजीका स्वर्गवास वि० सं० १६८० में हुआ था, उस समय बनारसीदासकी अवस्था ३७ वर्षकी थी। दोनोंकी मेंट होना असम्मव तो नहीं है।

पं० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है, "यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षात् होनेकी

बात सच होती तो उसका उल्लेख 'अर्द्धकथानक' में अवश्य होता।" हो सकता

है कि इस घटनाको गीण समझकर ही उन्होंने अपने जीवनवृत्तमें कोई स्थान न

१. वही, पृष्ठ ३७।

२. नाटक समयसार, बुद्धिलाल आवककी हिन्दी-टीकासहित, जैन अन्यरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १६८६, प्रशस्ति, पद्य २६—२७, एष्ठ ५३७।

३. यह पद वनारसी-विलास, जयपुर, १६५४ ईं०, पृ० २३३पर संकलित है।

४. ब्रर्डकथानक, भूमिका, ५० ६२।

दिया हो। यह सच है कि तुलसीका यश उनके जीवनकालमें नहीं था। इसके अतिरिक्त वे तुलसीकी रामायणकी प्रशंसा पहले ही कर चुके थे।

दूसरे सन्त सुन्दरदासजी हैं, जिनसे बनारसीदासकी भेंट हुई थी। सुन्दर-दासजीका जन्म वि० सं० १६५३ और मृत्यु वि० सं० १७४६ मे हुई। उनका रचनाकाल वि० सं० १६६४ से बारम्भ हुआ था। दोनों समकालीन थे। 'सुन्दर ग्रन्थावली'के सम्पादक पं० हरनारायण शर्माने दोनोंकी भेंट होनेकी बात लिखी है। उन्होंने यह भी लिखा है कि दोनोंमे, आपसमें पद्योंका आदान-प्रदान भी हुआ था। पं० नायूरामजी प्रेमीने इस भेंटको सम्भव माना है। ' 'सर्द्धकथानक' में इस घटनाका भी उल्लेख नहीं है। बनारसीदास स्वयं सन्त थे और उनमें सन्त-समागमकी इच्छा स्वामाविक थी।

### बनारसीदासका साहित्य

बनारसीदासने 'नवरस रचना', 'नाममाला', 'नाटक समयसार,' 'बनारसी-विलास', 'अर्थकथानक', 'मोह विवेक युद्ध', 'मौहा' और कुछ फुटकर पदोका निर्माण किया था। बनारसोदास उत्तम कोटिके किव थे। उनकी रचनाओं में रस-प्रवाह है और गतिशीलता भी। जीवन्त भाषा और स्वाभाविक मानोन्मेष उनका मुख्य गुण है।

#### नवरस रचना

बनारसीदासने इसको रचना वि० सं० १६५७ में की थी। उस समय उनकी अवस्था १४ वर्षकी थी। रचनाका मुख्य विषय था, 'इसक'। बनारसी-दासने वि० सं० १६६२ में इस कृतिको गोमतीमें बहा दिया था। इस रचनामें एक हजार दोहा-चौपाई थे।

#### नाम-माला

इमकी रचना वि० सं० १६७० आक्तिन सुदी १० को जौतपुरमें हुई थी। यह एक छोटा-सा शब्द-कोश है। इसमें १७५ दोहे हैं। यद्यपि इमका मुख्य बाघार 'घनंजय नाममाला' थी, किन्तु उसमें हिन्दो, संस्कृत और प्राकृत तीनों

र. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थनानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अवाग, वि० स० २००८, द्वितीय संस्करण, पृ० २६३-२६४।

२. मांक्यानक, मुक्कि, गृष्ठ १४।

३. बनारसी नाममाला, बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, एव १७१-१७२।

भाषाओं के शब्दोंका समावेश हुआ है। वह एक मौलिक कृति है। नाटक समयसार

'नाटक समयसार' बनारसीदासकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण आगरेमें वि० सं० १६९३, आश्विन सुदी १३ रिववारके दिन हुआ था। उस समय वादशाह शाहजहाँका राज्य था।

'नाटक समयसार'में ३१० सोरठा-दोहे, २४५ सबैया-इकतोसा, ८६ चौपाई, ३७ तेईसा-सबैया, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अहिल्ल और ४ कुण्डलिया हैं। कुल मिलाकर ७२७ पद्य होते हैं।

'नाटक समयसार'का मुख्य आचार है आचार्य अमृतचन्द्र ( ९वीं शताब्दी विक्रम ) की 'आत्मख्याति' टीका, जो आचार्य कृन्दकुन्दके प्राकृतमें लिखे गये 'समयसारपाहुड़'पर, संस्कृत कलशोंमें लिखी गयो थी, और राजमलजी पाण्डे ( १६वीं शताब्दी विक्रम ) की 'बालबोधिनी' टीका, जो हिन्दी-गद्यमें रची गयी थी। किन्तु 'नाटक समयसार' केवल अनुवाद-पात्र नहीं है, उसमे पर्याप्त मौलिकता है। 'आत्मख्याति' टीकामें केवल २७७ कलशे हैं, जब कि 'नाटक समयसार'में ७२७ पद्य है। अन्तका 'चौदहवा गुणस्थान अधिकार' तो बिलकुल स्वतन्त्र रूपसे लिखा गया है। प्रारम्भ और अन्तके १०० पद्योंका भी 'आत्मख्याति' टीकासे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिनका सम्बन्ध है वे भी नवीन है। 'कलश' का अभिप्राय तो अवश्य लिया गया है, किन्तु विविध दृष्टान्तों, उपमा और उत्प्रेक्षाओंसे ऐसा रस उत्पन्न हुआ है जिसके समक्ष कलश फीका जैवता है। 'नाटक समयसार' साहित्यका ग्रन्थ है जब कि 'समयसारपाहुड़' और उसकी टोकाए दर्शनसे सम्बन्धित हैं। 'नाटक समयसार' साहित्यका ग्रन्थ है जब कि 'समयसारपाहुड़' और उसकी टोकाए दर्शनसे सम्बन्धित हैं। 'नाटक समयसार'में कविको भावुकता प्रमुख है, जब कि 'समयसारपाहुड़'में दार्शनिकका पाण्डित्य।

## 'समयसार' और 'नाटक'

अपने स्वभाव व गुण-पर्यायों में स्थिर रहनेको 'समय' कहते हैं। छहों द्रव्य - जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकार्म, आकार्म, आकार्म, अधर्म, अधर्म

 <sup>&#</sup>x27;भाषा प्राकृत संस्कृत, तिविच सुसबद समेत' बनारसी नाममाला, दिल्ली, तीसरा पद।

२. नाटक समयसार, बन्बई, प्रशस्ति, पद १६-३७, ५० ५४०।

३. वहीं, प्रशस्ति, पद्म ३६वाँ, पू० ५४१।

होनेके कारण सारभूत है, और उसका ही मुख्यतया कथन करनेके कारण इसका नाम 'समयसार' है।

बाचार्यं कुन्दकुन्दने 'समयसार' को नाटक नहीं कहा था, किन्तु अमृतचन्द्रा-चार्यने अपने संस्कृत कलशों में उसे नाटककी संज्ञा प्रदान की । बनारसीदासने भी उसे नाटक कहा है। इसमें जीव, अजीव, आस्नव, बन्ध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष सात तत्त्व अभिनय करते हैं। उनमें प्रधान होनेके कारण जीव नायक है और अजीव प्रतिनायक। दोनोंके प्रतिस्पर्द्धी-अभिनय विभिन्न रूपकोंके द्वारा प्रदिश्ति किये गये हैं। आत्मा (जीव) के स्वभाव और विभावको नाटकके ढंगपर बतलानेके कारण इसको 'नाटक समयसार' कहते हैं।

### नाटक समयसारमें रूपकत्त्व

आत्मारूपी नट सत्तारूपी रंगभूमिपर ज्ञानका स्वांग बनाकर सदैव नृत्य करता है। पूर्व बन्धका नाश उसकी गायन विद्या है, नवीन बन्धका संवर ताल तोड़ना है, निःशंकित आदि आठ अंग उसके सहचारी हैं, समताका आलाप स्वरों-का उच्चारण है, और निर्जराकी घ्वनि घ्यानका मृदंग है। इस भांति वह गायन और नृत्यमें लीन होकर आनन्दमें सराबोर है,

> "पूर्व बंध नासे सो तो संगीत कड़ा प्रकासे, नव बंध रुंधि ताळ तोरत उछिर कै। निसंकित धादि अष्ट अंग संग सखा जोरि, समता अळापचारी करें सुर मिर कै। निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदंग बाजै, छायौ महानंद में समाधि रीझि किर कै। सत्ता रंगमूमि में मुकत मयौ तिहूं काळ, नाचै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वांग धरि कै॥

एक-दूसरे स्थानपर आत्माको 'पातुरी' बनाया गया है। एक नटी वस्त्र और बाभूषणोंसे सजकर रातके समय नाटचशालामें 'पट' आड़ा करके आती है तो किसीको दिखाई नहीं देती। किन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठीक करके

आचार्य कुन्दकुन्द, समयसार, पाटनी दि० जैन प्रन्थमाला, मारोठ, मारवाङ, फरक्री १६५३, दूसरी गाथा, अमृतचन्द्राचार्यकी संस्कृत टीका, १० ६-६।

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, श्री बुद्धिलाल शावककी टीका सहित, जैन प्रन्थ रत्नाकर कार्यांकर, वन्बई, वि० सं० १९८६, ७६१, ए० २१४-२१६।

'पट' हटाया जाता है तो सभाके सब लोग उसको भलीभाँति देख लेते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा, जो मिथ्यात्वके परदेमे ढँका हुआ था, जब ज्ञानके शमादानके उजालेमे प्रकट होता है तो सभी जीव उसे देख सकते हैं। आत्माको इम रूपमें देखनेवाले जीव संसारके ज्ञायक बनते हैं,

"जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र धामरन,

वावित अखारे निसि धाड़ी पट किर कै,

बुहूं और दीविट संवारि पट दूरि कीजै,

सकल समा के लोग देखें दृष्टि धरि कें।।

तैसें ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदि करि,

उमन्यौ प्रगट रह्यौ तिहूं लोक मिर कें।

ऐसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीत,

सुद्धता संमारे जा जाक सौं निसरि कें॥१३५॥"

चेतन, अचेतनकी संगितिमें अचेत हो रहा है, उसीको किन निद्राका रूपक देकर प्रस्तुत किया है। चेतन कायाकी चित्रसारीमें मायाकी शय्यापर सो रहा है। मोहके झकोरोंसे उसके नेत्रके पलक ढक गये हैं। कर्मोंका बलवान् उदय ही श्वासका शब्द है। विषय-सुखके लिए भटकना स्वप्न है। इस मूढ़ दशामे आत्मा तीनों काल मग्न रहता है,

> "काया चित्रसारी में करम परजंक मारी, माया की संवारी सेज चादर कलपना। होन करे चेतन ऋचेतनता नींद किये, मोह की मरोर यहै कोचन को दपना॥ उदे वक जोर यहै इवास को शबद घोर, विषे सुखकारी जा की दौर यहै सपना। ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहै तिहुं काल, धावे अम-जाल में न पावै रूप अपना॥॥१४॥"

## नाटक समयसारमें भक्ति

कवि बनारसोदासने नवचा मिनतका निरूपण किया है, और वह इस प्रकार है,

"श्रवन कीरतन चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान । लघुता, समता, एकता, नौधा भक्ति प्रवान ॥।९८।" किवकी यह भिवत कही अरिहन्त, कहीं अरिहन्त-बिम्ब, कहीं सिद्ध, कहीं श्रुतदेवी, कही साधु और कहीं सम्यग्दृष्टियों के चरणों से समिंपत हुई है। अर्थात् किवने यदि एक ओर सगुणको वन्दना की है, तो दूसरी ओर निर्मुणको आराधना। बनारसीदासका 'आत्मा' ज्ञानका नहीं, किन्तु भाव-क्षेत्रका विषय है। उन्होंने आत्मासम्बन्धी सिद्धान्तको नहीं, अपितु आत्मानुभवको अपने इस नाटकका मुख्य विषय माना है। उन्होंने कहा, "शुद्ध आत्माके अनुभवके अम्याससे ही मोक्ष मिल सकता है अन्यथा नहीं।" उनका यह भी कथन है कि आत्माके अनेक गुण-पर्यायों के विकल्पमें न पड़कर शुद्ध आत्माके अनुभवका रस पीना चाहिए। अपने स्वरूपमें लीन होना और शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही श्रेयस्कर है। इस भौति उनका आत्मा ज्ञेय कम और उपास्य अधिक है। भगवान् सिद्ध शुद्ध आत्माक प्रतीक है। उनको वन्दना करते हुए किव कहता है,

'अविनासी अविकार परम रस भाम हैं। समाभान सरवंग सहज श्रमिराम हैं।। सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं। जगत शिरोमनि सिद्ध सदा जयवंत हैं॥

जिनराज वह ही हैं, जिसने शुद्ध आत्माके दर्शन कर लिये है। वह शुद्ध आत्मरूप जिनराज घट-मन्दिरमें विराजता है। कविने उसके घरणोमें अपनी भिन्न समर्पित करते हुए कहा है,

"जामें कोकाकोक के सुमाव प्रतिमा से सब,
जगी ग्यान सकति विमक जैसी आरसी।
दर्सन उद्योव कीयौ अंतराय अंत कीयौ,
गयौ महामोह सयौ परम महारसी।।
सोहै घट-मन्दिर में चेतन प्रगट रूप,
ऐसो जिनराज ताहि चंदत बनारसी।"

सुद्ध परमातमा को अनुभी अम्यास की जै, यह मोख पंथ परमारथ है इतनो ।। नाटक समयसार, १०। १२४, ए० ३८८।

२. गुन परजै में द्रिष्टि न दीजैं। निरिवकल्प अनुभौ रस पीजै।। आप समाइ आप में लीजै। तनपौ मेटि अपनुपौ कीजै॥

वही, १०।११७, पू० ३८३।

३. वहो, मंगलाचरण, पृ० ५-६।

४. वही, १।२९, पू० ५९ ।

बनारसीदासने आत्माको चिदानन्दके नामसे भी अभिहित किया है। चिदा-नन्दकी स्तुति करते हुए उन्होने लिखा,

> "शोभित निज अनुभूति जुत चिदानन्द भगवान । सार पदारथ आतमा, सक्छ पदारथ जान ॥"

बनारसीदासजीने सगुण ईश्वरकी भिक्तमे भी अनेकानेक पद्योंका निर्माण किया है। भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुति करते हुए उन्होने कहा कि भगवान्का स्मरण करने-मात्रसे ही भक्तोंके सब भय दूर हो जाते हैं।

"मदन-कदन-जित परम घरम-हित, सुमिरत मगति मगति सब हरसी। सजल-जलद्-तन मुकुट सपत-फन, कमठ-दलन जिन नमत बनरसी।"

भगवान् जिनेन्द्र पापरूपी धूलको दवानेके लिए बादलके समान है। वे भक्तके भयको दूर करते हैं, उसे कभी नरकमे नही जाने देते और उसे भव-समुद्रसे पार कर देते हैं। वे भगवान् कामदेवके वनकी अग्निको जलानेके लिए इद्राग्निके समान है,

"पर-अध-रजहर जलद, सक्छ जन-नत भव-मय-हर॥ जमद्लन नरक-पद-छयकरन, अगम अतट भव जल तरन। वर-सक्ल-मदन-वन-हरदृहन, जय जय परम श्रमय करन।"

जिन-बिम्ब भी जिनेन्द्र-जैसा ही है। उसका यश जपनेसे हृदयमे प्रकाश उत्पन्न होता है। मिलन बुद्धि पवित्र हो जाती है।

> "जा को जस जपत प्रकास जगे हिरदें में, सोइ सुद्धमित होइ हुती जु मिलन-सी। कहत बनारसी सुमहिमा प्रगट जाकी, सोहै जिन की छवि सुविद्यमान जिन-सी।"

बनारसीने साधुकी भिक्त करते हुए कहा है कि साधु, धर्मका मण्डन और भ्रमोंका उन्मूलन करता है। वह परम शान्त होकर कर्मोंसे छड़ता है, और जीत-कर संसारमे विराजता है।

> "भरम को मंडन मरम को विद्दंडन है, परम नरम हैं के करम सों लर्यो है। ऐसो मुनिराज भुवलोक में विराजमान, निरखि बनारसी नमसकार कर्यो है।"

जिनवाणी भगवान्के हृदयरूप तालाबसे निकलकर शास्त्ररूप समुद्रमें

प्रविष्ठ हुई है। इसे सम्यादृष्टि जीव जान सकते है, मिथ्यादृष्टि नहीं। ऐसी जिन-वाणी संसारमें सदा जयवन्त हो,

"तासुहरै-द्रह सौं निकली, सरिता सम है श्रुत-सिन्धु समानी।। यातें अनंत नयातम रूच्छन, सत्य स्वरूप सिधंत बखानी। बुद्ध रुखै न रुखै दुरबुद्ध, सदा जग माहि बगै जिनवानी॥"

### बनारसी विलास

यह बनारसीदासकी फुटकर रचनाओंका संग्रह है। आगरेके दीवान जगजीवनने वि० सं० १७०१ चैत्र सुदी २ को उनकी बिखरी रचनाओंको एक स्थानपर संकलित कर दिया था। और उस संकलनका नाम रखा था 'बनारसी विलास'।

'बनारसी विलास' में बनारसीदासकी ५० रचनाएँ संगृहीत की गयी हैं। उनमें 'कर्मप्रकृतिविधान' नामकी अन्तिम कृति भी है, जो फागुन सुदी ७ वि० सं० १७०० को समाप्त हुई थी। 'सूक्त मुक्तावली' संस्कृतके सिन्दूर प्रकरणका पद्यानुवाद है। इसमें कुछ पद्य बनारसीदासके मित्र कुँ अरपालके रचे हुए है। 'ज्ञान-वावनी' पीताम्बर नामके किसी कविकी रचना है। उसमे बनारसीदासका गुण-कीर्त्तन किया गया है। अविधष्ट रचनाओमे 'जिनसहस्रनाम', 'शिवमन्दिर', 'शिवपचीसी', 'मविसन्धु चतुर्दशी', 'शारदाष्टक', 'नवदुर्गा विधान', 'अष्टप्रकारोजिनपूजा', 'दसबोल', 'अजितनाथके छन्द', 'शान्तिनाथ स्तुति', 'साधु वन्दना' और फुटकर पद्य पंचपरमेष्ठी और देवियोंकी मित्रसे सम्बन्धित हैं। 'ध्यान बत्तीसी', 'अध्यातम फाग', 'अध्यातम गीत', 'अध्यातम पदपंक्ति' और 'परमार्थ हिडोल्ना', आत्मा, ब्रह्म अथवा सिद्धकी वन्दनामें रची गयी कृतियाँ हैं।

उपर्युक्त ५० रचनाओं में केवल चारके निर्माणका काल दिया है। 'ज्ञान-बावनो' वि० सं० १६८६ में, 'जिनसहस्रनाम' वि० सं० १६९० में, 'सूक्त मुक्तावलो' वि० सं० १६९१ में और 'कर्मप्रकृति विघान' वि० सं० १७०० में रची गयी थी। बची हुई कृतियोंका रचनाकाल 'अर्द्धकथानक'से विदित हो जाता है।

'बनारसी विलास'की फुटकर रचनाएँ उत्तम काव्यकी निदर्शन हैं। उनमें मक्ति और आध्यात्मिकता तो है ही, भावोन्मेष भी कम नहीं है। इसके साथ-साथ

१. बनारसी विलास, जबपुर, १० २४१।

२. इसमें ४४ पब हैं, जिनमें २१ तक तो बनारसीदासका नाम है, और उसके बाद ४६, ६४, ६७, ७८, ८० और ८२, छह पद्योंमें 'कौरा' या कुँअरपालका।

अलंकारोका प्रयोग भी नैसर्गिक ढंगसे ही हुआ है। भाव और कला दोनों ही पक्षोमें सौन्दर्य है और मर्यादा भी।

एक स्थानपर कविने चिन्ता प्रकट की है कि न जाने कब इस मनकी दुविधा जायेगी, और यह अपने निरंजनके स्मरणमे लौ लगायेगा। न जाने कब हमारे नेत्र-चातक आत्मारूपी घनसे टपकनेवाली अमृत-बूँदोंका स्वाद लेंगे तथा न जाने कब, हम तनकी ममता त्याग कर, आत्माका शुभ ध्यान लगायेंगे,

"दुविधा कब जैहै या मन की। कव जिननाथ निरंजन सुमिरौं, तजि सेवा जन जन की। कब रुचि सौं पीवें दग चातक, बूंद अखय पद घन की। कब ग्रुभध्यान घरों समता गहि, करूं न समता तन की॥ दुविधा कब जैहै या मन की॥

सन्त कवियोंकी भौति बनारसीदासने कहा कि यह जीव मूर्ख है, क्योंकि यह उस ईश्वरको संसारमें ढूँढता फिरता है, जो उसके घटमें ही विराजमान है। उसका यह ढूँढ़ना कस्तूरी मृगके भ्रमणकी भौति ही व्यर्थ है,

''ड्यों मृगनाभि सुवास सों, ढूंढ़त बन दोरै। त्यों तुझमें तेरा धनी, तू लोजत भोरे।। करता भरता भोगता, घट सो घट माहों। ज्ञान बिना सद्गुरु बिना, तू समुझत नाहीं॥''

बनारसीदास ईश्वरको देवोंका देव मानते हैं। उसके चरणोंका स्पर्ध करने-मात्रसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अठारह दोषोंसे रहित उस प्रभुकी सेवा करना परम कर्तव्य है,

> "जगत में सो देवन को देव। जासु चरन परसें इन्द्रादिक होय सुकति स्वयमेव ॥जगत०॥ नहिं तनरोग न श्रम नहिं चिंता, दोष अठारह मेव। भिटे सहज जाके ता प्रभु की, करति 'बनारसि' सेव ॥जगत०॥

शारदा देवीकी स्तुतिमें भाव-विभोरता है, तो अनुप्रासोंकी छटा भी । उसमें संगीत-सा आनन्द समिहित है,

"अतीता अजीता सदा निर्विकारा। विषै वाटिका खंडिनी खंग घारा।। पुरापाप विक्षेप कर्नुकृपाणी। नमो देवि वागेश्वरी जैन वानी।।

१. श्रध्यात्मपद पंक्ति, पद्य १३, बनारसी विलास, जयपुर, पृ० २३१-२३२।

२. वही, पद्य १५, पृ० २३२ ।

अशोका मुदेका विवेका विधानी । जगज्जन्तुमिन्ना विचिन्नावसानी ॥ समस्तावछोका निरस्ता निदानी । नमो देवि वागीइवरी जैनवानी ॥","

# अद्धेकथानक

बर्द्धकथानककी रचना वि० सं० १६९८ में हुई थी। रेड इसमे बनारसीदासके जीवनके ५५ वर्षकी 'बात्म-कथा' है। यह नाम स्वयं बनारसीदासका दिया हुआ है। उन्होंने अपनी १०० वर्षकी आयु मानकर, ५५ वर्षोंको आधी आयुमे शामिल किया, और इसका नाम 'बर्द्धकथानक' रखा। किन्तु इस रचनाके दो वर्ष उपरान्त ही उनका स्वर्गवास हो गया। बतः 'बनारसी-पद्धति' में आगेका जीवन होगा, एक अनुमान-मात्र है।

इस कथानकमें ६७५ दोहे-चौपाइयाँ है। उनमें बनारसीदासके जीवनकी मर्मस्पर्शी घटनाओं के साय-साथ तत्कालीन भारतकी सामाजिक अवस्थाका भी यथार्थ परिचय अंकित हैं। आजसे ३०० वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका दृश्य ज्योंका-त्यों उपस्थित किया गया है।

यह एक सफल आत्म-कथा है। इसमें जो कुछ कहा गया है, संक्षेपमे और निष्पक्षताके साथ। बनारमीदास चतुर्वेदोने लिखा है, "अपनेको तटस्थ रखकर अपने सत्कर्मों तथा दुष्कर्मोंपर दृष्टि डालना, उनको विवेककी तराजूपर बावन तोले पाव रत्ती तौलना, सचमुच एक महान् कलापूर्ण कार्य है।" डॉ॰ माताप्रसाद गुप्तका कथन है, "कभी-कभी यह देखा जाता है कि आत्म-कथा लिखनेवाले अपने चरित्रके कालिमापूर्ण अंशोंपर एक आकरण-सा डाल देते हैं — यदि उन्हें सर्वथा बहिष्कृत नहीं करते — किन्तु यह दोष प्रस्तुत लेखकमे बिलकुल नहीं है।" पं॰ नाथूराम प्रेमीने भी लिखा है, "इसमे कविने अपने गुणोंके साथ-साथ दोषोका भी उद्यादन किया है, और सर्वत्र ही सचाईसे काम लिया है।"

१. शारदाष्ट्रक, पद्य ७, १, बनारसी विलास, पृ० १६६-१६७।

२. ऋईकथानक, पद्म ६७०, ५० ७४।

३. वही, पद्म ६६३, १० ७३।

४. श्रर्दक्या, डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त-द्वारा सम्पादित, हिन्दी साहित्य परिषद् , प्रयाग विश्वविद्यालय, भूमिका, पृष्ठ १५ ।

५. बनारसीदास चतुर्वेदी, 'द्दिन्दीका प्रथम आत्मचरित', अनेकान्त, वर्ष ६, किरण १, पृष्ठ २१।

६. वही, पृष्ठ २४।

७. अर्दक्या, प्रवाग, भूमिका, पृष्ठ १४।

म. अर्द्धकथानक, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ २२ ।

इसकी भाषाके विषयमें स्वयं बनारसीदासजीने कहा है कि वह मध्यदेशकी बोलीमें जिला जायेगा। मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही है. किन्तु प्रत्येक परिवर्तनमे व्रजभाषा और खड़ी बोलीके प्रदेश शामिल रहे ही हैं। बनारसी-दासजीकी भाषा बज भाषा है, किन्तु उसमें यर्तिकचितु खड़ी बोलीका भी सम्मिश्रण है। डॉ॰ हीरालाल जैनने लिखा है, 'अर्द्धकथानक'मे उर्दू-फ़ारसीके शब्द काफ़ी तादादमें आये है. और अनेक महावरे तो आधिनक खडी बोलीके ही कहे जा सकते हैं। इसपर-से यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने 'अर्द्धकथानक'की भाषामें, ब्रजभाषाकी भूमिका लेकर, उसपर मुगलकालमे बढ़ते हए प्रभाववाली खड़ी बोलांकी पट दी है, और इसे ही उन्होने मध्यदेशकी बोली कहा है।

'अर्द्धकथानक'से स्पष्ट है कि बनारसीदासके जीवनमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अच्छाई और बुराईका विश्लेषण करते हुए अपने जीवनको अच्छाईकी ओर ही बढाते गये। वे किसी एक रीति. रिवाज या परम्परासे चिपके न रह सके। एक समय था जब आशिक़ीको ही उन्होंने अपना धर्म समझ रखा था। परिवर्तन हआ और वे जैन-भक्त बन गये।

"कहें दोष कोउ न तजे, तजे अवस्था पाइ। जैसे बाटक की दसा. तरुन भए मिटि जाइ॥ उदे होत सुम करम के, मई असुम की हानि। तातें तुरित बनारसी, गही धरम की बानि ॥" नित उठित प्रात जाइ जिन मौन । दरसन बिनु न करे दंतीन । चौटह नेम विरति उच्चरे । सामायिक पहिकौना करे ।। इरी जाति राखी परवां न । जाव जीव बैंगन-पचलान । पूजा विधि साधे दिन भाठ । पढ़ें बीनती पद मुख-पाठ ॥"

बनारसीदासकी यह जैन-भक्ति नित्य प्रति बढ़ती ही गयी। जब खैराबादसे ब्याह करके लाये. तो माँ और मार्याके साथ तीर्थयात्राको गये। अहिन्छत्रकी पूजा करनेके उपरान्त वे हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ शान्ति-कृन्य और अरहनायकी भनितमें एक कवित्त बनाया, जिसका वे नित्य प्रति पाठ करते थे 🖰 उस कवित्तको देखिए.

१. मध्यदेस की बोली बोलि। गर्भित बात कहीं हिअ खोलि।। श्चर्दक्थानक, पद्य ७, पृ० २।

२. कर्द्धकथा, प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ १४-१५ । ३. डॉ॰ हीरालाल जैन, 'कर्द्धकथानककी भाषा', अर्द्धकथानक, पृष्ठ १६।

४. श्रद्धेकथानक, पद्म २७२-२७५, पृष्ठ ३१।

५. वही, पद्य ५=०-५=२, पृष्ठ ६४-६५ ।

"श्री विससेन नरेस, सूर नृप राय सुंद्सन । अचिरा सिरिआ देवि, कर्राहें जिस देव प्रसंसन ॥ तसु नंदन सारंग, छाग नंदावत छंछन । चाकीस पैंतिस तीस, चाप काया छवि कंचन ॥ सुखरासि बनारसिदास मनि, निरखत मन आनंदई । हथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंधु श्रर वंदई ।"

# मोह-विवेक युद्ध

इसमें ११० पद्य है। दोहा-चौपाई छन्दोंका प्रयोग किया गया है। इसकी अनेकानेक हस्तिलखित प्रतियाँ जैन-भण्डारोंमें पायी जाती है। बीकानेरके खरतर गच्छीय भण्डारके एक गुटकेमें 'बनारसी विलास'के साथ यह भी लिखा हुआ है। इसकी पाँच प्रतियाँ जयपुरके शास्त्र-भण्डारोंमें भी सुरक्षित हैं। बीकानेरवाली प्रतिके भक्तिसे सम्बन्धित दो पद्य इस प्रकार हैं,

"श्री जिन मक्ति सुदृढ़ जहां, सदैव सुनिवर संग। कहै क्रोध तहां मैं नहीं, क्रग्यो सु श्रातम रंग।।५८॥ अविमचारिणी जिनमगति, आतम अंग सहाय। कहै काम ऐसी जहां, मेरी तहां न बसाय।।३२॥"

जैन वर्म वीतरागी है। रागका अर्थ है मोह। मोहको जीतनेमें ही जीवनकी सार्यकता है। ज्ञान वही है जो मोहको जीत छे। अतः मोह और विवेकका यह युद्ध जैन-परम्पराके अनुकूछ ही है। बनारसीदासके पूर्व इस विषयपर अनेक कृतियाँ रची गयी थीं। उनमें यद्य:पाछ मोड़का 'मोहपराजय', वादिचन्द्रसूरिका 'ज्ञानसूर्योदय', हरदेवका 'मयणपराजय चरिउ', नागदेवका 'मदनपराजयचरित' और पाहलका 'मनकरहारास' प्रसिद्ध हैं। सभीमें मोह और विवेकका युद्ध है। बनारसीदासने अपने पूर्वचर्ती तीन किवयों – मल्ल, लालदास और गोपालके 'मोह-विवेक-युद्ध' का उल्लेख किया है। वे उनसे प्रभावित थे। तीनों हिन्दीमें लिखी गयी थीं। प्रस्तुत कृतिके लिए वे मलावार बनीं।

बनारसीदासने 'मोह-विवेक-युद्ध' का निर्माण 'नवरस' रचनाके गोमतीमें प्रवाहित करनेके उपरान्त ही किया होगा। 'काम' की प्रतिक्रियासे यह स्पष्ट ही है।

१. वही, पद्म ५८३, पृष्ठ ६४ ।

२. बीर बाखी, वर्ष ६, अंक २३-२४, में श्री अगरचन्दजी नाइटा-द्वारा प्रकाशित हो चुका है। बीर-पुस्तक-मण्डार, मनिद्वारोंका रास्ता, जयपुर से पुस्तकाकार रूपमें भी निकल चुका है।

इससे सिद्ध है कि यह उनकी प्रारम्भिक कृति है। अनः उसकी शैलो बनारसीकी अन्य प्रौड कृतियोसे नहीं मिलती। आज हिन्दीके अनेक स्थातिप्राप्त कि हैं, जिनकी प्रथम रचनाएँ उनकी प्रतीत नहीं होती।

इस कृतिके अन्तके तीन पद्योंमें बनारसीका नाम भी दिया हुआ है। फिर भी प्रामाणिक निर्णयके लिए ठोस विचारको आवश्यकता है।

#### मांझा

यह रचना जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं २८ में निबद्ध है। इसमें १३ पद्य है। इसकी छठी पंक्ति देखिए,

"मानुषजनम अमोलक हीरा, हार गंवायो खासा"

### नये पद

पं॰ नायूराम प्रेमीके द्वारा सम्पादित 'बनारसी-विलास'में तीन नये पदोंका संग्रह किया गया था। अब जयपुरसे प्रकाशित 'बनारसी-विलास'में दो और नये पदोंका प्रकाशन हुआ है। पाटौदी मन्दिर जयपुरके गुटका नं॰ २२ पृ॰ १३६ पर मैंने बनारसीदासका एक नया पद देखा है – तू ब्रह्म भूलो तू ब्रह्म भूलो क्रजानी रे प्राणी!

# ५४. मनराम (१७वीं शती विक्रम, उत्तरार्थ)

उनकी रचनाओं से यह सिद्ध है कि मनराम समहवीं शताब्दी के कि थे। वे बनारसीदासजी के समकालीन थे। उन्होंने अपने मनराम-विलासमें श्री बनारसी-दासजीका सादर स्मरण किया है। उनकी रचनाएँ भी बनारसीदासकी भौति ही आध्यात्मिक-रससे ओतप्रोत हैं। उन्होंने खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। हो सकता है कि वे मेरठके आस-पास किसी प्रदेशके रहनेवाले हों। वैसे उनकी कृतियोंसे यह विदित नहीं होता कि वे कहाँके निवासी थे और उनके माता-पिता-का क्या नाम था? श्री कस्तूरचन्दजी कासलीवालने उन्हें संस्कृतका प्रौढ़ विद्वान् कहा है, वयोंकि उनकी रचनाओं संस्कृत शब्दोंका प्रयोग किया गया है। किन्तु यह आधार बहुत निर्बल है। केवल संस्कृतके शब्दोंका प्रयोग करने-मात्रसे कोई संस्कृतका उद्भट विद्वान् नहीं कहा आ सकता। उनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है:

श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल, हिन्दीके नये साहित्यकी खोज, श्रनेकान्त, वर्ष १४, किरण १२, पृष्ठ ३३३।

### मनराम-विलास

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियों के दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन नं० ३९५ में निबद्ध है। इसमें कुल १० पृष्ठ और ९६ पद्य है। इनका संग्रह किन्ही बिहारी-दास नामके व्यक्तिने किया था। उसने लिखा है, "मेरे चित्तमें ऊपजी, गुनमनराम प्रकास। सोधि बीनए एकठे, किये बिहारीदास।।" अर्थात् बिहारीदासने केवल संग्रह ही नहीं, किन्तु सम्पादन भी किया था, तभी तो वह मूल पद्योंको शुद्ध कर सके। यह काव्य सुभाषितोंसे सम्बन्धित है। इसमें दोहा, सवैया, और कित्त आदि विविध छन्दोंका प्रयोग किया गया है। प्रारम्भमें ही पंच-परमेष्ठीकी वन्दना-में मिन्त है, और सरसता भी,

"करमादिक श्ररिन को हरे अरहंत नाम, सिद्ध करे काज सब सिद्ध को मजन है। उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, आचारज मगति वसत जाके मन है।। उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, साध परि पूरण को सुमिरन है। पंच परमेष्ठी की नमस्कार मंत्रराज धावे मनराम जोई पावे निज धन है।।"

भगवान्के स्वरूपका विवेचन करते हुए मनरामने लिखा है कि - वह भग-वान् निर्विकार, निश्चल, निकल, निर्मल ज्योति, ग्यानगम्य और ज्ञायक है, उसका वर्णन कहाँतक किया जाये। जिस-किसीने भगवान्के इस रूपको जान लिया है, फिर उम्ने विश्वमें कुछ और करनेको नही रह जाता,

> "निविकार निश्चल निकल निर्मल ज्योति— ग्यानगम्य ग्यायक कहां लों ताहि बरनौं। निहचै सरूप मनराम जिन जानौ ऐसौ, ताकों और कारिज रहयौ न कल्ल करनौ ॥३५॥''

मोहकर्मको सामर्थ्य सभीको विदित है। उसने जगके सभी प्राणियोंको भ्रममें सान रखा है। भ्रमनवशात् ही यह जीव अदेवोंको देव मानकर उनकी सेवा करता है। सच्वा देव तो उसकी देहके भीतर ही रहता है, जिसे मूलकर वह इयर-उघर भटकता फिरता है,

"देषो चतुराई मोह करम की जग तें, प्रानी सब राषे अम सानि कै। देवनि को देव सो तो बसै निज देह मांझ, ताको मूल सेवत अदेव देव मानि कै॥६३॥"

मनरामने अंगोंको सार्थकता इसीमें मानी है कि वे आराज्यकी ओर लगे रहें,

स्रोर उनके बताये मार्गपर चलनेमे ही अपनेको कृतकृत्य माने। वह पद्य इस प्रकार है,

> "नैन सफल निर्षे जु निरंजन, सोस सफल निम ईसर झावहि। श्रवन सफल जिहि सुनत सिद्धांनहि, सुषज सफल जिए जिन नांवहि। हिदों सफल जिहि धर्म बसै श्रुव, करज सुफल पुन्यहि प्रभु पावहि। चरन सफल मनराम वह गनि, जे परमार्थ के पथ धावहि॥९०॥"

भगवान्के नामकी महिमाका उल्लेख करते हुए कवि मनरामने लिखा है कि यदि शुद्ध मनसे चौबीस जिनेन्द्रके नाममन्त्रका उच्चारण किया जाये तो अघरूपी सर्प कैसे ठहर सकता है,

> "मन ग्रुद्ध मनराम चौर्वासो जिनंद नाम— मन्त्र जपै अघ व्याल केंसे उहराति हैं ॥२॥"

यह संसार बहुत ही विचित्र है। इसमें अधिकतर मूर्ल रहते है। वे उसकों योगी कहते हैं, जिसकी केवल वेप-भूषा योगकी है, किन्तु उसके मनको नही देखते जो भोगोंसे भरा है। जो मनको देखकर योगीकी परख करते हैं वे ही ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति सम्पत्तिसे भी अधिक योगीका सम्मान करते हैं,

"मन भोगी तन जोग लखि जोगी कहत जिहान।

मन जोगी तन भोग तसु जोगी जानत जान॥७२॥

सबै अरथ जुत चाह पर पुरुष जोग सनमान।

ए समझै मनराम जो बोलत सो जग जान॥७३॥"

### रोगापहार-स्तोत्र

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान गुटका नं १७ में निबद्ध है। इसमे रोगोंको दूर करनेके लिए भगवान् जिनेन्द्रसे प्रार्थना की गयी हैं। भनत-किवको विश्वास है कि भगवान् जिनेन्द्रकी उपासनासे आत्मामें ऐसे विशुद्ध भावोंका संचार होगा, जिससे शारीरिक और मानसिक सभी रोग स्वतः विलोन हो जायेंगे।

### बत्तीसी

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमे गुटका नं० ११० में

निबद्ध है। इसमें ३४ पद्य हैं और सभी भगवान् जिनेन्द्रकी भन्तिसे सम्बन्धित हैं। बड़ाककका

इसकी एक प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान गृटका नं॰ १२६ में मौजूद है। गुटकेका लेखनकाल सं० १७०४ बाषाढ़ सुदी ५ दिया हुआ है।

#### अक्षरमाळा

इसको प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें गुटका नं० ४२ में संकल्पित है। ५२ अक्षरोंमें-से प्रत्येकपर एक-एक पद्मका निर्माण किया गया है। धर्मसहेळी

इसकी भी प्रति उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १६२में निबद्ध है। यह गुटकेके पृष्ठ १६३पर लिखा हुआ है। इसमें कुछ २० पद्य है। इसमें जैन वर्म-की महिमाका उल्लेख है।

#### पद्

इनके अनेकों पद प्राप्त है, जिनमें भगवान् जिनेन्द्रके भिनन-रसका ही आधिक्य है। इनके दो पद जयपुरके बधोचन्द जीके मिन्दरमे विराजमान गुटका नं० १७ में संकलित हैं। उनके शीर्षक क्रमशः, 'चेतन यो घर नाही तेरों और 'जिय तें नरभिव यों ही खोयों हैं। इनका तीसरा पद इसी मिन्दरके गुटका नं० २९, चौथा पद इसी मिन्दरके गुटका नं० २६ में निबद्ध है। चौथेका शीर्षक 'अखियां आज पित्र भई मेरीं से प्रारम्भ हुआ है। यह पद ठोलियों के जैन मिन्दरके गुटका नं० ११२ में मी लिखा हुआ है। यह पद ठोलियों के जैन मिन्दरके गुटका नं० १११ में मी लिखा हुआ है। मनरामके अनेक सरस पद दि० जैन मिन्दर बड़ौतके 'पदसंग्रह' की एक हस्तिलिखित प्रतिमें संकलित हैं। अतिशय क्षेत्र महावोरजी के शास्त्रमण्डारकी एक अधजली हस्तिलिखित 'पदसंग्रह' की प्रतिमें भी मैंने मनरामके कित्रप्य पद देखे थे।

### गुणाक्षरमाळा

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोंके दि० जैन मन्दिरमे गुटका नं १३१में संकलित हैं। यह गुटका वि० सं०१७७९ मगसिर बदी ३का लिखा हुवा है। इस काव्यमें ४० पद्य है। सभोमें भगवान् जिनेन्द्रके गुणोंका वर्णन है। 'हे भाई तूने नरभव प्राप्त किया है, इसलिए भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति कर', ऐसे भावसे युक्त पद्य देखिए,

"मन वच कर बा जोडि कैरे वंदी सारद मायरे। गुण अक्टिरमाका कर्डु सुणी चतर सुख पाई रे। परम पुरुष प्रणमौ प्रथम रे, श्री गुर गुन श्राराधौ रे । ग्यान ध्यान मारिनि छहै, होई सिधि सब साधो रे । माई नर मव पायो मिनल को ॥"

इस जीवने हीरा-जैसे जन्मको यों ही गैंवो दिया, भगवान्का भजन नहीं किवा,

> "हा हा हासी जिन कौरे, किर किर हासी आनौ रे। हीरों जनम निवारियो, बिना मजन भगवानौ रे॥ पढ़ें गुनै अर सरदहें रे, मन वच काय जो पीहारे। नीति गहैं अति सुख छहैं, दुख न ब्यापे ताही रे॥ माई नर मव पायों मिनख हो॥"

# ५५. कुँअरपाल (वि॰ सं॰ १६८४)

कुँ अरपाल किव बनारसीदासके अनन्य मित्र थे। जिन पाँच साथियों में बैठ-कर बनारसीदास परमार्थ-चर्चा किया करते थे, उनमें कुँ अरपालका भी नाम है। बनारसीदासके उपरान्त कुँ अरपाल सुर्वमान्य हो। गये थे। पाण्डे हेमराजने उन्हें 'कौँरपाल ग्याता-अधिकारी' कहा है। महोपाच्याय मेघविजयने 'युक्ति-प्रबोध' में उनकी सर्वमान्यता स्वीकार की है। किवने स्वयं 'समिकत बत्तोसी' में 'पुरि पुरि कैवरपाल जस प्रगटयों' लिखा है।

रूपचन्द पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।
 तृतिय भगौतोदास नर कौरपाल गुनधाम ॥
 घर्मदास ये पंच जन, मिलि बैठ इक ठौर ।
 परमारथ चरचा करें, इनके कथा न और ॥
 नाटकसमयसार, प्रशस्ति, पद्य, २६-२७, पृ० ५३७ ।

२. बाल बोध यह कीनी जैसे, सो तुम सुणहु कहूँ मैं तैसे। नगर आगरे मैं हितकारी, कौरपाल ग्याता अधिकारी।। पायडे हेमराज, प्रवचनसारकी वालबोध टीका, पद चौथा।

महोपाध्याय मेचिवजय, युक्तिप्रबोध, ऋषभदेव-केसरीमल श्वेताम्बर-संस्था, रतलाम, पद्य र−प्न के नीचेकी टीका।

४. पुरि पुरि कंवरपाल जस प्रगटची, बहु बिघ ताप बंस बरणिज्जह । घरमदास जस कंवर सदा घनि, बउसाखा बिसतर जिम कीजह ।। कुँअरपाल, समकित क्तीसी, जैसलमेरमें कुँअरपालके लिए लिखा गया गुटका, ३१वॉ पद्य।

कुँअरपालका जन्म ओसवाल वंशके चौरिडिया गोत्रमे हुआ था। गौड़ी दासके दो पुत्र थे — अमरिसिह और जसू। कुँअरपाल अमरिसिह के पुत्र थे। जसूके पुत्रका नाम घरमदास या घरमसी था, जिनके साझेमें बनारसीदासने जवाहरातका व्यापार किया था। पं० नाथूरामजो प्रेमीने उनका जन्मस्थान जैसलमेर माना है। वि० सं० १७०४मे गजकुशलगणिने उनके पढ़नेके लिए संग्रहणी सूत्र, जैसलमेरमे ही लिखा था।

एक गुटका, वि॰ सं॰ १६८४-१६८५ में स्वयं कुँअरपालके हायका लिखा हुआ उपलब्ध है। इसमें 'आनन्दधनके पत्', 'द्रव्यसंग्रह माषा टीका', 'फुटकर सवैया', और 'चतुर्विशति स्थानानि' रचनाएँ संगृहीत है। उसमें कविकी स्वयंकी कृतियाँ भी है। उनके अन्तमें 'चेतन कंवर' उपनाम दिया गया है। एक पद्ममें किने लिखा है कि 'जिन प्रतिमा', भगवान् जिनेन्द्रके समान ही होती है। उसके निमित्तको पाकर हृदयमे राग-द्रेष नहीं रहता। जिन-प्रतिमाका दर्शन जिसको अच्छा नहीं लगता, वह मिथ्यावृष्टि है। अनिमेष नेत्रोंसे जिन-प्रतिमाको देखनेसे सब कर्म कट जाते है।

"जिम प्रतिमा जिन सम लेखीयह, ताकौ निमित्त पाय उर अंतर, राग दोष नहि देखीयह ॥ सम्यग्दिष्टी होइ जीव जे, जिण मन ए मित रेखीयह । यहु दरसन जाकूं न सुद्दावइ, मिथ्यामत मेखीयइ ॥ चितवत चित चेतना चतुर नर, नयन मेष न मेखीयह । उपश्चम कृया ऊपजी अनुपम, कर्म कटइ जे सेखीयइ ॥ बीतराग कारण जिण मावन, ठवणा तिण ही पेखीयइ । चेतन कंवर मये निज परिणति, पाप पुत्त दुइ लेखीयइ ॥"

१. खितमि ओसवाल अति उत्तम, चोरोडिया बिरद बहु दोजइ। गौडीदास अंस गरवत्तन, अमरसीह तसु नंद कहीजइ।। वही, ३१वे पथकी प्रथम दो पंक्तियाँ।

२. भर्दकथानक, एव ३५२-३५४, पृ० ३६-४०।

३. वही, परिशिष्ट, पृ० १०२।

४. यह गुटका, श्री अगरचन्दर्जा नाइटाने पं । नाथूरामजी प्रेमीके पास मेजा था, श्रीर उन्हेंकि पास रहा ।

५. ऋर्क्यानक, परिशिष्ट, पृ० १०२।

एक दूसरा गुटका और है, जो कुँअरपालके पढ़नेके लिए अन्य किसी लेखकने लिखा था। इसमें कुँअरपालकी लिखी हुई 'समिकत बत्तीसी' नामकी रचना भी संकलित है। इसमें २३ पद्य है। ३१-३३ तकके पद्योमें किवका अपना परिचय है। अविगिष्ट पद्य 'क' से 'ह' तकके अक्षरोसे आरम्भ हुए है। इसका विषय 'आतम-रस' से सम्बन्धित है। इसका अन्तिम पद्य देखिए.

"हुओ उछाह सुजस म्रातम सुनि, उत्तम जिके परम रस मिन्नै। ज्यउं सुरही तिण चरहि दूध हुइ, ग्याता तेरह प्रन गुन गिन्नै॥ निजन्निध सार निचारि अध्यातम, कवित बत्तीस मेंट किन्नै। कंवरपाल अमरेस तनुमव, अतिहित चिन मादर कर लिन्नै॥"

# ५६. यशोविजयजी उपाध्याय (वि॰ सं० १६८०-१७४३)

'सुजसवेलीभास' के आधारपर यशोविजयजीका जीवन-परिचय थोड़ा-बहुत प्राप्त होता है। यदि यह कृति न होती, तो हम उनके विषयमें भी सिवा अनुमान रचनेके और कुछ न कर पाते। उन्होंने स्वयं अपने विपुल साहित्यमें कहींपर अपने विषयमें एक शब्द भी नहीं लिखा। यह भारतीय परम्पराके अनुरूप ही था। 'सुजसवेलीभास' के रचयिता मुनिवर कान्तिविजयजी उनके समकालीन थे। अतः कृतिकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध ही मानी जानी चाहिए।

उपर्युक्त रचनामें यशोविजयजीके जन्म-स्थानके विषयमें कुछ नहीं लिखा है। अभीतक इस विषयपर मतभेद था, किन्तु अब महाराजा कर्ण देवके वि० सं० ११४० के ताम्रपत्रसे सिद्ध हो गया है कि उनका जन्म गुजरातके 'कनौडा' गाँवमें हुआ था। यह तत्कालीन गम्भूताक्षेत्र में शामिल था। आज भी वह गाँव 'रूपेणनदी'- के किनारे बसा है। उसमें कनौडिया ब्राह्मण और पटेलोंकी आबादी है। किसी समय वहाँ विणक् भी अच्छी संस्थामें रहते थे। मध्यकालमें यह गाँव 'काणोदा'- के नामसे प्रसिद्ध था।

यशोविजयजीके पिताका नाम नारायण और माताका सौभाग्यदेवी था। दोनों धर्मपरायण, दानशील और उदार वृत्तिके व्यक्ति थे। उनका प्रभाव

यह गुटका भी श्री अगरचन्दजी नाइटाने, पं० नाथूराम प्रेमीके पास मेजा था, उन्हींके पास है।

२. श्रद्धंकथानक, पृ० १०१।

३. महेसायासे पाटण जानेवाली रेलवे लाइनपर दूसरा स्टेशन धीयोज है, इससे चार मील पश्चिममें क्लोडा गॉव है।

यश्वन्तपर भी पड़ा। यह यशोविजयके बचपनका नाम था। उनका एक छोटा भाई और था, जिसका नाम पर्चीसह था। दोनोंकी राम-लक्ष्मण-सी जोड़ी थी। एक बार वे मौंके साथ उपाश्रय गये, वहाँ गुरुवरके मुँहसे भनतामर सुना। यश-वन्तको उसी क्षण याद हो गया। उस समय संस्कृत तो दूर, उन्होंने गुजराती भी पढ़ना गुरू नहीं की थी। बालककी इस अद्भुत स्मरण-शिवतका परिचय सबसे पहले मौंको प्राप्त हुआ। उन्होंने तीन दिनसे अग्न-जल प्रहण नहीं किया था। तीन्न वर्षाके कारण वे भनतामर नहीं सुन सकी थी, अतः मोजन कैसे करती। बालक यशवन्तको जब यह विदित हुआ, तो उसने तुरन्त ही मौंको भनतामर सुना दिया। उच्चारण शुद्ध था। मौं उस बालकमें अलौकिक व्यक्तित्वका आभास पा सकी। वर्षाके रुकनेपर उन्होंने यह सब गुरुवरको सुनाया, और बात हवाकी तरह बहते-बहते अहमदाबाद पहुँची। वहाँ प्रसिद्ध हीरीश्वरजीके चतुर्थ पट्टथर पं॰ नयविजयजीने सुनी। उन्होंने प्रयास किया। सफल हुए। परिणामस्वरूप वे वि॰ सं॰ १६८८ में बालक यशवन्तको, उसके मौं-बापकी स्वीकृतिके साथ दीक्षा दे सके। अब वे यशोविजय हो गये।

पं० नयविजयजी प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, व्याकरण, कोश, ज्योतिष आदि विद्याओं में पारंगत थे। उनके साम्निच्यमें यशोविजयका विद्याध्ययन प्रारम्म हुआ। वे प्रतिभाशाली तो थे ही, शीघ्र ही व्युत्पन्न होने लगे। एक बार अहमदाबादमें उन्होंने अष्टावधान किये। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रखर बुद्धिसे प्रभावित होकर सेठ घनजी सुराने दो सहस्र चौदीकी दोनार, उनके उच्च अध्ययनके लिए प्रदान की। वे वाराणसी गये और वहाँके सर्वोत्कृष्ट विद्वान् मट्टाचार्यजीसे षड्दर्शनका पारायण किया। तीन वर्ष उपरान्त वहाँसे चले आये। फिर वि० सं० १७०३-१७०७ तक चार वर्ष आगरेमें किसी न्यायाचार्यके पास कर्कश तक प्रस्थ पढे।

यह समझमें नहीं आ पाता कि उन्होंने तीन वर्ष उपरान्त ही बनारस क्यों छोड़ दिया, और आगरेमें वह कौन-सा न्यायाचार्य था, जिससे उन्होंने तर्क-प्रन्थ पढ़े। क्या वह विद्वान् बनारसके विद्वानोंसे अधिक ज्ञानी था? अवस्य ही यशो-विजय-जैसे प्रतिमाशाली छात्रने तीन वर्षमें 'षड्दर्शन' का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया होगा। किन्तु जैन न्यायके तल-स्पर्शी विवेचनकी सुधा उन्हें आगरा ले आयी होगी। उस समय वहाँ दिगम्बर सम्प्रदायके अनेक पण्डित रहते थे। जैन न्यायके क्षेत्रमें उनको विद्या असन्दिग्ध थी। उनसे प्रभावित होकर ही पं० बनारसीदास दिगम्बर

१. मर्दक्थानक, बम्बई, १६५७ ई०, प्रस्तावना, पृ० ६०।

बन सके थे। पाण्डे रूपचन्दजी तिहुना साहुके मन्दिरमें ठहरे ही रहते थे। 'अष्ट सहस्ती' जैन दिगम्बर न्यायका दुरूह ग्रन्थ है। यजोविजयजी उमपर एक उत्तम टीका लिखनेमें समर्थ हो सके। हो सकता है कि उन्होंने इमका अध्ययन आगरेमें किया हो। अगाध विद्वत्ताके साथ लौटे यशोविजयजी। गुजरान तो इसी प्रतीक्षामें था। अहमदाबादके सूबेदार महावतखाँने अपने दरबारमें उनका शानदार सम्मान किया। वहाँ उन्होंने अपनी विद्वत्ता और स्मरणशक्तिके परिचायक अठारह अवधान प्रस्तुत किये। सब प्रभावित हुए और युवासाधुके गीन गाये जाने लगे। अहमदाबादमें ही वि० सं० १७१८ में उन्हें 'उपाध्याय' पदसे विभूषित किया गया।

वि० सं० १७१९ से १७४३ तकका समय उनके साहित्य-मुजनका काल था। उन्होंने तीन सौ प्रन्थोंका निर्माण किया। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दीपर उनका समानाधिकार था। उन्होंने इन्ही चार माथाओं में लिखा, जमकर लिखा। इससे भारतीय दर्शन और साहित्यके विद्यार्थी सदैव अनुप्राणित रहेंगे।

यशोविजयजीका स्वर्गवास वि० सं० १७४३मे डमोई नामके नगरमे हुआ। आज भी वहाँ छह जैन मन्दिर और दो पाठकालाएँ हैं। उस समय इसका नाम दर्भावती था। यह लाट देशकी प्रमुख नगरियोमे गिनी जाती थी। प्रसिद्ध न्यायवेत्ता श्री देवसूरिजी और श्री मुनिचन्द्र सूरोश्वरजीका जन्म इसी नगरीमे हुआ था। प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपालने यहाँ एक सीमादुर्ग भी बनवाया था। पं० नाथूरामजी प्रेमी डमोईको यशोविजयजीका जन्म-स्थल मानते रहे। अब यह मान्यता खण्डित हो चुकी है। यशोविजयजी पूर्ण ब्रह्मचर्य, सच्ची साधुता, अगाध पाण्डित्य और गौरवके साथ लगभग ६५ वर्ष जीवित रहे। श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यके उपरान्त भारतीय घरा एक बार फिर प्रकाण्ड विद्वत्ताके तेजसे गौरवान्वित हो उठी थी।

### साहित्य-सजन

उनके द्वारा रिचत तीन सौ ग्रन्थोका परिचय देना न तो सम्भव है और न प्रसंगानुमोदित। उन्होंने मुख्य रूपसे तर्क और आगमपर लिखा। किन्तु व्याकरण, छन्द, अलंकार और काव्यके क्षेत्रमें भी उनकी गति अप्रतिहत थी। उन्होंने टीकाएँ और माध्य लिखे। अनेक मौलिक कृतियोका भी निर्माण किया। उनमें 'खण्डन-खण्डखाद्य'-जैसे ग्रन्थ उनकी पैनी विद्वत्ताके मानस्तम्म है।

श्राज भी यह, दिखण-पूर्व रेल्वे लाइनपर, बड़ौदासे १६ मील दूर स्थित एक स्टेशन है। इसकी श्राबादी तीस हजार है।

२. पं नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, सन् १६१७ ई०, पृ०६२।

'जैन भिनन-नाज्यको पृष्ठभूमि' की भूमिनामे लिखा जा चुका है कि जैन आचार्य केवल दार्शनिक हो नहीं होते थे, वे कुछ-न-कुछ भिनतसम्बन्धी साहित्य भी रचते अवश्य थे। श्री यशोविजयजीने गुजरानीमें अनेक स्तवन, सज्झाय, गीत और वन्दनाशोंका निर्माण किया है। बनारस और आगरेमें रहनेके कारण हिन्दी-पर भी उनका अच्छा अधिकार था। उनका 'जसविलास' हिन्दीका प्रसिद्ध काव्य है। इमके अतिरिक्न 'आनन्दबन अष्टपदी', 'दिग्पट ८४ बोल' और 'साग्य शतक' भी उनकी हिन्दीकी ही कृतियाँ हैं।

#### जसविलास

यह काव्य, 'मज्झाय, पद अने स्तवन संग्रह' नामके मुद्रित संकलनमें छपा है। इसमें ७५ मुक्तक पद है। सभी जिनेन्द्रको भिन्तसे सम्बन्धित है। एकमें लिखा है कि भनत ज्योंही प्रभुके ध्यानमें मग्न हुआ कि उसकी समूची दुविधा पल-मात्रमें नष्ट हो गयी। भन्तको आराध्यकी निष्ठामें, हरि-हर और ब्रह्माको निधियाँ भी तुच्छ दिखाई देती हैं। भन्त तो अब अपने प्रभुकी अक्षय निधिका स्वामी है। उसके रसके आगे उसे और कोई रस भाता हो नहीं,

"हम मगन मये प्रभु ध्यान में। विसर गई दुविधा तन-मन की, अविशा सुत गुन गान में। हरि-हर-ब्रह्म-पुरन्दर की रिधि, आवत निहं कोंड मान में। चिदानन्द की मौज मची है, समता रस के पान में। इतने दिन तूं नाहिं पिछान्यो, जन्म गंवायो अजान में। अब तो अधिकारी हैं बैठे, प्रभु गुन अखय खजान में। गई दीनता सभी हमारी, प्रभु तुझ समकित दान में। प्रभु गुन श्रनुभव के रस आगे, आवत नहिं कोड ध्यान में।

# **जा**नन्द्घन अष्टपदी

इसमें हिन्दों के जैन सन्त आनन्दघनकी स्तुति की गयी है। कहा जाता है कि उपाध्याय यशोविजय और आनन्दघनजीकी भेंट हुई थी। आनन्दघन सदैव अध्यात्मरसमें मन्त रहते थे। वे कभी जंगलों में धूमते और कभी गुफाओमे योग-साधना करते। जन-सम्पर्कमें शायद ही कभी आते। जब आते तो सुबोध और सुरुचिपूर्ण शैलोमे उपदेश देते। अवधूत-से इस साधुकी बात श्रीमद् यशोविजयजीने भी सुनी थी। वे उनसे मिलना चाहते थे। एक बार अर्बुद क्षेत्रके समीपस्थ गाँवमे

श्रानन्दपन पदसंग्रहमें ए० १६४ पर छप चुकी है। यह संग्रह अध्यात्मज्ञान-प्रसारक मसडल, बम्बरंसे वि० सं० ११६६ में प्रकाशित हुआ था।

यशोविजयजी व्याख्यान दे रहे थे। उस सभामे एक ओर उदासीन-सा वृद्ध साधु बैठा था। वे आनन्दघन थे। उनसे भेंट हुई। यशोविजयजी इस भौति प्रभावित हुए िक अपनेको रोक न सके। अन्यद्यी उनके भावोद्गारोंका सही प्रतीक है। यशोविजय जिस अध्यात्मरसके पण्डिन थे, वह ही आनन्दघनकी अनुभूतियोमे गहरा उतरा था। आनन्दघन 'अध्यात्मरस' ही थे। यह ही तो कारण था कि यशोविजय-जैसा विद्वान् इन्हें देख भाव-विमुग्य हो उठा। उनकी मंगतिसे यशोविजयमे भी अध्यात्मरसकी छहरें उठने लगी थी। इमीको उन्होने लिखा है िक 'पारस'की संगतिसे छोहा भी 'स्वर्ण' हो जाता है,

''भानन्द्वन के संग सुजन हो मिले जब, तब आनन्दसम भयो सुजस । पारस संग लोहा जो फरसत, कंचन होत ही ताक कस ॥ खीर नीर जो मिल रहे आनन्द, जस सुमित सखी के संग मयो हे एक रस। भव खपाइ, सुजस विलास भये सिद्धस्वरूप लीये घसमस ॥''

आनन्दघन मार्गमे चलते-चलते गा उठते थे। उनके मुखपर लोकसे न्यारा रूप सदैव बरसता रहता था। वे कभी मुमित सखीसे दूर नहीं होते। उनसे मिल-कर यशोविजयको गीरवका अनुभव हुआ,

"मारग चलत-चलत गात, आनन्द्रवन ध्यारे, रहत खानन्द भरपूर ॥ ताको सरूप मूप त्रिहुं लोक थे न्यारो, वरवत मुख पर नूर ॥ सुमति सखी के संग, नितनित दोरत, कबहुं न होत ही दूर ॥ जशविजय कहे सुनो आनन्द्रघन, हम तुम मिले हुजूर ॥"

आनन्दघनको पहचाननेके लिए अपने चित्तके भीतर भी उसी आनन्दकी अनु-भूति होनी चाहिए। आनन्दघन आनन्दके हो बने हैं। वे आनन्दके अक्षय खजाने है। उन्होने 'सहज अलखपद' के सुखका अनुभव किया है। आनन्दघनके सही दर्शनके लिए इसी भावभूमि तक उठना होगा,

"आनन्द की गत आनन्दघन जाणे ॥ वाइ सुख सहज अचल अलख पद, वा सुख सुजस बखाने ॥ सुजस विलास जब प्रगटे आनन्दरस, आनन्द अखय खजाने । ऐसी दशा जब प्रगटे चित्त अंतर, सोहि आनन्दघन पिछाने ॥"

# दिक्पट चौरासी बोर्छ

यह रचना पं० हेमराजजीके 'सितपट चौरासी बोल' का खण्डन करनेके

राजस्थानमें हिन्दीके हस्तिलिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, सन् १६५४, पृ० १३६।

लिए लिखी गयी थी। यहाँ पं० सुखलालजीका यह अभिमत कि "उपाध्यायजी ये पक्के जैन और स्वेताम्बर।" ठीक ही प्रतीत होता है उन्होंने 'अध्यारम-मत खण्डन' में भी दिगम्बर मान्यताका निराकरण किया है। यदि उपाध्यायजी इस स्वेताम्बर-दिगम्बरके ऊपर उठ पाने तो आचार्य हेमचन्द्रसे भी बडे सिद्ध होते। आजका युग समन्वयवादी है। उसमे उपाध्यायजीका स्थान निर्धारित करते समय यह ही एक 'अटकाव' बना रहेगा।

'दिक्यट चौरासी बोल' की एक हस्तिलिखित प्रति १९वी शताब्दीकी लिखी हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। इसमे १६१ पद्य है। प्रारम्भिक पद्य इस प्रकार है,

"सुगुणध्यान शुमध्यान, दान विधि परम प्रकाशक।
सुघट मान प्रमान, आन जस सुगति अभ्यासक॥
कुमत बृन्द तम कन्द्र, चन्द्र परिद्वन्द्र निकाशक।
कचिअ मन्द्र मकरन्द्र, सन्त आनन्द विकासक॥
यश वचन रुचिर गंमार निजै, दिग्पट कपट कुठार सम।
जिन वर्धमान सोई वंदिये, विमल ज्योति पूरण परम॥"

## साम्यशतक

इसमे १०५ पद्य है। यह श्री विजयसिंहसूरिके 'साम्यशतक'को आधार मानकर मुनि हेमविजयके लिए रचा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति उपर्युक्त ग्रन्थालयमें ही संकलित है। आदि और अन्तके दो पद्य देखिए,

आदि,

"समता गंगा मगनता, उदासीनता जात । चिदानन्द जयवन्त हो, केवल मानु प्रमात ॥"

अन्त,

"भावन जाकूं तस्व मन, हो समता रस लीन। ज्युं प्रगटे तुझ साहब सुख, अनुभव गम्य अहीन॥"

५७. महातमा आनन्दघन (जन्म वि० सं० १६८०, मृत्यु वि० सं० १७४५)

आनन्दधन एक जैन साधु थे। किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे तपागच्छके थे अथवा खरतरगच्छके। उनको स्वयं गच्छोंसे कोई ममत्व नहीं

१. वही, ५० ८१।

था। शायद इसी कारण उसका कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवनके विषयमें किंबिनमात्र भी इशारा नहीं किया है। वे सच्चे अध्यात्मवादी थे, अतः उन्होंने आत्माका सम्बन्ध ही सच्चा माना और उसीका वर्णन किया। उनकी प्रशंसामें लिखी गयी यशोविजयजीकी 'अष्टपदी' उपलब्ध है, किन्तु वह भी उनके आध्यात्मिक गुणोंका वर्णन करके चुप हो जाती है। इतना अवश्य विदित है कि उनका दूसरा नाम लाभानन्द था। श्री के० एम० झावेरीने उनको लाभविजय भी कहा है।

अभीतक उनके मूल निवास-स्थानका भी पता नहीं लग सका है। कुछ लोगोने विभिन्न कल्पनाएँ की है। गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री मनसुखलाल रजवी भाई मेहताने बहुत दिन पूर्व आनन्दघनपर एक ४०-४२ पृष्ठका निबन्ध लिखा था। उनकी भाषाको आधार बनाकर मेहताजोने भाषा-विवेक-शास्त्रकी दृष्टिसे अनुमान किया था कि वे अमुक-अमुक प्रान्तोमे घूमे होगे और अमुक प्रान्तके वासी होगे। उनकी कल्पनाके अनुसार आनन्दवन भी गुजरातके रहनेवाले थे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने इसका खण्डन करते हुए उनको राजपूतानेका सिद्ध किया है। उनकी दृष्टिसे गेय पदोंकी भाषाको आधार बनाकर किसी व्यक्तिके मूल देशका निर्धारण नहीं किया जा सकता। गानेवालोके मुखसान्निध्यसे गेय पद बदल जाते है और उनमें कुछ विलक्षणता आ हो जाती है। श्री आनन्दघनजोने अपना अन्तिम समय मेड़ता नगरमे व्यतीत किया था, जो पिचचमी राजपूतानेमे अवस्थित है। उनकी वाणियोकी स्थाति भी राजपुतानेमे ही अधिक फैलो।

आनन्दघनका समय तो लगभग निश्चित-सा ही है। मेडता नगरमे हो यशो-विजयजीसे उनका साक्षात्कार हुआ था। यशोविजयजी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसामे 'अष्टपदी'का निर्माण किया। यशोविजयजीका जन्म संवत् १६८० और स्वर्गवास सं० १७४५में हुआ था। दभोईनगरमे उनके समाधि-स्थान-पर यह मृत्यु सवत् लिखा हुआ है। अतः यह प्रमाणित है कि आनन्दघनजी इन

१. श्री के॰ एम॰ भावेरी, माइलस्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर, पृष्ठ १३६।

२. श्राचार्य चितिमोहन सेन, जैन-मरमी श्रानन्दधनका काव्य, वीणा, श्रंक १, नवम्बर १६३८, पृष्ठ ६-७।

३. यह श्रष्टपदी श्रानन्दघन-श्रष्टपदीके नामसे सज्काय, पद श्रने संग्रह में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। श्रन तो बुद्धिसागरजीके श्रानन्दघन पद संग्रहमें भी छूपी है।

४. जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-दारा सन्पादित, प्रस्तावना, पृ० ६०-१०१।

दो संवतोंक बीचमे अवश्य ही मौजूद रहे होगे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने भी यशोविजयको आघार मानकर ही लिखा है, "मेड़ना नगरमे आनन्दघनके साय यशोविजयकी कुछ समय बिताया था, इसलिए ये दोनो ही समसामयिक थे। आनन्दघन कुछ उमरमे बडे हो सकते हैं। अतएव सम्भव है कि १६१५ ई० मं० १६७२ के आस-पास उनका जन्म और १६७५ ई० स० १७३२ के लगभग देहावमान हुआ हो। वनारस विश्व विद्यालयके पण्डित विश्वनायप्रसाद मिश्रने भी इसी आघारपर उनको १७०० वि० सं० के आम-पासका माना है। यह सब है कि उनके विषयमे कोई निश्चित निथि तो नही दी जा सकती, किन्तु वे सत्तरहवी शताब्दीके अन्तिम और अठारहवीके प्रथम पादमे अवश्य मौजूद थे, यह निश्चित है।

आनन्दघन एक उदार हृदयके व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा जैनधर्ममें हुई थी और जैनत्त्रके प्रति उनकी प्रगाढ श्रद्धा भी थी, किन्तु उन्होंने
जैनधर्मके उस दम्भ और पाखण्डवाले पहलूको कभी स्वीकार नहीं किया जो अन्तिम
श्रुतकेवलीके उपरान्त शनै:-शनै: पृष्ठ होता ही चला आ रहा था। जिन संकुचिन
सीमाओको तोडनेके लिए एक बार जैनधर्मने क्रान्ति की थी, उन्होंमें वह स्वयं
आबद्ध हो गया था। आनन्दघन उनसे निकलकर बाहर जा खड़े हुए। आचार्य
क्षितिमोहन सेनके कथनानुसार उनपर मध्य युगके 'मरमिया सहजवाद'का विशेष
प्रभाव पड़ा। यह सच है कि उनके भाव कबीर, दादू और रज्जव आदिसे मिलते
हैं, किन्तु यह भी सच है कि वे बनारसीके अध्यात्मवादसे अत्यिक्त प्रभावित थे।
'आनन्दघन बहत्तरी' उन्ही आध्यात्मिक भावोसे बोतप्रोत हैं, जो बनारसीदासकी
देन थी। इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि वे 'साधु वेश त्याग करके मरमी भक्तोंके
समान दीर्घ अंगावरण पहना करते और सितार, दिलखा प्रभृति यती-जनविवजित वाद्य-यन्त्र लेकर घूमा करते थे। यद्यपि उनके विचार वेश-भूषाके समर्थनमें
नहीं थे, किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वे जैन साधुकी वेश-भूषा त्याग-

श्राचार्य चितिमोहन सेन, जैन-मरमी श्रानन्द्रधनका काव्य, वीखा, श्रंक १, नवम्बर १६३८, ए० ८।

२. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, बनानन्द कवित्त, भूमिका, ए० १५।

३. श्री नाथूराम प्रेमीने कुँअरपाल—चौरिडियाके वि० सं० १६८४-१६८५ के लिखे हुए एक गुटकेले आधारपर आनन्दधनका समय १७वी शताब्दीका मध्य भाग माना है। उन्होंने अनेक तकाँके आधारपर यशोविजय और आनन्दधनकी भेंटको भी मिख्ला सिंद किया है। अद्धंकथानक, बग्वई, ए० ११६-११७।

४. श्राचार्व वितिमोहन सेनका उपयु क्त लेख, बोखा, नवम्बर १६३८, १० ८।

कर मरमी-भक्तकी घारण करते थे। वेश-भूषा दोनो ही है और मेरी दृष्टिम उन्होने दोनो की ही खिलाफ़त की। एक यनी झानसागर हुए है, जिनकी टीकासे यह स्पष्ट है कि वे जैन साधुके वेशमे ही रहते थे।

उत्तरमध्यकालमे आनन्दधन, धनानन्द और आनन्द नामके कई किंद्र हुए हैं। उनमे-से मुजानवाले धनानन्द और जैन आनन्दधनको आचार्य क्षितिमोहन सेनने 'जैन मर्मी आनन्दधन' वाले लेखमे एक ही प्रमाणिन किया है। शायर आचार्यकी का यह अनुमान शिवसिंह सेंगरके 'सरोज' मे धनानन्दके लिए निर्धारित सं• १७१५ पर बाधारित है, जो अब गलत प्रमाणित हो चुना है। आचार्य पं• विश्वनाथप्रसाद मिश्रने उनका समय अठारहवी शताब्दीका अन्तिम पाद अनेक प्रमाणोसे सिद्ध किया है। यद्यपि दोनोके विचारोंने कहो-कही बहुन साम्य है, किन्तु फिर भी धनानन्दने 'सुजान' को कभी नही छोडा, जब कि आनन्दधनने इस शब्द तकका प्रयोग शायद ही कही किया हो। एक तीसरे आनन्दधन नन्दगांकि थे, जिनका साक्षात्कार श्री चैतन्यदेवजीसे हुआ था। अतः उनका समय सोलहवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध ठहरता है, और वे उपर्युक्त दोनोंसे पृथक् थे। एक चौथे आनन्द और हए है, जिन्होने काम-विज्ञानपर 'कोक मंत्ररो'का निर्माण किया था। बहुत दिनो तक इनको और घनानन्दको एक ही माना जाता रहा, किन्तु अब उनका पृथक्त्व स्पष्ट हो गया है।

### आनन्दघनकी रचनाएँ

इनकी दो रचनाएँ हैं, एक तो 'चौबीसी' और दूमरी 'आनन्दघन बह्त्तरी' दें 'चौबीसी' गुजरातीमें है और 'बह्त्तरी' हिन्दीमें । चौबीसीमें चौबीस स्तोत्र हूँ, जो चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुतिमें रचे गये थे । इमके रचना-कालपर विचार करतें हुए पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्रने 'अध्यात्मवादी आनन्दघन अने श्री यशोविजय' नामके लेखका आधार लेकर लिखा है कि "उनकी चौबीसीकी कई पंक्तियाँ सर्वश्री समयसुन्दर । सं० १६७२ । जिराजमूरि । सं० १६७८ । सकलचन्द्र । सं० १६४० और प्रीति विमल । सं० १६७१। के जिन स्तवनादि ग्रन्थोमे आये चरणोंसे मिलती

 <sup>&#</sup>x27;श्राजकल' जून सन् १९४८ ई० में पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, श्रानन्दघन-का निथन संवत्, १० १२, श्रोर घनानन्द कवित्त, प्रस्तावना, ५० १८।

का० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५३, अंक १ में पं० विस्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, नन्दगाँवके आनन्दघन, पृष्ठ ४६।

३. डॉक्टर प्रियर्सनका दि मॉडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्रॉव हिन्दुस्तान, पृष्ठ ६२, संख्या ३४७।

हैं, इससे चौबोसीका समय सं० १६७८ के अनन्तर हो ठहरता है।" किन्तु इससे कोई निश्चिन तिथि विदित नहीं हो सकी। श्री के० एम० झावेरीने अपने 'माइल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर'में स्पष्ट रूपमे इसका रचना संवत् १६८७ दिया है। इसपर श्री यगोविजयजो उपाध्याय, ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारने पृथक्-पृथक् 'बालावबोध टबाकी रचना'की थी। यगोविजयजीने जिस मूल प्रतिको लिया, उसमे केवल २२ स्तवन थे, किन्तु ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारकी प्रतियोंमे २४ स्तवन थे, और उन्होंने उन सबपर टबाकी रचना की। यह चौबीसी पिछले टबा-महित 'चौबीस स्तवन आनन्दधन चौबीसी' नामसे श्रावक भीमसिंह माणिकके यहाँसे प्रकाशित हो चकी है।

### आनन्द्यन बहत्तरी

यह हिन्दीकी प्रसिद्ध रचना है। यद्यपि गजराती प्रकाशनोंने उसकी भाषाकी गुजरातीमें ढालनेका प्रयास किया है, किन्तू उसका मुल रूप छिप नहीं सका, और साज वह बड़े-बड़े विद्वानोंकी दृष्टिमें भी हिन्दीकी ही कृति है। इसके अनेकों प्रकाशन हो चुके है। सवत १९४४ में यह बम्बईके श्रावक श्री भीमसिंह माणिकके यहाँसे प्रकाशित हुई । इसमें १०६ पद हैं, और कोई भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी नहीं है। दूसरा प्रकाशन श्रीयुत् मोतीचन्द गिरघरलाल कापडिया सोलीसिटरके सम्पादनमे 'आनन्दघन पद्यरत्नावकी, प्रथम भाग' के नामसे, जैन धर्म प्रसारक सभा भावनगर' से हआ। इसमें बहत्तरीके केवल ५० पद्योंपर विवेचन किया है। श्री बुद्धिसागरजीके बहद विवेचनके साथ 'आनन्दघनपद-संग्रह' अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। यह एक सुन्दर ग्रन्थ है। और आनन्द-घनजीके पदोका भावार्थ विस्तारमे समझाया गया है। बहत दिन पूर्व रायचन्द काव्यमालासे भी एक 'आनन्दघन बहत्तरी' छपी थी। इसमें १०७ पद्य है। रचनाके शीर्षकसे स्पष्ट है कि इस कृतिमे ७२ या कुछ अधिक पद होने चाहिए. किन्त इसका यह अर्थ नहीं है कि वे १०० से भी अधिक हो जायें। फिर तो उसका नाम शतक पड़ जायेगा। 'आनन्दघन बहत्तरी' के १०७ पदोंपर आपत्ति उठाते हुए पं० नायूरामजी प्रेमीने लिखा है, "जान पड़ता है, इसमें बहुत-से पद औरोंके मिला दिये गये हैं। योडा ही परिश्रम करनेसे हमें मालम हुआ है कि इसका ४२ वाँ पद 'अब हम अमर मये न मरेंगे' और अन्तका पद 'तुम ज्ञान विभी फूली बसंत' ये दोनों द्यानतरायजीके हैं। इसी तरह जाँच करनेसे औरोंका

रै. का॰ ना॰ प॰ पत्रिका, वर्ष ५३, अंक १ में पं॰ विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 'नन्दगाँवके आनन्दघन', पृ॰ ४८।

भी पता चल सकता है। '' इसकी वही हुई संख्याको आचार्य क्षितिमोहन सेनने भी सन्देहकी दृष्टिसे देखा है। मेरी दृष्टिमे श्री महाराज वृद्धिसागरजीका 'आनन्दघन पद-संग्रह' उपयुक्त रचना है। इसका रचना सं०१७०५ स्वीकार किया गया है। 'मिश्रबन्ध विनोद' मे भी यह ही रचनाकाल दिया गया है। यह अठारहवी शताब्दीके प्रथम पादकी कृति है।

भिन्तके विषयमे आनन्दघनजोके जमे हुए विचार थे। लौ, उसका विशिष्ट गुण माना है, मन कही भी जाये, किन्तु उमकी लौ भगवान्के चरणोंमे ही लगी रहे, तभी वह भिन्त है अन्यथा नहीं। कविने उमीको विविध और मुन्दर दृष्टान्तोसे पुष्ट किया है,

"ऐसे जिन चरण चित पद छाऊं रे मना, ऐसे चरिहंत के गुण गाऊं रे मना। उदर मरण के कारणे रे गडवां बन में जाय.

चारों चरें चहुं दिसि फिरें, बाकी सुरत बछरुआ माँय ॥"

अर्थात् जिस प्रकार उदर-भरणके लिए गौएँ वनमें जाती है, घास चरती हैं और चारों ओर फिरती है, परन्तु उनका मन अपने वछड़ोंमें लगा रहना है। ठोक इसी प्रकार संसारके सब काम करते हुए भी हमारा मन भगवान्के चरणोंमें लगा रहे और अरिहंतके गुण गाता रहे, तभी वह भक्त है।

> "सात पाँच सहेलियाँ रे हिल मिल पाणीड़े जायँ। ताली दिये खल खल हँसै, वाकी सुरत गगरुभा मायँ॥"

सहेिल्याँ हिल-मिलकर पानी भरनेके लिए तालाब या कुएँपर जाती हैं। रास्तेमे ताली बजाती है और हँसती-खेलती भी है, किन्तु उनका घ्यान सिरके घड़ेपर ही लगा रहता है। ठीक इसी भाँति संसारके अन्य काम करते हुए भी हमारा मन भगवान्मे लगा रहना चाहिए।

> "नटवा नाचै चौक में रे, लोक करे लख शोर। बाँस प्रही बरते चढ़ें, बाकौ चित न चलै कहुँ ठोर ॥"

नट बाँस लेकर रस्सीपर चढ़ता है और उसपर अपना उत्तम नृत्य दिखाता है, जिसकी कुशलता देखकर लोग शोर-गुल मचाते हैं। इघर-उघर देखते हुए भी

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पादटिपाणी, पृ० ६१।

२. आचार्य चितिमोहन सेनका उपर्य क्त लेख. १० ४।

३. मिश्रबन्धु विनोद, माग २, संख्या ३४४।१, पृ० ४२८-२६।

४. श्रानन्दवन पद संग्रह, श्रीमद बुद्धिसागरकृत गुजराती भावार्थसहित, श्रध्यात्मज्ञान प्रसारक मगडल, वन्वई, वि० सं० १८६६, पद ६५, प० ४१३-४१५।

उसका ध्यान रस्सीपर ही रहता है । वैसे ही संसारके बीच यश-प्रशंसा सुनते हुए भी हमारा मन सदैव प्रभुमे ही तल्लीन रहना चाहिए ।

भिनत-साहित्यमें 'लघुता-प्रदर्शन' भनतका मुख्य गुण माना जाता है। आनन्दघनको लघुतामें हृदय रमा है और इसी कारण उसमें दूसरोको विभोर बना देनेकी शक्ति है। भन्न एक प्रेमिकाको भाँति अपने आराध्यके आनेकी प्रतीक्षा करता है और बेचैन होकर पुकार उठता है, ''मैं रात-दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, पता नहीं तुम घर कब आओगे। तुम्हारे लिए मेरे समान लाखों हैं, किन्तु मेरे लिए तो तुम अकेले ही हो। जोहरी लालका मोल कर सकता है, किन्तु मेरा लाल तो अमूल्य है। जिसके समान कोई नहीं, भला उसका क्या मूल्य हो सकता है ? इम भावके दो पद्य देखिए,

"निश्चदिन जोउँ तारी वाटडी, घरे आवी रे ढोळा। मुज सरिखा तुज लाल है, मेरे तुईी अमोला ॥ निश्च० ॥१॥ जब्हरी मोल करे लाल का, मेरा लाल श्रमोला। ज्या के पटन्तर को नहीं, उसका क्या मोला ॥ निश्च० ॥२॥"

आनन्दघनका उदार भाव था। वे एक अखण्ड सत्यके पुजारो थे। उसको कोई राम, रहीम, महादेव और पारसनाथ कुछ भी कहे, आनन्दघनको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उनका कथन था कि जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी पात्र-भेदसे अनेक नामो-द्वारा कही जाती है, उसी प्रकार एक अखण्ड-रूप आत्मामे विभिन्न कल्पनाओं के कारण अनेक नामोकी कल्पना कर ली जाती है। उन्होंने अपने इस कथनको राम, रहीम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्म और पार्वनाथके नामोंकी क्युत्पत्तियोंसे सार्थक बनाया है। वह पद्य इस प्रकार है,

"राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री।
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री॥
माजन मेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री।
तैसे लण्ड कल्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री॥ राम०॥
निजयद रमें राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री।
कर्षे करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री॥ राम०॥
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म विद्वे सो ब्रह्म री॥
इहविधि साधो आप आनन्द्यन, चेतनमय निष्कर्म री॥ राम०॥

आत्माका अनुभव एक फूलकी तरहसे हैं, जिसमें-से बास तो उठती है, किन्तु उसे नाक ग्रहण नहीं कर पाती। नाक स्थूल है और वह स्पन्चित दिव्य तथा अलौकिक है, अत. उसे सूँघनेकी सामर्थ्य नाकमें नहीं है। और यदि कोई भुक्त-भोगी उसका वर्णन करे तो उसपर कान विश्वास नहीं करते।

> "भातम अनुमव फूल की, कोउ नवेली रीति। नाक न पकरे वासना, कान गहै न प्रतीति॥"

भक्त वहीं जो भगवान्का होकर रहे। यहाँ आनन्दघन भी अपने आराध्यदेव ब्रजनाथके हाथों विक गये हैं। उनको ब्रजनाथके अतिरिक्त और कोई ऐसा देव दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसकी शरणमें वे जा सकें,

> "ब्रजनाथ से सुनाथविण, हाथो हाथ विकायो । विचको कोड जन कृपाल, सरन नजर न आयो ॥ ब्रज० ॥१॥"

भक्त प्रेमिका बनकर भगवान्की शरणमें आया है। उसे इस प्रकार आनेमें किसीका कोई भय नहीं है। वह भगवान्से प्रार्थना करता है कि हे भगवन्! यह निश्चय जानों कि यद्यपि मैंने करोड़ों अपराध किये हैं, किन्तु यह जन आपका ही है, अतः उसपर कृपा करो,

"मैं आयी प्रभु सरन तुम्हारी, लागत नाहिं घको । भुजन उठाय कहुं औरन सूं, करहुंज कर ही सको ॥ अपराधि चित्त ठान जगत जन, कोरिक मांति चकौ । आनन्द्यनप्रभु निहुचै मानो, इह जन रावरीथ को ॥"

# ५८. जगजीवन (वि० सं० १७०१)

जगजीवनके पिताका नाम सन्ववी अभयराज था। वे आगरेके प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे। अहंकार नाम-मात्रको भी न था। दानादि होता ही रहता था। कोई भी साधु-संन्यासी, किसी भी सम्प्रदायका हो, उनके द्वारसे खाली हाथ नही लौटा। उनके पास वैभव था और उदारता भी। उनकी अनेक स्त्रियोंमे 'मोहन दे संबद्दन' अधिक प्रसिद्ध थी, उसको जैसा रूप मिला था वैसे ही गुण भी। भगवान् जिनेन्द्रके मार्गमे उसकी श्रद्धा बहुत अधिक थी। उसीके गर्भसे जगजीवन-

नगर बागरे मे बारवाल बागरी,
 गरगगौत बागरे मे नागर नबलसा।
 संगही प्रसिद्ध अभैराज राजमान नीके,
 पंच बाला निलिन मे भयो है कंवल सा।।

का जन्म हुआ। वह सम्राट् जहाँगीरका शासनकाल था। चारों ओर सुख-शान्ति विराजमान थी। जगजीवनका कुल अग्रवाल और गोत्र गर्ग कहलाता है। श्रेष्ठ शिक्षा और माँके प्रभावसे जगजीवन जिन-मार्गमे सुदृढ तो हुए ही, विद्वान् भी बन गये। चारों ओर उनकी यश-सुगन्धि विकोणित होने लगी। उन्होंने स्वयं लिखा है, "समैं जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयौ, ज्ञानिनकी मण्डलीमें जिसकौ विकास है।" उस समय आगरेकी ज्ञानियोको मण्डलीमें जगजीवन प्रमुख व्यक्ति थे। दूसरों ओर दे राजनीतिमं भी दक्ष थे। जाफ़रखाँ नामके किसी प्रसिद्ध उमरावने उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया था।

वे बनारसीदामके परमभक्त थे। उनकी विखरी रचनाओकी वनारसी-विलासमें संकलिन करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने बनारसीदासके 'नाटक समयसार'की टीका भी लिखी थी। इस भाँति 'बनारसी-साहित्य' को अमर और लोक-प्रिय बनानेमे जगजीवनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी मौलिक रचनाओंमे उनके अनेको पद लिये जा सकते है, जो सरस है तथा भाव-प्रवण भी। उन्होंने 'एकीभाव स्तोत्र' की भी रचना की थी।

#### पद

इनके रचे हुए पद जयपुर बबीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० २९में संकल्पित है। इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८४१ है। इस गुटकेकी प्रतिलिपि सांगानेरके सन्तोषराम अजमेराने की थी।

### एकीभाव स्तोत्र

इसको एक प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १११में निबद्ध है। वादिराजके संस्कृत एकीभाव स्तोत्रको आधार मानकर इसका निर्माण हुआ है। रचनामे सरसता है।

ताके परसिद्ध लघु मोहनंद संघइति,

जाके जिन-मार्ग विराजत घवल-सा।

ताही को सुपूत जगजीवन सुदिइ जैन,

बनारसी बैन जाके हिय मे सबल सा॥

बनारसी विलास, संग्रहकर्ना परिचय, ५० २४१, जयपुर, १६५४ ई०।
१. ताको पूत भयो जगमानी, जगजीवन जिनमारगमानी।

जाफरखाँ के काज सँभारे, भया दिवान उजागर सारे॥५॥

पं० दीरानन्द, पंचास्तिकाय टीका।
२. राजस्थानके जैन शास्त्र-मख्डारोंकी ग्रन्थ सूची, माग ३, ५४ १२०।

उनका रचनाकाल अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद मानना चाहिए। उन्होंने संवत् १७०१ में 'बनारसी विलास' का संग्रह किया था। जगजीवनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी प्रेरणासे ही अनेकानेक कियोंने अनुपम साहित्य-का सृजन किया। उनकी प्रेरणामे एक जादू-सा होता था। पण्डित हीरानन्दजी केवल दो माहमे पंचास्तिकायका अनुवाद कर सके, वह केवल इन्हीकी प्रेरणाका फल था। उस समय श्री जगजीवन आगरेकी साहित्यिक गतिविधियोंके केन्द्रसे हो रहे थे। वे रूपवान, पवित्र और धन-धान्यसे युक्त थे। समय पाकर उनके हृदयमें यथार्थ धर्मका भाव उदित हुआ। फिर तो उन्हें रात और दिन ज्ञान-मण्डलीमें ही चैन मिलने लगा। इस मण्डलीका प्रधान उन्होंको कहना चाहिए।

'एकीभाव स्तोत्र'मे भगवान्की भिवतका स्वर ही प्रबल है। कविने एक पद्यमें लिखा है कि जिनेन्द्रदेव सकल लोकके भगवान् है और बिना प्रयोजनके बन्धु है। उनमें सब पदार्थ आभासित होते रहते हैं और विलास अबन्ध रूपसे वास करते हैं,

> "सक्क लोक का त्ं मगवान, विना प्रयोजन बन्धु समान । सक्क पदारथ मासक मास, तो में वसै श्रवस्थ विलास ॥"

कविका कथन है कि जिसके हृदयमें भगवान् जिनेन्द्र देव विराजमान है, उसकें लिए अब किसी उपकारकी आवश्यकता नहीं है। उसने आत्मारूपी निधि प्राप्त कर लो है, जिसकी तुलनामें अन्य कोई निधि आ ही नहीं सकती। वह अनुपम और अन्ल है,

> "जाके हिये कमल जिनदेव, ध्यानाहूत विराजित एव । ताकै कौन रह्यो उपगार, निज आतम निधि पाई सार ॥"

पद

जगजीवनके पद अनेक शास्त्र-भण्डारोंकी हस्तलिखित प्रतियोंमे बिखरे पड़े हैं। जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमें सबसे अधिक हैं। मैंने महावीरजी (अतिशय क्षेत्र), अजमेर और बड़ौतके शास्त्र-भण्डारोंमें भी उनके पद देखे हैं। उनके पदोंमे भक्ति और आध्यात्मिकताका समन्वय हुआ है। भक्तके नैनोंमे बसे भगवान्-के रूपको एक झलक देखिए,

सुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत घरम धन घाम ॥ काल-लबघि कारन रस पाइ, जग्यो जयारथ अनुभौ आइ । ग्यान मण्डलो कहिए कौन, जामै ग्यानो जन परनौन ॥ एकीभाव स्तोत्र, पद्य ८१-८२ ।

"मुर्ति श्री जिनदेव की मेर नेंनन मांझ बसी जी। बद्भुत रूप अनोपम है छवि राग दोष न तनक सी॥१॥ कोटि मदन वारूं या छवि पर निरित्स निरित्स आनन्द झर बरसी। जगजीवन प्रभुकी सुनि वाणी सुरति सुकृति मगदरसी॥२॥"

भगवान्की 'समतारस भीनी छवि' देखकर भक्तको परम आनन्द मिला। उसके भव-भवके पाप कट गये और ज्ञान-भानुका प्रकाश प्राप्त हो गया। वह पद इस भौति है,

"प्रभु जी द्याजि मैं सुख पायो ॥
श्रघनाशन छवि समतारस मोनी सो छिल मैं हरषायो ॥प्रभुजी०॥१॥
भव-मवके सुक्षि पाप कटे हैं, ज्ञान मान दरसायो ॥प्रभुजी०॥२॥
जगजीवन के माग जगे हैं, तुम पद सीस नवायो ॥प्रभुजी०॥३॥"
भगवान्का विरद है 'दीनबन्यु' और दीनबन्धु भी बिना प्रयोजनके । भन्तका
निवेदन है कि उस विरदका निर्वाह करो,

"जामण मरण मिटावों जी, महाराज म्हारों जामण मरण ॥टेक॥
अमत फिरयो चहुँगति दुख पायों सो ही चाळ छुड़ावों जी ॥जामण०१॥
बिनहीं प्रयोजन दीनवन्धु तुम सो ही विरद निवाहों जी ॥जामण०॥२॥
जगजीवन प्रभु तुम सुखदायक, मोकूं शिवसुख द्यावों जी॥जामण०॥३॥"
भक्त ऐसे सतगृहकी बिलहारी जाता है, जो व्यानस्य होकर अलखसे छो
लगाये रहता है।

''एसा सतगुरु की बिलहारी ॥टेक॥ बड़ उजाड़ में बैठक जिनकी पलक न एक विडारी । मोह महा अरि जीते पक्ष में लागी अलख स् तारी॥ऐसा०॥१॥

# ५९. पाण्डे हेमराज (वि॰ सं॰ १७०३-१७३०)

पाण्डे हेमराज जयपुर राज्यान्तर्गत सांगानेरमे उत्पन्न हुए थे, किन्तु किसी कारणवश कामागढ़ जाकर रहने लगे थे। वहाँ कीर्तिसिंह नामका राजा राज्य

१. तेरहपन्थी मन्दिर, जयपुर, पदसंग्रह ६४६, पत्र ६१।

२. मन्दिर तेरहपन्थी, जयपुर, पदसंग्रह १४६, पत्र ६३-६४।

३. वही, पत्र ६०।

४. वही, पत्र ६२ ।

करता था। उसके खड्गकी पैनी घारसे दुर्जनोंके सिर कट-कटकर गिर जाते थे। पाण्डे हेमराज पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य थे, जैसा कि उनकी 'पंचास्तिकाय भाषा वचितका'के अन्तिम अंशसे स्पष्ट है। उन्होंने अपने गुरुके पास रहकर, जैन सिद्धान्त-शास्त्रोंका सूक्ष्म अध्ययन किया और थोड़े ही समयमे अगाघ विद्वता प्राप्त कर ली।

संस्कृत और प्राकृतके विद्वान् होते हुए भी, उन्होने जो कुछ लिखा हिन्दीमें ही लिखा। हिन्दी गद्य-लेखक और किव दोनों ही रूपोमे उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होने 'प्रवचनसार'की भाषा टोका वि० सं० १७०९ में, 'परमात्म प्रकाश'की वि० सं० १७१६ में, 'गोम्मटसार कर्मकाण्ड'की वि० सं० १७१७ में, 'पंचास्तिकाय'की १७२१ में और 'नयचक्र'की भाषा टोका वि० सं० १७२६ में लिखी। इन सभीमें हैमराजके स्वस्थ गद्यके दर्शन होते हैं।

पाण्डे हेमराज किव भी उत्तम कोटिके थे। उन्होंने 'प्रवचनसार' का पद्यानुवाद भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'मितपट चौरासी बोल' की रचना कुँअरपालजीकी प्रेरणासे की थी। इसीके उत्तरमें यशोविजयजीने 'दिक्पट चौरासी बोल' लिखा था। मानतुंगके 'भक्तामर स्तोत्र' का सुन्दर पद्यानुवाद इन्हीका किया हुआ है। अनुवाद होते हुए भी उसमें 'मौलिक काव्य' की सरसता है। 'हितोपदेश बावनी', 'उपदेश दोहा शतक' और 'गुरू-पूजा' भी उन्होंकी कृतियाँ है। इससे प्रमाणित है कि वे अपने समयमें विद्वान् और किव दोनों ही रूपोमे प्रसिद्ध थे। उनकी किवताओं पर स्पष्ट रूपसे 'वाणारिसया सम्प्रदाय' का प्रमाव था।

- १. उपजौ सांगानेरि कौ, अब कामांगढ़ वास ।
- . वहाँ हेम दोहा रचे, स्व-पर बुद्धि परकास ॥ कामांगढ़ मूबस जहाँ, कीरतिसिंह नरेस । अपने खड्ग बल बिस किये, दुर्जन जितके देम ॥ उपदेश दोहा शतक, दोहा ६ = - ६६, दीवान वशीचन्दजीका मन्दिर, गुटका नं० १७, वेष्टन नं० ६३६ ।
- "यह श्री रूपचन्द गुरुके प्रसाद श्री पाण्डे श्री हेमराजने अपनी बुद्धि माफिक लिखत कीना।" पंचास्तिकाय भाषा टीका, श्रन्तिम प्रशस्ति।
- इसमें पद्य संख्या ४३० है । इसकी हस्तिलिख्ति प्रति जयपुरके बधीचन्दर्जाके मन्दिर-में, वेष्टन नं० ७१० में निवद्ध है ।
- ४. हेमराज पाण्डे किये, बोल चुरासी फेर । या विघ हम भाषा वचन, ताकी मत किय जेर ॥ यशोविजयजी, दिक्पट चौरासी बोल, १५१वाँ पद्य ।

कित बुलाकीदासके 'पाण्डव पुराण' वि० स० १७५४ से स्पष्ट है कि बुलाकोदासकी माना 'जैनुलदे' अथवा 'जैनी', पाण्डे हेमराजकी पुत्री थी। उन्हींके अनुसार पाण्डे हेमराजका गोत्र गर्भ और जाति अग्रवाल थी।

### सितपट चौरासी बोल

यह अभीतक अप्रकाशित है। इसकी एक हस्निलखित प्रिन जयपुरके पं० लूंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १५७मे निबद्ध है। इस गुटकेका लेखनकाल वि० स० १७८४ है। इसकी एक अन्य प्रिन इसी मन्दिरके वेष्टन नं० ४४१ मे पृयक्से बेंघी रखी है। इस प्रिनका लेखन काल पौप सुदी ५ वि० सं० १७२३ दिया है।

'सितपट चौरासी बोल' से विदित है कि उसकी कविता उत्कृष्ट कोटिकी थी। एक पद्य देखिए,

> "सुनयपोष हतदोष, मोषसुख सिवपददायक, गुनमिनकोष सुघोष, रोषहर तोषविधायक। एक अनन्त सरूप सन्तवन्दित अमिनन्दित, निज सुमाव पर माव मावि मासेह अमंदिन अविदितचरित्र विङसित अमित, सर्व मिछित श्रविङिप्त तन, अविचिछित कछित निजरस छिकत, जय जिन दछित सु कछिछ धन॥"

### उपदेश दोहा शतक

'उप्देश दोहा शतक'की रचना वि० सं०१७२५ में कार्तिक सुदी पंचमीको हुई थी। इस काव्यकी हस्तलिखित प्रति दोवान बघीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं० १७ और वेष्टन नं० ६३६में निबद्ध है। इसकी भावधारा सन्तकवियोसे मिलती-जुलती है।

बाह्य संसारमे ईश्वरको ढूँढ़नेवाले जीवको फटकारते हुए कविने एक स्थानपर लिखा है कि बरे थो जीव! तू अन्धेको मौति उसको स्थान-स्थानपर क्यों खोजता-फिरता है। वह निरंजन देव तो तेरे घटमें ही बसा है, वहाँ क्यों नहीं खोजता,

हेमराज पण्डित बसे, तिसी जागरे ठाँइ ।
 मरग गीत गुन आगरौ, सब पूजें जिस पाँइ ।।
 इलाकीदास, पायडवपुराख भाषा, अन्तिम प्रशस्ति ।

२. अर्थकथानक, १० १०७।

"ठौर ठौर सोधत फिरत, काहे अंध श्रदेव । तेरे ही घट में बसो, सदा निरंजन देव ॥"

कविने सन्त कवियोकी भौति ही कहा कि - शुद्धातमके अनुभवके बिना तीर्थ क्षेत्रोंमें स्नान करना, मूँड़ मुँड़ाना और तप तपना सभी कुछ व्यर्थ है।

"मिव साधन कों जानिये अनुमो बड़ो इलाज।
मृद्ध सिल्ल मंजन करत सरत न एको काम॥ ५॥
कोटि बरस लों धोइये अठसठ तीरथ नीर।
सदा अषावन ही रहै मिदिरा कुम्म सरीर॥ ३०॥
तज्यो न परिगह सौं ममत मिठ्यो न विषे विलास।
श्ररे मृंद्ध सिर मृंद्धि कें क्यों न छाड्यो घरबास॥ ९॥
कोटि जनम लों तप तपै मन बच काय समेत।
सुद्धातम अनुमो बिना क्यों पाबै सिवषेत॥ १८॥

### हितोपदेश बावनी

इसे 'अक्षर बावनी' भी कहते हैं। इसमें हिन्दी वर्णमालाके ५२ अक्षरोंमे-से प्रत्येकपर एक-एक पद्यकी रचना की गयी है। इसकी एक हस्तिलिखत प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० २२२२ में निबद्ध है। उसपर लेखनकाल सं० १७५७ पड़ा है। यह प्रति विनयसागर गणिके शिष्य पं० विनोदसागरने यशक्ष देवीके पढ़नेके लिए रूपनगरमें लिखी थी। बावनीका भनित-भावसे भरा एक सवैया देखिए,

"मन मेरो उमग्यो जिन गुण गायबो, टालत हैं गर्भवास सिवपुर दीयै वास छाँ डिकै जिर्णददेव और कहा ध्यायबो। तन मन लगगो तोय कन्नु न सुहावै मोय सब दुंद दूरि करि तोसुं चित लायबो। सकल साहिब मेरो प्रगट प्रताप तेरो दोन को दयाल पायो सब सुख पायबो। हेमराज मणई सुनि सुरागें सजन जन मन मेरो उमग्यो है जिण गुखा गायबो॥ ३॥"

### हिन्दी-भक्तामर

आजसे २५ वर्ष पूर्व यह स्तोत्र, पं॰ पन्नालालजी बाकलीवाल-द्वारा सम्पादित 'बृह्जिनवाणी संग्रह'मे छपा था। अभी 'ज्ञानपीठपूजांजलि' मे भी प्रकाशित हुआ

१. वही, २५वाँ दोहा।

२. संवत् १७५७ मिती वैशाख सुदी ११ दिने गुरुवासरे लेखयोत्तुः ॥ श्री विनयसागर गणि शिष्य पं० विनोदसागरेख लेखयोत्तुः, रूपनगरमध्ये, बहूजी यशरूपदेवी वाचनार्थं – लेखयामि ॥ प्रशस्ति, पृ० १२ ।

है। इस भक्तामरकी प्रवास करते हुए पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है, अनुवाद मुन्दर है और इसका खूब ही प्रचार है। इससे मालूम होता है कि हेमराजजी कवि भी अच्छे थे।''

मूल संस्कृतका भक्तामर शार्दूलविक्रीडित छन्दोमे लिखा गया है, किन्तु पाण्डे हेमराजने चौराई, छप्पय, नाराच और दोहोका प्रयोग किया है। चौपाईमे कुछ किरुष्टता तो है, किन्तु उसमे सुन्दरतामे कोई विघात नहीं आ पाया है।

एक स्थानगर किन िला है कि भगवान्के नाममे असीम बल है। जिन शत्रुओं के प्रचण्ड बलको देखकर धैर्य विलुप्त हो जाता है, वे भगवान्का नाम लेने मात्रसे ही ऐसे भाग जाते हैं, जैसे दिनकरके उदयसे अन्यकार विलुप्त हो जाता है,

"राजन को परचंड देख वल भीरज छीजै ॥ नाथ तिहारे नाम तें सो छिनमाहिं पलाय । ज्यों दिनकर परकाश तें अंधकार विनशाय ॥" <sup>२</sup>

काराष्यके सम्मुख अपनी लघुताका प्रदर्शन भिक्तका मुख्य अंग है। एक स्थानपर भक्त हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवन्! शक्ति-हीन होते हुए भी, भिक्त-भावके कारण आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ठोक वैसे ही जैसे कोई मृगी बल-हीन होते हुए भी, अपने पुत्रकी रक्षाके लिए मृगपितके सम्मुख चली जाती है,

> "सो मैं शक्ति हीन श्रुति करूँ, मिक्त मात्र वश कछु निहें दरूँ। ज्यो मृगि निज-सुत पालन हेत, मृगपित सन्मुख जाय अचेत ॥"

भक्तको यह पूरा विश्वास है कि भगवान्की शरणमे जानेसे जन्म-जन्मके पाप क्षण-मात्रमे नष्ट हो जाते हैं,

"तुम जस जपन जन छिनमोहिं, जनम-जनम के पाप नशाहिं। ज्यों रवि उगे फटै ततकाल, ग्रलि वत नील निशा-तम-जाल॥"

### गुरु-पूजा

पाण्डे हेमराजकी लिखी हुई 'गुरु-पूजा' जैन-परम्पराके अनुसार ही रची गयी है। अर्थात् पहले अष्ट द्रव्यपूजा है और फिर जयमाला। यह पं॰ पन्नालाल बाकलीवाल-द्वारा सम्पादित 'बृहजिजनवाणी मंग्रह'मे संकलित है।

दीपकसे पूजा करते हुए पूजक कहता है कि मैं जगमगाते दीपकसे सुगुरुके चरणोकी सदैव पूजा करता हूँ। इसमे अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जायेगा, और

रै. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ५२।

२. पारके हेमराज, भक्तामर भाषा, ४२वाँ षट्पद, बृङ्ज्जिनवाशी संग्रह, मदनगंज, किशनगढ, सितम्बर १६५६, १० २०१।

ज्ञानरूपी उजाला फैल जायेगा। इस भाँति मुझे कभी भी मोह मोहित न कर सकेगा। हमारे गुरु संनारके भोगोसे विरक्त होकर मोश्रके लिए तपस्या कर रहें है। वेभी भगवान् जिनेन्द्रके गुणोका नित्य प्रति जाप करते है,

"दीपक उदीत सजीत जगमग सुगुरुपद पूजी सदा। तमनाश ज्ञान उजास स्वामी, मोहि मोह न हो कदा॥ भव मोग तन बैराग्यधार, निहार शिव पद तपत हैं। तिहुँ जगतनाथ अधार साधु सु, पूज नित गुन जपन हैं।।

'पंचपरमेधी' का साधु ही गुरु है। मुनि भी उसीका नाम है। वे राग-द्रेपको दूर कर दयाका पालन करते हैं। तीनो लोक उनके सामने प्रकट रहते हैं। वे चारों आराधनाओं के समूह है। वे दुर्द्धप पंच महाब्रतों को घारण करते हैं और छहों द्रव्यों को जानते हैं। उनका मन सात भगों के पालनमें लगा रहता है और उन्हें आठो कृतियाँ प्राप्त हो जाती है,

"एक दया पालें सुनिराजा, राग द्वेप द्वें हरनपरं। वीनों लोक प्रगट सब देखें, चारों चाराधन निकर ॥ पंच महाबत दुद्धर धारें, छहों दरब जानें सुहितं। सात संगवानी मन लावें, पावें आठ ऋदि उचितं॥"

### नेमि राजमति जखड़ी

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति, जयपुरके बधीवन्दजीके मन्दिरमे, गुटका नं० १२४ में अंकित है। इसका अन्तिम भाग इस प्रकार है,

> "तीस दिन अरु, निराधार जी । हेम मणे जीन जानिये । ते पार्वे भव पार जी ॥"

### रोहिणी व्रत कथा

इसकी हस्तिलिखित प्रति, मसजिद लजूर देहलीके जैन मन्दिरमें मौजूद है।

# ६० पं० मनोहरदास (वि०सं० १७०५-१०२८)

इनका दूसरा नाम मनोहरलाल भी है। इन्होंने कविनाने प्रायः 'मनोहर' का प्रयोग किया है। ये खण्डेलवाल जातिके सोनी गोत्रने उत्पन्न हुए थे। कभी इनके पूर्वजोंने जैन-संघ निकाला होगा, इस कारण उनको मूल-संघी भी कहा जाता है।

१. गुरु-पूजा, पद्य ६।

२. गुरु-पूजाकी जयमाला, पद्य ३।

ये सांगानेरके रहनेवाले थे किन्तू 'कर्मके उदय तै' घामपुरमे आकर रहने लगे थे। घामपुर एक रमणीक स्थान था, जिसके चारों ओर बाग्र-बगीचोकी प्राकृतिक छटा बिखरी हुई थी। उनमें कोयल पंचमरागसे क्कती ही रहती थी। कप. बावली और पोखरी निर्मल जलसे भरी हुई थी। कमिलनी विकसित थी, जिनपर भ्रमर गुंजार करते थे। वहाँ मनोहरदास सेठ, 'आमू' के आश्रयमे रहते थे। वह नगर-सेठ कहलाता था । लक्ष्मीकी उसपर अपार कृपा थी. वैसा ही उसे दान देनेका उदार हृदय भी मिला था। उपक बार बनारसका प्रसिद्ध सेठ प्रतिसागर पापके उदयसे दरिद्र हो गया । वह अयोध्या आया किन्तू अयोध्याके सेठने उसे 'आस' के पास भेज दिया। उसने विपुल दान देकर प्रतिसागरको अपनी बराबरी-का करके पुन: बनारस वापस भेज दिया। एसे दानी और उदार सेठको पाकर मनोहरदास भी कृतकृत्य थे। किन्त्र उनकी रचनाओंपर सेठजीकी इच्छाकी कोई छाप नही है, वे सब स्वान्तः सुखाय ही लिखी गयी है। मनोहरदासमे विन-म्रताका भाग मुख्य था, उन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि और कवि-प्रतिभाका कभी अहंकार नहीं किया। उनकी कृतियोसे प्रकट है कि वे उच्च कोटिके विद्वान और अच्छे कवि थे। किन्त उन्होंने सदैव यह ही कहा, 'मै व्याकरण, छन्द और अलंकार आदि कुछ भी नही जानता। मेरी बुद्धि तुच्छ है, और मुझे भले-बुरेका भी ज्ञान नही है। जिनेन्द्रकी दुहाई देकर कहता हैं कि मुझे तो केवल भगवान्

१. कविता मनोहर खण्डेलवाल सोनी जाति, मूल संघी मूल जाकी सांगानेर वास है। कर्म के उदय तै घामपुर मे वसत भयी, सबसो मिलाप पुनि सज्जन की दास है।। हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७।

२. धर्मपरीचा, प्रशस्ति, प्रशस्ति मंत्रह, जयपुर, पृष्ठ २२५ ।

३. वही, पृ० २२५।

४. वाराणसी सेठ प्रतिसागर पृथ्वी प्रसिद्ध कौटिक को घनी ताक पाप उदे आयो थो। सदन सौ निस अजोध्या कौ गमन कीनी अजोध्या के सेठ उह उद्धिम करावें थो।। आनी बराबरि को किर नाना मौति सेती देकर बड़ाई निज थांन कौ पठायौ थो। जैसे हम आसू साह राखें निज बांह देके कहैं 'मनोहर' हम पुनि जोग्य पायौ थो।। वही, पृष्ठ २२५-२६।

जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य

जिनकी ही आस है। 'जिनकी दुहाई जाकें जिन ही की आस है' में कवित्व है, और मिनत भी।

धर्म-परीक्षा

इसकी रचना सं ० १७०५में धामपुरमे हुई थी। किवने आगरेके रावत सालिवाहण, हिसारके जगदत मिश्र और धामपुरके ही पण्डित गेगुराजसे प्रेरणा पाकर इसकी रचना की। यह आचार्य अमितगितकी 'धर्मपरीक्षा'का भाषानुवाद है। इस प्रत्यमे ३००० पद्य है। उनमे भिनतका भाव ही मुख्य है। आचार्य अमितगितके मूल ग्रन्थमे भी भिनत ही प्रधान है। इसकी अनेक प्रतियाँ विविध भण्डारोमे सुरक्षित है।

उन्होने 'धर्म-परोक्षा'मे दोहा, सोरठा, सबैया और छप्पयका विशेष रूपसे प्रयोग किया है। आरम्भिक मंगलाचरण देखिए,

"प्रमणु अरिहंतदेव गुरु निरग्रंथ दया घरम । भवद्धि तारन एव अवर सक्छ मिथ्यात मणि ॥"

'धर्म-परीक्षा'को एक हस्तिकिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बड़ौतके वेष्टन नं० २७२ गुटका नं० ५७ में संकलित है। यह प्रतिलिपि प्रेमचन्दने वि० सं० १८३२ में की थी। कविने एक पद्ममें लिखा है कि परम ब्रह्मको छोड़कर अन्य मार्ग अपनाना व्यर्थ है। वह पद्म इस प्रकार है।

"सर्व देव नित नवें, सर्व मिक्षक गुरु मानें। सर्व सासतिर पढ़ें, धर्म तें धर्म न जानें। सर्व तीरथ फिर आवें, परम ब्रह्म कों छोड़ि झांन मारग कों ध्यावें। इह प्रकार जो नर रहें, इसी माँति सोमा छहें। अचरिज पुत्र वेश्या तणी, कही बाप कासीं कहें।।१॥"

१. व्याकरण छंद अलंकार कछु पढचौ नाहि, भाषा में निपुन तुच्छ बुद्धि कौ प्रकास है। बाई दाहिनो कछू समझै संतोष लीयै जिनकी दुहाई जाकै जिन ही की आस है।। हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७।

२. वहीं, पृष्ठ ६७।

**३. प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृ० २२६** ।

४. सुमुनि अमितगति जान सहसकीर्ति पूर्व कही। या मैं बुधि प्रमान भाषा कीनी जोरि कै।। वही पृष्ठ २२५।

इसी भौति कविने एक दूसरे पद्ममे लिखा है कि—यदि कोई दुर्जन इस भव-समुद्रसे पार उनरना चाहना है, तो उसके लिए सिवा जिनेन्द्रकी दुहाईके अन्य कोई आलम्बन नहीं है।

"बारिधि के तिरेब को बोहित विधान कियो,
सरता उतरने को नौका बनाई है।
तम के नसाबे की दीपकस्य भार धरी,
रोग के नसाबे को ऊषद बनाई है॥
धाराधर धूंसबे को मंदर अटारी गोम,
असुम सो राषवे को किनि सुम षाई है।
ऐसि बिधि दुरजनके उत बिहरबे की,
उदनगत मयो जिनकी दुहाई है॥३॥"

#### ज्ञान चिन्तामणि

इस क व्यकी रचना संवत् १०२८ माह मुदी ७ भृगुवारको बुरहानपुरमे हुई थी। इसकी एक प्रति सं० १८२४, आपाड बदी १० की लिखी हुई अभय जैन प्रन्यालय, बीकानेरमे मौजूद है। इसकी प्रति गृटकाकार है और इसमे कुल बीस पन्ने हैं। उनपर १२९ पद्म अंकित है। दूसरी प्रति पचायती मन्दिर दहलीके शास्त्रभण्डारमे रखी हुई है। इसमें कुल ८ पन्ने है। उसपर रचना संवत् १७२८ पड़ा हुआ है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति दीवान बधीचन्दके मन्दिर, जयपुरके बेष्टन नं० १०१७, गृटका नं० ५१ में निबद्ध है। उसमे १८ दोहरा, ५२ गायाएँ और ५८ चौपाई है।

इसका विषय 'अध्यातम'स सम्बन्धित है, किन्तु मानवकी मूलवृत्तियोंके साहचर्यसे उसकी शुष्कताका परिहार हुआ है। ज्ञानकी प्रधानता होते हुए भी यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान भिक्तसे ही उपलब्ध हो सकता है। वह दोहा इस प्रकार है,

२. अनेकान्त वर्ष ४, किर्गा १०, पृष्ठ ५६२।

१. ऐसी जान ज्ञान मन घरो, निरमल मन परमारथ करो । संवत् १७२८ माही मृदी मप्तमो भृगुवार कहाई ॥१२३॥ नगर बुरहानपुर खान देश माही, मुमारख पुरा बसे गुणग्राह । घनें श्रावक बसें विख्यात, सदा घरम करें दिन रात ॥१२४॥ बीकानेरवाली प्रतिका भन्न, राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित बन्थोंकी खीज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ १३१।

''श्री आदि जिन समरतां, हिरदे आयो ज्ञान ।

श्रक्ष सुथानिक में कहयों, लिख्यों धरम धरु ध्यान ॥१२६॥

जीवकी मूर्खताका वर्णन करते हुए किवने लिखा है कि यह जीव गुरुके वचनोंको तो मुनता नही, दिन और रात पाप करता है, विषय-विषमे मंलग्न है। धर्मका मर्म भी नहो जानता।

"गुरु का वचन सुणै नहिं कान, निसि दिन पाप करें अज्ञान। विषया विष सुंरिच पचि रहयौ, ध्यान धर्म को मरम न छहथौ ॥३५॥" यौननके आनेपर यह जीव मदमत्त हाथीकी भौति झूम उठता है, भगवान्का भजन नहीं करता। मस्तीमे ही उसका जीवन बीतता रहता है,

"मरि जोवन हूवो मैमंत, मजो नहीं केवल मगवंत। केतायक दिन इ विधि गया, तीस बरस का जिव नर मया ॥३६॥"

#### चिन्तामणिमान वावनी

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति दीवान बधीचन्दजीका मन्दिर ज्यपुरके गुटका नं ॰ ८मे निबद्ध है। यह गुटका वि॰ सं॰ १७२७, आसौज मुदी १४ का लिखा हुआ है। इस प्रतिमे कुल २० पद्य है। इसकी एक दूसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं ॰ २७ मे संकलित है। इसमे ५३ पद्य है और वह एक पूर्ण प्रति है।

'चिन्तामणिमान बावनी' एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके कितपय पद्योंमें रहस्यवादी रूपकोका निर्माण किया गया है। मिन्तका स्वर निर्गुणवादी सन्तोसे मिलता-जुलता है। तनके मध्यमे रहनेवाले अलख निरंजनके ध्यानकी बात उन्होंने भी कही है,

''धर्म्मु धर्म्मु सब जुग कहै मर्म्म ण कोइ लहंत, अकषु निरंजनु ज्ञानमय इहि तनु मध्य रहंत । धर्म्मु धर्म्मु जग कहै मर्म्म नर थोड़ा बुझड़, ब्रह्म बसै तनु मध्य मोहपटक हणित सुष मय । मकु गुरु केरा वचन एहु कज्जल किर मंजन, हिदय कमल जे नय सुमति अंगुलि किण अंजन । जिम मोह पटक फट्टइ सयल दिष्टि प्रकास फुरंत अनि, श्रीमानु कहै मित अग्गलों हो धर्म्म पिछाण ण एहु गति ॥३५॥"

## सुगुरुसीप

इसकी एक प्रति उसी मन्दिनके गुटका नं० १६१मे निबद्ध है। इस प्रति-लिपिको साह हरोदामने लिखा था। इसकी एक दूसरी प्रति वि० सं० १८३२ की लिखी हुई दि० जैन मन्दिर वडौतके गुटका नं० ५४, वेष्टन नं० २७२ में संकलित है। इसमे केवल ११ पद्य है। इसमे जीवको संसारसे विरक्त करनेकी प्रेरणा दो गयी है। कतिपय पद्य देखिए,

"दिन दिन आव घटे हैं रे लाल,
ज्यों अंजली की नीर मन माहिं ला रे।
कीयो जाय टोकर ले रे लाल,
थिरता नहीं संमार मन माहिं का रे॥
सीष सुगुरु की मानि ले रे लाक ॥६॥
बाल पणौं षोयो ष्याक मै रे लाल,
ज्वांण पणौं उनमान मन माहिं ला रे।
बुध पणौं सकति घटी रे लाल,
करि करि नाना रंगि मन माहिं ला रे॥सीष•॥६॥
समक्ति स्थौं परच्यों करो रे लाल,
मिथ्या संगि निवारि मन माहिं ला रे।
ज्यों सुष पावै अति वणां रे लाल,
मनौहर कहैंथ विचारि मन माहिं ला रे॥सीष•॥१९॥"

### गुण ठाणा गीत

यह गीत दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २७ मे पृ० ३१४ पर निबद्ध है। इसमे १७ पद्य हैं, जो परम चिदानन्दकी मिन्तिमें लिखे गये है। उनमें-से एक इस प्रकार है,

''परम चिदानन्द सम्पद पद घरा, अनन्त गुणाकर शंकर शिवकरा । शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गाउं गुण गण ठाणए, चिम मोक्ष सौक्ये सुखि साधु केवल णाण प्रमाण ए । ग्रुमचन्द्र सूरि पद कमल युगल्डई, मधुपन्नत मनोहर घरए, मणह्त श्री वर्षमान न्नहा एह बाणि मबीयण सुखकर ए॥''

# लालचन्द लब्धोदय (वि० सं० १७०७)

इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय: 'लब्बोदय'का प्रयोग किया है। यह इनका उपनाम प्रतीत होता है। वैसे लालचन्द नामके कई जैन किव हो गये हैं, जिनमें-से लालचन्द विनोदों और लालचन्द लाभवर्द्धन तो बहुन हो प्रसिद्ध है। इनमें-से प्रथमका उल्लेख हो चुका है, दूसरे खरतरगच्छीय जैन यित थे, जिनकी गणना लव्यप्रतिष्ठ विद्वानोमें की जाती है। उनकी बाठ प्रमिद्ध रचनाओं विवेचन श्री अगरचन्दजी नाहटाने किया है। इनका रचनाकाल सं० १७२३ से १७७० तक माना जाता है। लालचन्द लब्घोदय मेवाड़के राजा जगतिसहके आश्रयमे रहते थे। जगनिंगहका राज्यकाल सं० १६८५ से सं० १७०९ तक स्वीकार किया गया है। लालचन्दकी प्रसिद्ध रचना 'पियानी चिरत' का निर्माण सं० १००७ मे हुआ था। यह भी खरतरगच्छीय थे। इनकी गुरु-परम्परा जिनमाणिक्यसूरि, विनयममुद्र, हर्पिक्लास, ज्ञानसमुद्र और ज्ञानराजमणिके रूपमें स्वीकार की गयी है। इन्होंने अपने गुरु ज्ञानराजमणिका अत्यधिक श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। उनको 'साधुशिरोमणि' और 'सकल विद्या भूषित' कहा है। लब्बोदयकी विद्वताक विषयमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रबन्धकाव्योंकी रचनामें वे निपुण थे। यद्यपि 'मलयसुन्दरी चौपई' के अन्तमे इनको 'व्याकरण-तर्क साहित्य, छन्दकोविद, अलंकार रस जाण जी' कहा गया है, किन्तु एनत् सम्बन्धी उनको कोई रचना उपलब्ध नहीं होती।

'पिंचिती चरित्र', 'मलयसुन्दरी चौपई' और 'गुणावली चौपई' नामसे इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ब हुई है। इनमे-से 'पिंचिनी चरित्र' प्रबन्ध-काब्य, 'मलयसुन्दरी चौपई' खण्ड-काब्य और 'गुणावली चौपई' एक छोटा-सा कथा-काब्य कहा जा सकता है। तीनोंमे सरसता है। अलंकार और छन्दोंका भी समृचित प्रयोग हुआ है।

### पिकानी चरित्र

खरतरगच्छके सूरीक्वर जिनरंगके प्रसिद्ध श्रावक हंसराजकी प्रेरणासे इस रचनाका निर्माण वि० सं० १७०७ चैत्र शुक्ला १५ शनिवारके दिन हुआ था। इसकी चार प्रतियोंका उल्लेख 'जैन गुर्जर कविओ' से हुआ है। वे क्रमशः सं०

१. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित प्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, पृ० १५६।

२. का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैनार्षिक विवरण, संख्या १३१।

३. जैन गुजर कवित्रो भाग २, १ व्ठ १३४।

४. साधु मीरोमणी सकल विद्यागुण सोभतारे, वाचक श्रीज्ञानराज, ताम प्रसादई मीलनणा गुण मंथुण्यारे श्री लब्धोदय हिनकाज। वहीं, एष्ट १३७, १५वॉ पद्य।

५. वहीं, पृ० १३४।

६. वईा, पृ० १३≈।

१७६१, १७७१, १७७३ और १८३७ की लिखी हुई है। एक वह प्रति है जिसका संक्षिप्त परिचय काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्रैवार्षिक विवरणमे संस्था १३१ पर अंकित है। यह प्रति गोकुल, जिला मथुराके पण्डित मयाशंकर अधिकारीके पास है। इसका लिपिकाल सं० १७५७ दिया हुआ है। इसमे राजा रतनसेन और पद्मावतीकी कथा है। कुछ घटनाक्रमके अतिरिक्त यह समची कथा जायसीके पद्मावतसे मिलती-जुलती है। इसको भी 'काल्पनिक' और 'ऐतिहासिक' ऐसे दो भागांमे बाँटा जा सकता है। 'काल्पनिक' कथानकमे हीरामन तोतेका प्रयोग नही हुआ है। रतनसेनने अन्य उपायोंसे पद्मिनीके सौन्दर्यको सुना है। रतनसनकी रानीका नाम भी नागमती न होकर प्रभावती है। उसे रूपमें रम्भाके समान कहा गया है। एक बार राजाने अच्छा भोजन न बननेकी शिका-यत की, जिसपर प्रभावतीने कोघित होकर पश्चिनी नारीके साथ विवाह करनेकी बात कही, जो स्वादिष्ट भोजन बनानेमें निपुण हुआ करती है। र राजाने भी ऐसी नारोको प्राप्त कर प्रभावतीके गुमानको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की। वह अधिवृद्धनाय सिद्धकी कृपासे भयानक समुद्रोको पार करता हुआ सिहलमें पहुँचा, और वहाँके राजाको अपनी वीरतासे प्रसन्न कर उसकी पुत्री पद्मावतीके साथ विवाह कर, छह माह बाद चित्तौडगढ़में वापस आ गया। इस कथानकमे कल्पनाएँ तो है, किन्तु उनमें वैसी असम्भवनीयता नहीं आ पायी है जैसी कि 'पद्मावत' मे पायी जाती है। यह कथानक मानव जीवनके अधिक निकट है।

ऐतिहासिक भाग वैसा ही है, किन्तु यहाँ राघव और चेतन नामके दो पण्डित हैं, जो रतनसेनसे अप्रसन्न होकर अलाउद्दीनके दरबारमे रहने लगे। उन्होंने स्वयं पद्मावतीके रूपका वर्णन बादशाहसे नहीं किया, अपितु एक तोतेके मुँहसे करवाया

पटराणी पद्मावती रूपै रम्भ समान ।
 देखत सुरी न किन्नरी असी नारि न आन ।।
 का० ना० प्र० प०, पन्द्रहवॉ नैवार्षिक विवरण, संख्या १३१।

तब लड़की बोलो तिसे जी, राणी मनकरि रास।
 नारी आणौ कान भोजो, दयौ मत झूठो दोस।।
 हने केलवी जाणा नही जी, किसु करीजै बाद।
 पद्माकी का परणरे नवीजी, जिम भोजन है स्वाद।।

राणे तो हूँ रतनसी परणु पदमिन नारि मो सातो बोले मुन्हें जे मैं राषो माज परणुं तुरणी पदमिनी गालुं तुझ गुमान ।

है। कंकण दिखाकर कंकणवालीको अगाध रूप-राशिका अनुमान करवानेमे अधिक स्वाभाविकता नहीं है। अन्तमें अलाउद्दोनका आक्रमण, युद्ध और रतनक्षेनका बन्दी होना आदि सब कुछ वैसा ही वर्णन है।

इस कथाके प्रारम्भमे ही दिया हुआ मंगनावरण है जिसमे भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति प्रवल है।

> "श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपित ज्योति सरूप । निरमय पदवासी नमूं, अकल धनन्त अनूप ॥ चरण कमल चितसुं नमूं, चौबीस मो जिण चन्द । सुषदाइक सेवक भणी, सांचो सुरतरु कन्द ॥ सुप्रसन्न सारद सामिणी, होज्यो मात हजूरि । बुधि दीजो मु जन बहोत, प्रगट वचन पंहुर ॥

कविने इस कथाको नौ रसोमें लिखा है, किन्तु उसमे वीर और शृंगार ही प्रधान है। इसीकी घोषणा करते हुए कविने कहा,

"सरस कथा नवरस सहित, वीर श्टंगार विशेष ।

कहिस्युं कवित करुलोलसु, प्रव कथा संखेप ॥"

उन रसोमे-से वीर-रसका एक दृष्टान्त देखिए,

"स्र कहार्ने सुमट सहू अपणे अपणे मन्न,
दाउं पड़े दुष उद्धरे तेह कहिई धन्न धन्न ।
सामिभरम बादल समी, हुओ न कोई होइ,
जुधि जीतो दिल्ली घणी, कुळ उजियाल्या दांय ।
राणोजी छोढाविया, राणी पदमिणि राषी,
बीरुद बड़ो षाट्यो वसु, सुमटां राषि साषि ।

घटन राज चित्रोड़को, कीधो बादल वीर,
नवखंडे यस विस्तर्यों, स्वामी धरमी रणधीर ॥

गुरु-मिन्तका एक दोहा निम्न प्रकारसे है, "ज्ञाता दाता ज्ञानघन, ज्ञानराज गुरु राज, तास प्रसाद थकी कहु, सती चरित सिरताज।"

# मलयसुन्दरी चौपई

इसका उल्लेख श्री देसाईजीने 'जैन गुर्जरकविओ'मे किया है। इसका निर्माण सं० १७४३ घनतेरसके दिन हुआ था।

१. जैन गुर्जरकवित्रो, खरड २, भाग ३, १७ठ ११८५-८६ ।

## गुणावली चौपई

इसमे ज्ञानपंचमीकी कथा है। इसका निर्माण सं० १७४५ कार्तिक शुक्ला १० को उदयपुरमे हुआ था। इनका उल्लेख नाहटाजीकृत 'निनचन्द्र सूरि' के पृ० १६४ पर हुआ है।

#### सीमन्धर स्तवन

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका नं० ५७ में संकलित है। इस स्तवनकी रचना सीमन्घर भगवानुकी भन्तिमें की गयी है।

## ६२. पं० होरानन्द (वि॰ सं० १०११)

ये पण्डित तो थे हो, किव भी अच्छे थे। इनका रचनाकाल अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है। पण्डित जगजीवनके समयमे ये शाहजहाँना-बादमे रहते थे। विद्वानोमे उनकी गणना थी। जगजीवनके कहनेपर उन्होंने 'पंचास्तिकाय'का पद्यानुवाद केवल दो माहमे किया था। 'पंचास्तिकाय' आचार्य कुन्दकुन्दकी रची हुई प्राकृत भाषाकी रचना है। इसमे उच्चस्तरके दार्शनिक सिद्धान्तींका विवेचन है। उसका इतनी शीघ्रतासे हिन्दी-पद्यमे, वह ही अनुवाद कर सकता है, जो एक ओर तो प्राकृत और हिन्दीका समरूपसे जानकार हो, और दूसरी ओर दर्शन तथा कवित्वमें भी निष्णात हो। होरानन्द दार्शनिक थे और किव भी।

उस समय आगरेमे ज्ञाताओको एक मण्डली थी, जिसमें संघवी जगजीवन, पं० हेमराज, रामचन्द, संघी मथुरादास, भवालदास, और भगवतीदास शामिल थे। उसी मण्डलीमें पं० हीरानन्दका भी नाम आता है।

उनकी रची हुई चार कृतियोंका परिचय निम्न प्रकारसे है,

### पंचास्तिकाय भाषा

इसकी रचना वि॰ सं॰ १७११ में श्री जगजीवनकी प्रेरणासे की गयी थी। यह ग्रन्थ बहुत पहले छपा था, और सं॰ १९७२ में जैनमित्रके ग्राहकोंको उपहार-

१. हिन्दो जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६०।

२. पं बीरानन्द, समवशरण स्तोत्र, ऋन्तिम पच, २८१-८६, लूणकरणजी पायत्या मन्दिर, जयपुरकी इस्तलिखित प्रति, गुटका नं १४४, पृष्ठ ३११।

स्वरूप भेंट दिया गया था। इसमें काल-द्रव्यको छोड़कर अवशिष्ट पाँच — जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और बाकाशका निश्चय नयसे वर्णन हुआ है। जहाँनक हिन्दी किविताका सम्बन्ध है, वह मध्यम कोटिकी है। श्री नाथूगमजो प्रेमीने लिखा है कि "किविता बनारसी भगवतीदास आदिके समान तो नहीं है, पर बुरी भी नहीं है ।" उन्होंने अपने इस कथनके समर्थनमे दो पद्य प्रस्तुत किये है, जो निम्न प्रकार है,

"सुख दुख दीसे मोगना, सुख दुख रूप न जीव। सुख दुख जाननहार है, ज्ञान सुधारस पीव॥ ३२१॥ संसारी संसार में, करनी करें असार। सार रूप जाने नहीं, मिथ्यापन की टार ॥ ३२४॥"

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि कवितामे सादगी है, सरलता है और प्रवाह है।

#### द्रव्य संप्रह भाषा

यह प्राकृत भाषाके 'द्रव्य संग्रह'का हिन्दी पद्यानुवाद है। मूल ग्रन्यका निर्माण श्री नेमिचन्द्राचार्यने किया था, जो जैनोके प्रसिद्ध ग्रन्थ जीवकाण्ड और कर्मकाण्डके रचिता है। 'द्रव्य संग्रह'मे छह द्रव्योका वर्णन है। यह अनुवाद अप्रकाशित है। इसकी हस्तिलिखित प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ३२ में निबद्ध है। इस गुटकेका लेखनकाल सं० १७१८ माघ बदी ९ है। इससे स्पष्ट है कि यह कृति इसके पूर्व ही रची गयी होगी।

#### समबशरण स्तोत्र

इसकी रचना वि० सं० १७०१, सावन सुदी ७, बुधवारके दिन हुई थी। संघवी जगजीवनने 'संस्कृतका आदिपुराण' पं० हीरानन्दको पढ़नेके लिए दिया था, उसकी सहायतासे उन्होंने हिन्दीके 'समवशरण-स्तोत्र'की रचना की। इस भौति यह स्तोत्र 'निकलंक' और 'पुराण-सम्मत' है। 3

- १. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, ५० ६०।
- २. एक अधिक सन्नह सौ समे, सावन मुदि सातिम बुध रमे । ता दिन सब संपूरन भया, समनसरन कहनत गरिनया ।। पं० हीरानन्द, समनशरण स्तोन, २६२वॉ पच, लूणकरणजी पाण्डया मन्दिर, जयपुरकी इस्तिलिखित प्रति, गुटका नं० १४४, पृ० ३११ ।
- ३. इतनी सुनि जगजीवन जवै, आदिपुरान मंगाया तवै। इस देखि तुम कहौ निसंक, हम जानै ह्वे है निकलंक ॥२९०॥

इसमें ३०१ पद्य है। इसकी प्रतिलिपि लाभपुर नामके नगरमे श्री विजय सूरिने वि सं० १७०४ में करवायी थी। यह प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरमें, वेष्टन नं० १८९९ में निबद्ध है। एक दूसरी प्रति लूणकरणजी पाण्ड्याके मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० १४४ में पत्र २९३ से ३११ तक संकलित है। इसमें समवसरणकी शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है।

"रतन सिषर नम मैं छवि देत, देव देखि उपजावत हेत । रंगभूमि तिनि साका माहि, ऐसी सोम और कहुं नाहिं ॥६०॥ तिनमें नत्तंत अमरांगना, हाव माव विधि नाटक घना । चंचल चपल सोम बीजुली, जनु सोमा घन विचि ऊछली ॥६८॥ किंनर सुरकर वींणा लिये, गावत मधुर मधुर इक हिये । सुणि सुनि मोहैं कौत्हली, साता जिन सुमरे भूवली ॥७१॥"

#### एकोभाव-स्तोत्र

यह वादिराजसूरिके संस्कृत 'एकीभाव स्तोत्र'का आलम्बन लेकर लिखा गया है। इसकी प्रतियाँ जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ९५, २१५ और ३२० मे निबद्ध है। नं० ९५ वाले गुटकेकी प्रतिलिपि सं० १८१० की की हुई है। इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना सं० १८१० से पूर्व ही हुई होगी। भूधरदासने भी एक 'एकीभाव स्तोत्र' बनाया था, किन्तु हीरानन्दका यह स्तोत्र उससे अधिक सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है।

## ६३. रायचन्द (वि॰ सं॰ १७५३)

रायचन्द नामके अनेकों किव हुए हैं। मिश्रबन्धुओने एक रायचन्द नागरका उल्लेख किया है, जिन्होंने 'गीतगोविन्दादर्श' और 'लीलावती' की रचना की थी। इनका रचनाकाल १७०० के लगभग था। गुजरातीमे तीन रायचन्द हुए हैं, जिनमे-से 'रायचन्द पहेला' गुणसागरके शिष्य थे। इन्होंने 'विजय सेठ विजयासती रास' नामका ग्रन्थ स० १६८२ में लिखा था। दूसरे रायचन्द १९वो शताब्दीके

इतना कारन रुहि करि होर, मनमे उद्दिम घरै गहीर। समोसरन कृत रचना भेद, जथा पुरान समस्त नित्रेद ॥२९१॥ वही, पृ० ३११।

१. मिश्रवन्धु विनोद, माग २, ए० ४२५।

२. गुर्जरकविश्रो, प्रथम माग, ए० ५१४।

पूर्वार्धमे हुए थे। उन्होने 'समाधिपचबीसी', 'गौतमस्वामी रास', 'कलावती चौपई', 'मृगलेखनी चौपई', 'ऋषभ चरित' आदि अनेक सुन्दर गुजराती काव्यों-की रचना की। तीसरे रायचन्द वे थे, गान्धीजी जिन्हें अपने गुरुके समान पूज्य समझते थे। उन्होंने 'अध्यात्मसिद्धि'की रचना की थी। इनमे-से दूसरे रायचन्दका उल्लेख अगरचन्दजी नाहटाने 'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' द्वितीय भागमे भी किया है। उनकी दृष्टिमे इन्ही रायचन्दने कल्पसूत्रका हिन्दी पद्मानुवाद किया था। प्रकृत रायचन्द इन सभीसे भिन्न है। वे हिन्दीके एक उच्चकोटिके कवि थे। उन्होंने 'सीताचरित'की रचना वि० मं० १७१३ मे की थी। यद्यपि इस ग्रन्थका आधार आचार्य रिवपेणका पद्मपुराण था, किन्तु फिर भी उसमें अनेकों स्थल ऐसे हैं, जो मौलिक है। भाषामे जीवन है। सीताके चरित्रको प्रमुखता दी गयी है, और उसमे नारीगत भावोंका चित्रण उत्तम रीतिसे अंकित हुआ है। वैसे भी कविमें दृश्योंको उपस्थित करनेकी सामर्थ्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविको बाह्य और अन्तः दोनों ही प्रकृतियोंका सूक्ष्म ज्ञान था। उसने एक ओर तो मानवके मर्मको पहचाना है और दूसरी ओर प्रकृतिकी रमणीयताको अंकित किया है। यद्यपि इसमे तुलसी-जैसी भावकता तो नही थी, किन्तु गम्भीरता वैसी ही थी।

इस महाकान्यमे ३६०० पद्य है। इसकी एक प्रति श्री नया मन्दिरजी घर्मपुरा दिल्लीके शास्त्रभण्डारमे 'अ ३२ ग' पर मौजूद है। एक दूसरी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरजीके वेष्टन नं० २०९५ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १७७८ की लिखी हुई है। उपलब्ध प्रतियोमें सबसे अधिक प्राचीन है। इसमें १९६ पृष्ठ हैं। इसकी दशा पूर्ण एवं शुद्ध है। एक तीसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २१९ में संकलित है। इसका रचनाकाल संवत् १७१३ दिया हुआ है। इसमें कुल २५४९ पद्य हैं। एक चौथी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'मिश्रबन्धु विनोद', भाग २ की संख्या ३८९१२ पर हुआ। 'इसमें भी रचनाकाल वह ही दिया हुआ है। इस

१. गुर्जरकवित्रो, भाग ३, १० १४२।

२. यह कृति 'श्रीमद् राजचन्द्र' नामके अन्थमें छप चुकी है।

३. संवत सतरह तेरोतरै, मगिसर ग्रंथ समापति करै। नया मन्दिर, देश्लीवाली प्रति।

४. कीयो प्रन्थ रविषेण नैं रघुपुराण जिय जांण । वहैं अरथ इण मे कह्यो, रायचंद उर आंण ।।२७।

५. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ए० ४६१।

प्रतिसे यह स्पष्ट है कि कविका उपनाम 'चन्द्र' था। इतने विवरणोंसे कविका रचनाकाल बठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद प्रमाणित होता है। ग्रन्थके एक-दो स्थल देखिए,

राम और जानकीमे अपरिमित गुण है, भला इतनी सामर्थ्य किस कविमे है, जो अपनी वाणीसे उनका वर्णन कर सके। किन्तु कवि 'चन्द'ने अपने देव, गुरु और घर्मको सिर झुकाकर यर्तिकचित् कहनेका प्रयास किया है,

"राम जानकी गुन विस्तार, कहै कौन कवि वचन विचार। देव धरम गुरु कुं सिर नाय, कहै चंद उत्तिम जग माय॥"

रावणको जीतकर राम सीताको लेकर अयोध्यापुरीमे आ गये हैं। राजा रामके शासनमे सभी सुखी है, निहाल है। स्वर्गके समान मनमाने सुखोंका उपभोग करते है, किन्तु कोई उच्छृंखल और पापी नहीं है। रामका राज्य न्याय-पर आधारित है। धार्मिक जन सदैव रामके गणोंको गाते है।

"रावन कीं जीत राम सीता विनीता आये,

वरते सुनीत राज षढक सुद्दावनो ।

सुष में विनीत काळ दुष को वियोग हाळ,

सब ही निद्दाळ पाप पंथ में न भावतो ॥

वाही वर्तमान दीसे सब ही सुबुध छोक,

सुरग समान सुष मोग मनमावनो ।

कोऊ दुषदाई नांहि सज्जन मिळायो मांहि,

सब ही सुभर्मी छोक राम गुन गावनो ॥"

एक महत्त्वपूर्ण प्रतिका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी-पित्रकाके बारहवें खोज विवरणमें हुआ है। यह प्रति बाराबंकीके जैन मन्दिरसे उपलब्ध हुई थी। इसका लिपि-काल सं०१८६२ दिया हुआ है। इसपर भी रचना संवत् १७१३ ही पड़ा है। इस प्रतिमें कुल ३०० पृष्ठ है। इस प्रतिमें दिये हुए कुछ प्रारम्भिक दोहे और चौपाइयाँ देखिए,

### दोहरा

"प्रनमो परम पुनीत नर, वरधमान जिनदेव। कोकाकोक प्रकास तस, करै समकिती सेव ॥ १ ॥ तस ग धर गौतम प्रमुख, धर्मवन्त धनपात। जिनसेवत मवि जन सदा. विके मोहतम राति ॥ २ ॥''

१. का० ना० प्र० पत्रिकाका बारहवाँ त्रेवार्षिक विवरण, एपेन्डिक्स २, प्र० १२६१।

### चौपाई

"किव बालक यह कीन्हों ख्याल । इसौ माती बुधिवंत विसाख ॥ राम जानकी गुन विस्तार । कहें कौन किव वचन विचार ॥३॥ देव धर्म गुरु कू सिरनाइ । कहें चंद्र उत्तम जग मांइ ॥ पर उपकारी परम पवित्त । सज्जन माव मगत के चित्त ॥॥॥ पंचपरमगुरु प्रधान । ए सुमिरौ टर लक्षन आन ॥ जिनि के मत श्रति हो नुच्छ रहै, गुरु के बैन हिये जिन प्रहै ॥।॥"

### दोहा

"पंच परसगुरु कौ नसी संगठीक सिवलीक।
आप समान सगत कौं करै तरन्त तहकीक।"

## अन्तिम दोहा

"जो जाणों निज जाणंतों वहै जात परवांण । जाण पणस्यों जाणिये जाण पणो परधान ॥"

# ६४. जिनहर्ष (वि॰ सं॰ १७१३-१७३८)

बोहरागोत्रीय जिनहष्मूरि सौर आद्यपक्षीय जिनहष्मूरिसे कविवर जिनहष्
पृथक् हैं। ये खरतरगच्छके प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रमूरिकी परम्परामें हुए थे।
इनके गुरुका नाम वाचक शान्तिहर्ष था, जो एक मैंजे हुए विद्वान् थे। जिनहर्षने
उन्होंसे शिक्षा प्राप्त की थी। जिनहर्षने जन्मसे ही कविका हृदय पाया था।
उन्होंने पचासों स्तुति-स्तवन, रास और छप्पयोंकी रचना की है। उनकी कृतियोंमें
रस है। शायद इसी कारण उनको अपने समयमे ही कविवर कहा जाने लगा था।
उनको 'जसराज' भी कहते हैं। उन्होंने इस नामके आधारपर ही 'जसराज-बावनी'की रचना की थी। उनका गुजराती और हिन्दी दोनों भाषाओंपर समानाधिकार
था। आज उनकी अनेकों हिन्दी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। वे साधु थे और धूमते

१. श्री गच्छ खरतर दीपतो, गच्छराज श्री जिनचन्द, सूरिस सूरि-सिरोमणी, वर्दै तास निर्दे । वाचनाचारिज वदन वारिज, आर्य वचन विलास, श्री शान्तिहरण वाचक तेणं, जिनहर्षे कीयो राम ॥ रत्नशेखर रत्नवती रास, प्रशस्ति, जैन गुर्जरकविश्रो, खण्ड २, भाग ३, पृ० ११७० ।

रहना ही उनका काम था, किन्तु फिर भी वे पाटणमें अधिक रहे। उनका अन्तिम काल तो विशेष रूपसे वहाँपर ही बीता।

किविद्यका व्यक्तित्व मोहक और आकर्षक था। उनमें अनेकों ऐसे सद्गुण थे, जिनके कारण उनकी लोक-प्रियता बहुत अधिक बढ़ गयी थी। जैनधर्म-सम्बन्धी शुद्ध क्रियाओ और नियम-उपनियमोंका वे कठोरतासे पालन करते थे। क्रोध तो उन्होंने अपने जीवनमें कभी किसीपर नहीं किया। सरलता ही उनका जीवन था। उनके हृदयमें किसीके प्रति राग-द्रेषका भाव नहीं था। धैर्य और साहसके साथ उन्होंने पंच महाव्रतोका पालन किया था। साधु वही है जिसके हृदयमें समता-रस उत्पन्न हो गया हो। जिनहष्के समता-भावकी कहानियां उस युगमें ही चलने लगी थीं। उनका सबसे बड़ा काम गच्छ ममत्वका त्याग था, जिसके आधार रूपमें उन्होंने 'सत्यविजयपन्यास रास' की रचना की, जो अब प्रकाशित हो चुका है। उनके इस सद्गुणसे तपागच्छीय वृद्धिवजयजी बहुत अधिक प्रभावित थे। अन्तिम समयमे जब कि किववरको व्याधि उत्पन्न हुई, तो वृद्धिवजयने ही उनकी अधिकसे अधिक सेवा की थे। अन्तिम आराधना भी उन्होंने करवायी। किववरके भक्तोंने भी उनकी अन्तिम क्रिया (माण्डवी रचनादि) भिक्त-पूर्वक ही सम्पन्न की। किवकी भी अन्तिम क्वास पंचपरमेष्ठीका क्यान करते हुए ही निकली।

जिनहर्षकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय 'जैन गुर्जरकविक्यों'मे प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त और भी कई कृतियाँ श्री नाहटाजीको प्राप्त हुई है। राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोको प्रन्थ-सूचियोसे भी इनकी कृतिपय हिन्दी रचनाओंका पता लगा है। 'राजस्थानमें हिन्दीके हस्तिलेखित प्रन्थोंको खोज' भाग ४ में भी इनको कुछ कृतियोंका विवरण छपा है। किववर जिनहर्षकी स्वयंको हस्ति-लिपिका एक चित्र 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' में प्रकाशित हुआ है।

#### जसराज बावनी

इसकी रचना सं० १७३८ फाल्गुन बदी ७ गुरुवारके दिन हुई थी। इसकी

क्विवरके इन गुर्खोका विवेचन 'क्वीयख' के 'क्विवर जिनहर्षगीतम्'में हुआ है। उनके दो गीत 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह'में ए० २६१-६३ पर निबद्ध हैं।

२. जैन गुर्जरक्तिको, खरड २, भाग ३, एष्ठ ११४४-११८० श्रीर भाग २, एष्ठ ८१-११६।

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, ए० ५२।

४. वही, पृ० २६० और २६१ के बीचमें।

४. जसराज बाबनी, ऋन्त, ५७वाँ पच, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, माग ४, १० ८५।

एक प्रति संवत् १८५९ की लिखी हुई क्षत्रय जैनग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद है। यह प्रति श्री प्रतायसागरके पढ़नेके लिए कोटडीमें लिखी गयो थी। इसमे १३ पन्ने हैं, किन्तु बावनी केवल अन्तिम तीन पत्रोंपर ही अंकिन है। इसमें कुल ५७ सबैया है। एक दूसरी प्रतिका उल्लेख 'जैन गुर्जरकिवओ'में हुआ है। यह प्रति पण्डित जीवविजयके शिष्य जसविजयकी लिखी हुई है। प्रारम्भमें ही 'ऊंकार' का माहारम्य बताते हुए किव कहता है,

"ऊंकार अपार जात आधार, सबै नर नारी संमार जपे हैं। बावन अक्षर मांहि धुरक्षर, ज्योति प्रद्योतन कोटि तपे हैं। सिद्ध निरंजन मेख अलेख सरूप न रूप जोगेन्द्र थपे हैं। ऐसी महातम है ऊँकार को, पाप जसा जाके नाम खपे हैं॥ १॥" कविकी अपने घर्ममें अटल श्रद्धा है। वह घर्मको छोड़कर अवर्मको स्वीकार करनेके लिए तैयार नही है। घर्मको त्याग कर अवर्मको लेना ऐसे ही है, जैसे चिन्तामणिको छोड़कर पत्थर ग्रहण करना और कामघेनुको छोड़कर बकरी स्वीकार करना।

"नग चिन्तामणि डारिकं पत्थर जोड, ब्रहें नर मूर्ख सोई।
सुंदर पाट पटंबर अंबर छोरिकं ओढंण लेत हैं लोई॥
कामद्वा घरतें जूं विडार कें छेरि गहें मितमंद जि कोई।
धर्म कूं छोर श्रध्ममें कों जसराज उणें निज बुद्धि विगोई ॥ २ ॥"
सन्त-परम्पराकी भौति किन भी बाह्याडम्बरोंके विरोधमे हैं। उसकी दृष्टिमें
सिर मुंडाना, जटा धारण करना, हाथसे केशलोंच करना, दिगम्बर रहना, शरीरपर भस्म रमाना और पंचागिन तप तपना सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा करने-मात्रसे
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्षके लिए ज्ञान अनिवार्य है,

"क्षौर सुसीस मुँडावत हैं केंद्र छंब जटा सिर केई रहावें। लूंचन हाथ सूं केई करे रहैं मून दिगम्बर केंद्र कहावें॥ राषसूं केई छपेट रहें केंद्र अंग पंचांगनि माहें तपावें। कष्ट करे जसराज बहुत पे ग्यान बिना शिव पंथ न पावें॥ ५६॥"

## डपद्रा-छत्तीसी

इसको रचना संवत् १७१३ में हुई थी। इसको एक प्रति अभय जैन ग्रन्था-लय बोकानेरमें मौजूद है। एक दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'जैन गुर्जर-

१. जैन गुर्जरकविश्रो, भाग २, पृष्ठ ११६।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखिन अन्थोंकी खोज, भाग ४, १० १०१।

किव भो में हुआ है। इसमें केवल ३६ पद्य हैं। इसका प्रारम्भ हो भगवान् जिनेन्द्र-की स्तुतिसे किया गया है। संसारके माया-मोहसे मनको हटाकर भगवान् जिनेन्द्र-के चरणोंमें समिपित कर देनेका उपदेश इस काव्यमें दिया गया है। ऐसा अनेक भक्त किवयोंने किया है। स्पष्ट रूपसे ही यह उपदेश दर्शन और सिद्धान्तजन्य उपदेशसे पृथक् माना जायेगा। इसका आरम्भिक पद्य देखिए,

''सकल सरूप यामें प्रभुता अन्य भूप,
धूप छाया माया है न जैन जगदीश जू।
पुण्य है न पाप है न शील है न ताप है,
जाप के प्रज्ञा प्रगटें करम अतीस जू॥
ज्ञान को अंगज पुंज सुख वृत्त को निकुंज,
अतिशय चौंतीस अरु वचन पेंतीस जू।
ऐसो जिनराज जिनहरस प्रणमि,
उपदेश की छतीसी कहुं सनइये छतीस जू॥'

### चौबीसी

इसमे चौबोस तीथँकरोंकी स्तुति है। कुल २५ पद्य है। पद्य रागोंमे लिखे गये है। अर्थात् उनका स्वर संगीतात्मक है। इसकी एक प्रति सं॰ १७९९ माघ बदी १० की लिखी हुई अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद है। इस प्रतिको पण्डित मुवनविशाल मुनिने मारौटमे लिखा था। प्रारम्भमे ही भगवान् आदिनाथकी भिक्तमें लिखा गया एक पद देखिए जो कि 'राग लिलत'में निबद्ध हुआ है, ''देख्यो ऋषम जिनंद तव तेरे प्रातिक दृरि गयो,

प्रथम जिनंद चंद किल सूर-तरु कंद । सेवे सुर नर इंद आनंद मयौ ॥१॥दे०॥ बाके महिमा कीरित सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, कोऊ न छहत पार जगत्र नयौ। पंचम आरे में बाज जागे ज्योति जिनराज, मव सिंधुको जिहाज आणि कै ढयौ॥२॥दे० बण्या अद्भुत रूप, मोहिनी छवि अनूप, धरम कौ साचौ भूप, प्रभु जी जयौ। कहै जिन हरिषत नयण मारे निरिस्तित, सुख धन बरसत, इति उदयौ॥३॥दे०॥

किवका यह दृढ़ विश्वास है कि जो भिन्त-भावपूर्वक चौबीसों तीर्थंकरोंकी कीर्तिका गान करता है, उसे नौ प्रकारकी निषियौं उपलब्ध हो जगती हैं। भगवान् कल्पवृक्षके समान हैं। उनके सामने की गयी प्रत्येक याचना फलीभूत होती है। चौबीसों भगवान् सुख प्रदान करनेवाले हैं,

१. जैन गुर्जरकतिश्रो, खरह २, भाग ३, ५० ११७७।

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग ४, ए० १२३।

"जिनवर चडबीसे सुखदाई
माव मगित घरि निज्ञ मिन धिरकरि, कीरित मन सुध गाई ॥१॥जि०॥
जाके नाम कलपवष समवर, प्रणमित नव निधि पाई ।
चौबीसे पद चतुर गाईओ, राग बंध चतुराई ॥२॥जि०॥
श्री सोमगिण सुपसाउ पाइकें, निरमल मित उर आई,
शान्ति हरष जिन हरष नाम तें, होवत प्रभुवर दाई ॥३॥जि०॥"

### नेमि-राजीमती बारहमास सवैया

इसके सभी पदोमे 'जिनहर्ष'के स्थानपर 'जसराज'का प्रयोग किया गया है। इसमे भगवान् नेमिनाथ और राजीमतीका प्रसिद्ध कथानक है।

यह एक छोटा-सा विरह काव्य है। इसमे लौकिक रामके सहारे अलौकिक रामका विवेचन हुआ है। इसे हम रामानुगा भिक्तिका ही दृष्टान्त कह सकते है। इसमे कुल १३ पद्य है। इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख देसाईजीने किया है। उसे किन्हीं पण्डित विनयचन्दने सं० १७६३ आषाढ़ सुदी १ को जैसलमेरमें लिखा था। इसका आदि और अन्त देखिए,

"सावन मास घना घन बास, श्रावास में केलि करे नर नारी। दादुर मोर पपोहा रटे, कही कैसे कटे निश्च घोर अंघारी॥ बीज झिलामळ होई रही, कैसे जात सही समसेर समारी। श्राह मिल्यी जसराज कहे, नेम राजुळ कुं रित लागें दुखारी॥।।"

#### अन्त

"राजुल राजकुमारी विचारि के संयम नाथ के हाथ गद्धो है। पंच समिति तीन गुपति भरी निज, चित्त में कर्म समृह दृद्धो है। राग द्वेष मोह माया नहें, उज्ज्वल केवल ज्ञान लह्यो है। दुस्पति जाइ बसें शिव गेह में, नेह लरी जसराज कह्यो है। १९६॥"

### नेमि-बारहमासा

यह एक दूसरा बारहमासा है, जिसका विषय भी वही है। इसकी एक प्रति जिनदत्त सरस्वतीभण्डार बम्बईमें मौजूद है। इसकी किन्ही मुनि उदयसूरिने

१. वही पृ० १६१।

२. जैन गुर्जरकविश्रो, खरह २, भाग ३, ५० ११८० ।

लिखा था। दूसरी प्रति अभय जैनग्रन्थालयमे है। दोनोंमें ही १२ सवैया है। पद्योंमें लोच है और आकर्षण। इसके दो पद्योंको देखिए,

"धन की चनबोर घटा उनहीं, विजुरी चमकंति झलाहिल-सी। विचि गाज श्रगाज अवाज करंत सु, कागत मो विषवेलि जिसी॥ पपीया पीठ पीठ रटत रयण जु, दादुर मोर वर्दै ऊलिसी। ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहै जसराज रिसी॥१॥"

#### अन्त

''प्रगटे नम बादर आदर होत, बना बन आगम आली मयो है। काम की वेदन मोहि सताबै, आषाढ़ में नेमि वियोग दयो है। राजुल संयम ले के मुगति, गई निज कन्त मनाय लयो है। जोरि के हाथ कहै जसराज, नेमीसर साहिब सिद्ध जयौ है॥१२॥''

### सिद्धचक स्तवन

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ११६, वेष्टन नं० ११५५ में निबद्ध है। कृति सिद्धचक्रकी मन्तिसे सम्बन्धित है। कृतिपय पद्य देखिए,

"स्रब्बहराय तम तिमर देव, देवासुर खेयर विहिय सेव । सेवाप्रगय मय राय पाय, पायमिय पणामहक्य पसाय ॥२॥ सायर सम समया मय निवास, वासव गुण गोयर गुण निकास । कास्ज्जक संजल सील कोल. लीलाय विहिय मोहावहील ॥३॥"

### पार्श्वनाथ नीसाणी

यह स्तुति महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमे, एक प्राचीन गुटके-मे पृ० १३४ पर लिखी हुई है। इसमें २६ पद्य है। पद्योमे सरसता और गति-शीलता है। प्रारम्भके दो पद्य इस प्रकार है,

"सुष संपति दायक सुरनरनायक परतष्य पाप निकंदा है। जाकी छवि क्रांति अनोपम उपम दीपत जाणि जिणंदा है॥ सुष जोति झिगामग झिगमग पूनिम प्रण चंदा है। सब रूप सरूप बवाणे सूप सो तुं ही त्रिसुवन नंदा है॥॥॥

१. वही, ५० ११७६ ।

२. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिख्ति यन्थोंकी खोज, भाग ४, ५० १६२।

करुणा रस सागर नागर लोक सबै मिलि जरम पुणंदा है, तोरि विजमति कर इकवित्त सुसेवक ता धरणिंदा है। तै जलती आगि निकाल्या नाग किया वस्माग सुरंदा है, तो चरणां आय रह्या लपटां इकला अति केलि करंदा है॥२॥"

### श्रेणिक चरित्र

महाराजा श्रेणिक भगवान् महावीरके परम भक्त थे। जैनोंके अनेकों ग्रन्थ श्रेणिकके प्रश्तसे आरम्भ हुए हैं। उन्होंका चरित्र इस काव्यमें अंकित है। इसकी सूचना 'हिन्दी जैन साहित्यके इतिहास'में अंकित है। इसकी रचना सं० १७२४ में हुई थी।

## ऋषिद्त्ता चौपई

यह चौपई बाबू कामताप्रसादजी जैनके संग्रहमें मौजूद है। इसमें कुल ३२ पद्य हैं। इसका आदि और अन्त देखिए,

"स्रष्टापद श्री आदि जिनंद, चंपा वासुपूज्य जिनचंद। पावा सुगवि गया महावीर, अवर नेमि गिरनार सधीर ॥१॥"

#### अन्त

"उत्तम नमतां छद्दीये पार, गुण गृहतां छद्दीष निस्तार । जाङ्नें दूर कर्मनीं कोड़, कहैं जिनहर्षं नमूं कर जोर ॥३२॥"

#### मंगल गीत

इसकी एक प्रति जयपुरके लूंणकरजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ८१ में संकलित है। यह गुटका सं० १८०० का लिखा हुआ है।

# ६५. अचलकीर्त्त (वि॰ सं॰ ३७३५)

वचलकीत्तिके पारिवारिक जोवन और गुरु-परम्परा व्यदिके विषयमे कुछ भी विदित नहीं है। उनकी 'बठारहनाते' नामक पुस्तकसे केवल इतना ही मालूम हो सका है कि वे फिरोजाबादके रहनेवाले थे। वे भट्टारक थे और मट्टारकीय

१. इन्दी जैन साहित्यका संचिप्त शतिहास, पृ० १६०।

२. सहर फिरोजाबाद मे हो, नाता की चौढाल। बार बार सवसीं कहो हों, सीवी धर्म विचार।।

परम्परामें हो उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। उनका 'विषापहार स्तोत्र' जैन समाज-में बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी उनको एक और रचना 'कर्मबत्तीसी' भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उनको रची हुई 'रिवव्रतकथा' दिल्लीके पंचायती मन्दिरके मण्डारमें सुरक्षित है। यह मुनिश्चित है कि अचलकीत्ति अठारहवीं शताब्दीके कवि थे। उनकी एक-दो रचनाओं के काल-संवत्से ऐसा स्पष्ट भी है। वे एक अच्छे कि थे। उनकी किवता उनके अन्तर्ह्दयका निदर्शन है। भाषामें सरलता और प्रवाह है। 'विषापहार स्तोत्र' तो मक्ति-रसका प्रधान काव्य माना जाता है। 'धर्मरासो' भी उन्हींकी कृति है।

#### विषापहार स्तोत्र

इस स्तोत्रकी रचना नारनौलमें वि० सं० १७१५ में हुई थी। पैड़थ, जिला-मैनपुरीकी एक प्रतिमें इमका निर्माण-संवत् 'पन्द्रासै सत्रा शुभ थान। बरनौ फागुन सुदो चौदस जान।' दिया हुआ है, जो कि अशुद्ध है। काशी नागरी प्रचा-रिणी पत्रिकाके सन् १९०० के विवरणमें इसके रचना संवत्का उल्लेख 'सत्रहसे पन्द्रह सुमथान। नारनौल तिथि चौदसि जान' रूपमे हुआ है। जयपुरके सेठ बधीचन्द जीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें स्थित इसकी एक प्रतिपर भी रचना-संवत् १७१५ ही दिया हुआ है। दि० जैन मन्दिर, बड़ौतके वेष्टन नं० २७२, गुटका नं० ५७ में भी पृ० ३२ पर एक हस्तिलिखित प्रति निवद्ध है। उसमे रचना सं० १७१५ दिया हुआ है।

संस्कृतमें महाकिव घनंजयने 'विषापहार स्तोत्र' की रचना की थी। वह एक प्रौढ़ रचना थी और आज भी उसकी ख्याति है। हिन्दीमें उसके अनुकरणपर अनेकानेक विषापहारोंकी रचना हुई, किन्तु वैसी सरसता कोई न ला सका। किव शान्तिदास और अखैरामके 'विषापहार स्तोत्र' तो जूठन-जाठन-से प्रतीत होते हैं। उनमें किवका हृदय नही रम पाया है। यदि हृदय रमे तो पुराना भाव भी वसन्तकी भौति नये रूपमें लहलहा उठता है। परम्परा-पालनके लिए किया गया कोई भी काम स्वामाविक नहीं हो सकता।

अचलकीर्त्तिका 'विषापहार स्तोत्र' भी घनंजयसे अनुप्राणित है, किन्तु हम उसको 'नक़ल-भर' नहीं कह सकते । भक्तकी भाव-मग्नता और अभिव्यंजनाकी

काम महाबली जी, सुन पिय चतुर सुजान ॥५८॥ हिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर दिल्लीकी इस्तलिखित प्रति ।

१. सेठ वशीचन्दजीका ्दि॰ जैन मन्दिर, जयपुरके गुटका नं॰ ३८ श्रीर वेष्टन नं० १००२ । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८२३ दिवा हुआ है ।

नवीनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया है। आराध्यकी महिमासे सम्बन्धित कतिपय पद्य देखिए,

"प्रसुर्जी पतित उधारन भाड, बाई गहे की काज निबाहु। जहां देषो तहां तुमही द्याव, घट वट जोति रही ठहराय ॥१६॥ मसम ब्याध समन्तमद्भकौ मई, संमौ स्तुत जिण अस्तुति ठई। गई ब्याधि विमक मति मई, तहां प्राणपत तुम सुध लई ॥१८॥"

## कम-बत्तीसी

इसकी रचना पावानगरमे संवत् १७७७ मे हुई थी। इसमें पावानगर और वीरसंघका मी वर्णन है। इसमें बड़े ही सरस ढंगसे कर्मोंके प्रभावकी बात कही गयी है। कुल ३५ पद्य है। भाषामें प्रवाह और सरलता है।

### अठारह नाते

इसका निर्माण फ़िरोजाबादमें किया गया था। हो सकता है कि मट्टारकीय पदपर प्रतिष्ठित होनेके पूर्व हो अचलकीर्तिने इसको बनाया हो। उसमें वह प्रौढ़ता नहीं है जो उनकी अन्य रचनाओं में पायो जाती है। इसकी एक प्रति श्री जैन पंचायती मन्दिर दिल्लीमें सुरक्षित है। जैन-परम्परामे अठारह नातों की कथाका प्रचलन बहुत पुराना है। अचलकीर्तिने भी किसी संस्कृत कथासे ही इसका कथानक लिया था।

### रवि-व्रत कथा

इनकी बनायो हुई 'रिव-त्रतकया' भो उपर्युक्त मन्दिरके शास्त्रमण्डारमें हो सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत् १७१७ दिया हुआ है।

### धर्म रासौ

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० सं० १७२६ की लिखी हुई एक प्रति, महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है। पद

अचलकीत्तिने अनेक भिन्त-परक पदोंका निर्माण किया था। एक सरस पद लूणकरणजी पाण्डचा मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ११४, पत्र १७२-७३ पर अंकित है। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

१. दि॰ जैन मन्दिर, बड़ौतको इस्तलिखित प्रति।

२. गुटका नं ० १८, वेष्टन नं ० ६३७, बधीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर ।

"काहा करूं कैसे तिरूं भवसागर भारी ॥ टेक ॥

माया मोह मगन भयो महा विकल विकारी ॥ काहा॰ ॥१॥

मन हस्ती मद आठ, सुमन-सा मंजारी ।

चित चीता सिंघ सांप ज्युं अतिबल अहंकारी ॥ काहा॰ ॥२॥

बाला तन षेलत गयो, सुधि बुधि न चितारी ।

चेतन चिति निहं चेतना, सुचि नहीं सु विचारी ॥३॥

अब क्या गित या जीव की, तीन्हों पण हारी ।

अचलकीरित शाधार है, प्रसु सरन तुम्हारी ॥६॥"

अचलकी त्तिका एक 'फागु' दि० जैन मन्दिर बड़ौतके एक पदसंग्रहमे, जो वेष्टन नं० ४०५ में निबद्ध है, पृ० ३२ पर अंकित है।

"दफ बाजन कागे हो, हो होरी सब मिकि फाग सुहावनी हो बेळत हैं नर नारि ॥टेका।

छाँढि गयो महा सांवरो प्यारो, जाय चट्टो गिर नारि ॥इफ०॥१॥ हाँ घिन बाहिर मोतरि घढी हो, बिस सम है गृह बास । पिय दुख कदे न वीसरूं हो अब मन मयो है उदास ॥इफ०॥२॥ हां जुगल जुगल मिलि पेल ही हो, अबीर गुलाल उदाह । नेमिकंवर दरसन करि प्यारे पावोगे उत्तम वास ॥इफ०॥३॥ हां सघी सहित राजमती चाली, छोडि सकल सिंगार । नेमि कंवर चित लायकें हो, लियो है संजम मार ॥इफ०॥५॥ जनम मरन मय जीति कै हो, पेलत मुकति मंझारि । इम्चलकीर्ति जी यौ कहै हो, मेरी आवागमन निवारि ॥इफ०॥६॥"

## ६६. रामचन्द्र (वि० सं० १७२०-१७५०)

ये खरतरगच्छके प्रधान श्री जिनसिंहसूरिराजकी शिष्य-परम्परामे थे। श्री जिनसिंहसूरिके शिष्य पद्मकीति चौदह विद्याओं में पारंगत और चारों वेदों में निष्णात थे। उनके भी शिष्य पद्मरंगकी विद्वत्ता और सुजनताका चारों ओर यश फैला हुआ था। लोग उनकी महिमाके गीत गाते फिरते थे। उन्हों के शिष्य श्री रामचन्द्र थे।

श्री जिनसिंह सूरि सुखकारी, नाम जपै सब सुर नर नारी । जाकै शिष्य सिरोमण कहिंगै, पद्मकोति गुरुवर जसु लहिंगै ॥९२॥

'मिश्रबन्धृविनोद'में उनका उल्लेख 'रामचन्द्र साको बनारसवाले' कहकर हुआ है, किन्तु न तो ये बनारसके रहनेवाले थे और न इनका उपनाम ही 'साकी' था। ये साधु थे, अतः घूमते ही रहते थे। हो सकता है कि कभी बनारस भी गये हों। 'साकी' 'सक्की' का बिगड़ा हुआ रूप है। इन्होंने 'रामिवनोद' की अन्तिम प्रशस्तिमे लिखा है, ''उत्तर दिसि खुरसांन में, बानु देस प्रधान। सजळ भूमि रै सर्वदा, सबकी सहर सुम थान। "' इसका अर्थ है कि उत्तर दिशामे खुरासांन देशके अन्तर्गत 'बानू' नामका प्रदेश था, जिसका 'सक्की' प्रसिद्ध नगर था। वहाँ पानोको कोई कमी नहीं थी, भूमि हरी-भरी थी। स्थान शुभ माना जाता था। किवने लिखा है कि उस समय वहाँ औरंगजेबका राज्य था। उसने शासनकी प्रशंसा की है। वहाँ सुख और शान्ति थी। रामचन्द्रने उसी नगरमें 'रामिवनोद'-का निर्माण किया था। यहाँ भी ये घूमते-घूमते ही पहुँचे होंगे। इनके मूल निवास-स्थानके विषयमे निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रायबहादुर बाबू हीरालाल बी० ए० कटनीने इनकी भाषापर राजस्थानीके विशेष प्रभावको देखकर इनको राजपूतानेका रहनेवाला घोषित किया है। अशे अगरचन्दजी नाहटाने भी इनके ग्रन्थोपर राजस्थानीके प्रभावको बात स्वीकार की है।

ये जिस शाखाके साधु थे, वह विद्वत्ता, साधुता और कविता तीनों ही के लिए प्रसिद्ध रही है। जिनसिंहसूरिका तो अकवर और सलीम दोनो ही ने सम्मान किया

> विद्या च्यार दस कंठ बखाणें, वेद च्यार को वरश पिछानै, पद्मरंग मुनिवर सुखदाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥९३॥ रामचन्द मुनि इन परिभाख्यों, सामुद्रिक माषा करि दाख्यों । जां लगि रहिज्यों सूरि जी चंदा, पढहु पंडित लहु आणंदा ॥९४॥ सामुद्रिक भाषा, प्रशस्ति, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिख्ति प्रन्थोंकी खोज, भाग २, १० १२४–२५।

१. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २,५० ४६६, संख्या ४२३।

२. जैन गुर्जरक्वित्रो, खरड २, भाग ३, संख्या १८०४ पर रामविनोदकी प्रशस्ति, पृ० १२६७।

मरदानो अरु महाबली, अवरंग साहि नरंद,
 तास राजमें हर्षसुं, रच्यो शास्त्र आनंद ।। ३००।।
 वही।

४. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग =, ५० ४६७।

५. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, भाग २, ५० १५६।

था। रामचन्द्र भो एक यशस्त्री व्यक्ति थे। वैद्यक और ज्योतिषपर तो उनका एकाधिकार था। उनके द्वारा रचे गये स्तवनोंसे स्पष्ट है कि कवितामें भी उनका असाधारण प्रवेश था। दार्शनिक विद्वत्तासे सम्बन्धित उनका कोई ग्रन्थ देखनेको नहीं मिलता। इन साधुओंका सम्मान वैद्यक और ज्योतिषके अगाध ज्ञानपर ही टिका था। बड़े-बड़े सम्राट् भी इनकी भविष्य-वाणियाँ सुननेके लिए तरसा करते थे। जहाँतक कविताका सम्बन्ध है, भिनतपूर्ण ही होती थी। उनके द्वारा लिखे गये सैकड़ों स्तुति-स्तोत्र प्राप्त होते है।

काशो नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके १९०९ और १९११ के खोज विवरणके लिखनेवालेने रामचन्द्रको जैन नहीं माना है। उनका कथन है कि 'रामचन्द्र' नाम किसी जैनका नहीं हो सकता। शायद उनकी दृष्टिमे हिन्दू ही रामचन्द्रको भगवान् मानते है, जैनोके भगवान् तो महाबोर है। किन्तु 'रामचन्द्रजी' के आदर्श चरित्रको लेकर विपुल जैन साहित्यको रचना हुई है।

विवरण-लेखकका दूसरा तर्क है कि श्री रामचन्द्रके 'रामविनोव' के प्रारम्भ-में गणेशको बन्दना की गयी है, जो कि हिन्दुओं का देवता है, जैनों का नहीं। किन्तु गणेश तो विद्याका अधिष्ठातृ देव हैं, और उसकी आराधना हिन्दू तथा जैनोंने ही नहीं, अपितु मुसलमानो तकने की है। जैनों के तो अनेक महत्त्वपूर्ण कवियों के साहित्यका प्रारम्भ गणेश-बन्दनासे ही हुआ है। अतः इस आधारपर रामचन्द्रको जैन होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता।

तीसरा तर्क यह है कि ग्रन्थमें कहींपर भी जैन-मतका उल्लेख नहीं है। किन्तु वैद्यकसम्बन्धी ग्रन्थमें सैद्धान्तिक विषयके निरूपणको अवसर हो कहाँ था। इसके अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वयं अपने पूर्वगुरुओं के वैद्यक ज्ञानको स्वीकार किया है। वे गुरु जैन थे। जैन होते हुए भी वैद्यकके ग्रन्थमें जैन-तत्त्वोंकी बात न कहना अजैनत्वकी निशानी नहीं है।

जैन अथवा अजैनके पास मिछनेसे किसी भी ग्रन्थके रचयिताकी जातिका अनुमान रुगाना भी ठीक नहीं है।

भानुचन्द गणिचरितकी भूमिकामें निवद, "Jain priests at the court of Akbar" और "Jain Teachers at the Court of Jahangir" ए० १०, २०।

२. अवनरने हीरविजयस्रिसे अपना भविष्य जाननेकी प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होंने स्पष्ट रूपसे इनकार कर दिया था। वही, ए० ७।

३. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, माग ८, १० ४६५ ।

### रचनाएँ

जन्होंने वैद्यकपर 'रामिवनोद' और 'वैद्यिवनोद' तथा ज्योतिषपर 'सामुदिक-भाषा' का निर्माण किया था। 'रामिवनोद' की रचना वि० सं० १७२० मग। सिर सुदी १३ बुधवारको सक्कीनगरमे हुई थी। यह प्रन्थ लखनऊसे छप चुका
है। 'वैद्यविनोद' का निर्माण वि० सं० १७२६ वैशाख शुक्ला १५ को मारौटमे
हुआ था। यह सारंगधरका भाषानुवाद है। इस प्रन्थके अन्तमे 'किविकुल
वर्णन चौपाई' दी हुई है। किन्तु उससे पारिवारिक जीवनका कुछ भी
पता नही चलता, उसका सम्बन्ध पूर्व गुरुओं की प्रशस्ति है। 'सामुद्रिक-भाषा' की
रचना वि० सं० १७२२ माघ कृष्ण पक्ष ६ को मेहरामे हुई थी। मेहरा पंजाबमें
वितस्था नदीके किनारे बसा हुआ सुन्दर स्थान था। उसमे चारो वर्ण सुखपूर्वक
रहते थे। वहाँ उस औरंगजेबका राज्य था, जिसकी बड़े-बड़े बादशाह सेवा किया
करते थे। इसकी प्रति जिनहर्षसूरिभण्डारमे मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री
अगरचन्दजी नाहटाने किया है।

रामचन्द्रने काव्यसम्बन्धी चार ग्रन्थोंकी रचना की थी, जिनमे तीन स्तबन और एक चरित्रसम्बन्धी चौपई है। कितप्य पद भी प्राप्त होते हैं। 'सम्मेदिशखर स्तवन' सं० १७५० में बना था। इसमें जैनोंके प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मेदिशखरकी स्तुति की गयी है। सम्मेदिशखरसे जैनोंके २० तीर्थंकरोका निर्वाण हुआ है। उसकी पवित्रताको सभीने मुक्त-कण्ठसे स्वीकार किया है।

'बीकानेर आदिनाथ स्तवन'की रचना वि० सं० १७३० जेठ सुदी १३ को हुई थी। इसमें बीकानेरस्थ आदिनाथ प्रभुकी मूर्तिको लक्ष्य बनाकर हृदयके कितपय उद्गारोंका स्पष्टीकरण हुआ है। आदिनाथ, जैनोंके प्रथम तीथंकर ऋषभदेवको कहते है।

'दरापचनखाण' का निर्माण वि० सं० १७२१ पौष सुदी १० को हुआ था।

<sup>ं</sup> १. राजस्थानमें हिन्दीं इस्तिलिखित अन्थोंकी खोज, भाग २, ५० ५१, ५२।

२. बनवारी बहु बाग प्रधान, बहे वितस्था नदी सुथान ।
च्यार वर्ण तिहाँ चतुर सुजान, नगर मेहरा श्री युग प्रधान ।।
बड़े बड़े पातिसाह निरदा, जाकी सेव करे जन कन्दा ।
पातिसाह श्री ओरंग गाजी, गये गनीम दसौ दिस भास जी ॥८९॥
सासुदिकसाषा, प्रशस्ति, देखिए वही, पृ० १२४।

<sup>₹.</sup> वही, पृ० १२५।

इसकी एक प्रतिका उल्लेख 'जैन गुर्जरकविओ' मे भी हुआ है। यह प्रति श्राविका मनमांके पढ़नेके लिए की गयी थी। इसमे कुल ३३ पद्य है।

'मूलदेव चौपई' की रचना सं० १७११ फाल्गुनमे, नवहटमे हुई थी। यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे किन्हीं मूलदेवका वर्णन है। इसकी एक प्रतिका उल्लेख श्रो देसाईजीने किया है। 'मिश्रबन्यु-विनोद'में इनके द्वारा रिचत 'जम्बू-चरित्र' को भी बात कहीं गयो है।

रामचन्द्रके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके पदसंग्रह ५८ में निबद्ध है। उनमें भक्त हृदयका प्रस्फुटन तो हैं हो, लालित्य और कल्पना भी है। यदि कोई मक्त आराध्यके चरण-कमलोंके प्रतापसे स्वयंको जान सके, अपूर्व ज्ञान तथा परम सुख प्राप्त कर ले, तो अत्युक्ति क्या है। जबतक उसका इष्टदेव मिला नहीं था, वह भव-भवमें भटकता फिरा, अब भटकनेकी क्या आवश्यकता है,

"अब जिनराज मिलिया, गुणगणधर सुन्दर अनूप।
जवलो भेद रुद्धों निह प्रभु को, गित गित में अति रुलिया।
निद्रा मोह गई अब ही मम, ग्यान श्रपूरव पुलिया॥
दरसन करि निज दरसन पायो, सुल सत्तादिक मिलिया।
चरन कमल पूजत थिरता लहि, एक अहं सुधि झिलिया।
रामचन्द्र गुन बरनत ही सकल पाप टिल चलिया।"

आदि प्रभु ऋषभदेव वनमें खड़े होकर तप साघ रहे हैं। उनका एकाग्र मन, शान्त दृष्टि, अलौकिक मुसकान, अपूर्व छटा बिखेर रही है। वह मक्त ही क्या, जो ऐसे रूपके दर्शन और वर्णनमें खप न सके,

"चिछ जिन श्रादि देखें, सुर गन खग वंदित सभूष । सक्छ संग तजि त्रणवत् वन में नगन चिदातम पेषे । नासा ध्यान खड़े कर छंबे श्रनसन ऐन विसेषे ॥ अन्त अछाम मास षट भोजन धीर चळत भू छेषे । धर्म तीर्थंकर का कर उपिर दानी की कर पेषे । रामचन्द्र धिन दानी कहै सुररतन वृष्टि किर पेषे ।

१. जैन गुर्जरकविश्रो, भाग २, ए० ३०७-८ ।

२. वही, खस्ड २, भाग ३, ५० १२६६।

३. मिम्बन्सु विनोद, माग २, पृ० ४६६।

४. पदसंब्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बड़ौत।

५. वही ।

रामचन्द्रने सतम् क्की मिक्तमें भी अनेक पदोंका निर्माण किया। वे सभी सरस है। उनमें प्रसाद गुण है। उपर्युक्त 'पद संग्रह'में उनका भी संकलन है।

## ६७. जोधराज गोधीका (वि॰ सं० १७२१)

गोषीका ढूंडाहड देशके मुख्य नगर सांगानेरके निवासी थे। उन्होंने लिखा है कि ''मैंने सहस्रो नगरोको देखा है, किन्तु उसके समान और कोई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सागानेर वास्तवमे एक प्रसिद्ध स्थान था, वहाँपर ही अनेकों जैन-किव उत्पन्न हुए थे। वह एक साहित्यिक केन्द्र था। जोषराजके पिताका नाम अमराज अथवा अमरिसह था। वे जातिसे बनिया थे। जैन घममें उनकी अटूट श्रद्धा थी। पिताका प्रभाव पुत्रपर भी पड़ा और जोषराज भगवान् जिनेन्द्रके मक्त बने। उनकी सब साहित्यिक रचनाएँ जिनेन्द्रकी मक्तिसे ही सम्बन्धित हैं।

जोषराजकी शिक्षा एक प्रसिद्ध बाह्मण विद्वान्के द्वारा सम्पन्न हुई। उनका नाम हरिनाम मिश्र था। मिश्रजी अनेकों विद्याओमे पारंगत थे। जोषराजने उन्हींसे छन्द, व्याकरण और ज्योतिष आदि ग्रन्थोंका पारायण किया। संस्कृतमें व्युत्पन्न हो जानेपर उन्होंने हिन्दी काव्योका निर्माण किया। जोषराजके कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रजीने उनको जैन-शास्त्र भी मूल भाषामें पढ़ाया था।

उस समय सांगानेरमे राजा अमर्रासहका राज्य था। उसकी प्रशंसा करते

सांगानेर सुथान में देश ढुंढाहिड सार।
 तासम निह को और पुर, देखे सहर हजार।।
 अमरपूत जिनवर भगत, जोघराज किवनाम।
 वासी सांगानेर को, करी कथा सुख्धाम।।
 सम्यक्षकों सुदी, श्रामेर भयडारको प्रति, श्रन्तिम प्रशस्ति।

२. मिश्र एक हरिनाम सुनी, पढचो छन्द व्याकरण प्रमानि । ज्योतिष ग्रन्थ पढचौ बहु भाय, मिश्र जोघ कहै मुखदाय ॥ तिनींह पढायो जोघ को, मूल ग्रन्थ परवांन । तापर भाषा गुन कीयो, जोघराज सुखयांन ॥ पंडित चतुर सुजान है, इह जोघ हरनाम है । ताकी संगति जोघ को, भयौ सासतर लाम ॥ वही, ऋन्तिम प्रशस्ति ।

हुए किवने लिखा है, 'वह भूपोमें सिरमौर है, और प्रजाका सुष्ठु प्रकारसे पालन-पोषण करता है। उसके समान और कोई राजा नहीं है। सब जगह चैन छाया हुआ है। शान्ति और सुव्यवस्थाके होनेके कारण ही जोवराज अनेक ग्रन्थोंका निर्माण कर सके।

बावृ ज्ञानचन्द जीने अपनी 'दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थनाम सूची'के पृष्ठ ४-५ पर जीवराजकी सात रचनाओंका उल्लेख किया है। उनमे केवल 'भाव-दीपिका' हिन्दी गद्यका ग्रन्थ है, अविशष्ट सब कृतियाँ पद्यमे लिखी गयी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद भी मिले हैं। उनमे भगवान् जिनेन्द्रकी भक्ति प्रधान है। भाव उत्तम है और भाषा प्रौड़। 'चित्रबन्ध दोहा' और 'पद्मनन्दिपंचिविश्तिका—भाषा' भी उन्हींकी कृतियाँ है। ये अभीकी खोजोंमे उपलब्ध हुई हैं। उनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है:

## सम्यक्तव कौमुदी

इसको रचना वि॰ सं॰ १७२४ फाल्गुन बदी १३ शुक्रवारको पूर्ण हुई थी। संवत् १७८४ की लिखी हुई एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है। इसमें ६८ पृष्ठ है। दूसरी प्रति संवत् १७९३ की लिखी हुई सामेरके शास्त्रमण्डारमें रखी हुई है। इसमें कुल ६१ पृष्ठ है। तोसरी प्रति जयपुरके ही बधीचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रमण्डारके वेष्टन नं० ५८२ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १८३० कार्तिक बदी १३ की लिखी हुई है। इसमें कुल ५६ पन्ने है। रचनाकाल सं० १७२४ फाल्गुन बदी १३ दिया हुआ है। यह प्रतिलिप हरीसिंह टोंग्याने चन्द्रावतोंके रामपरामें की थी।

कविने यह रचना अपने मामा कल्याणके लिए की थी। कल्याण लुहाडी

परम प्रजा पाल सदा, सब भूपिन सिरमौर । रामिंसह राजा प्रगट, ता सम नाहीं और ॥ ताक राज सुचैन स्यों, िकयो ग्रन्थ इह जोध । वही ।

२. संवत् सत्रहसी चौईम, फागुन बदि तेरस सुभदोस । सुकरवार संपूरन भई, यहै कया समकित गुन ठई ।। सम्यक्त कौसुदी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वग्वई, १६१७, पृ० ६७।

नया मन्दिर, दिल्लीके शास्त्रभग्रहारकी अ ५२ (ग) प्रति ।

जातिके धर्मदासका छोटा पुत्र था। े लुहाडी बनियोंकी एक उपजाति है, जो राजस्थानकी तरफ अब भी पायी जाती है।

यह रचना मौलिक कृति नहीं है। किनने उसको मूल मैंस्कृतमे पढा था। उसका यह भाषानुवाद है। इनमें जैन-भक्तोंकी कहानियाँ हैं, जो ११७८ दोहे-चौपाइयोंमे निबद्ध को गयो है। अनुवाद होते हुए भी भाषा और शैलीकी दृष्टिसे नवीन कृति है। आदि और अन्त देखिए,

"परम पुरुष आनंदमय, चेतन रूप सुजान। तम् ग्रुद्ध परमात्मा, जग परकासक मान॥ परम जोति श्रानंदमय, सुमित होइ श्रानंद। नामिराज सुत आदि जिन, बंदी पूरण चंद॥"

#### अन्त

"बंदौ सिव अवगाइना, अर बंदौ सिव पंथ। असह देव बंदौ विमल, बंदौ गुरु निरगंथ॥ जिनवांणी पूजौ सही, ताते सब सुख होय। किवता दुखन नहीं लगौ, सुख से पूरण होय॥ चंद सूर पानी अवनि, पवन अरु श्राकास। मेरादिक जब लग अटल, तब लग जैन प्रकास॥"

### धर्म सरोवर

इसकी रचना वि० सं० १७२४ आषाढ़ सुदी पूर्णिमाको हुई थी। अर्थात् 'सम्यक्तव कौमुदी'से आठ माह पूर्व। इसकी एक प्रति 'जैन मन्दिर सेटका कूँचा

धर्मदास को पूत लघु, जाति लुहाडचो जोय।
 नाम कल्यांण मुजानिये, कवि को मामो सोय।।
 नया मन्दिर दिल्लीको इस्तलिखित प्रति, प्रशस्ति।

२. ग्यारासें अठहत्तरि इहै छंद चौपई जान।
कह्यौ कौमुदी ग्रन्थ को जोघ सुमित अनुमान।।
वही।

३. वहीं, पृ० २६१-२६२।

४. संवत सत्रह सै अधिक, है चौईम सुजानि ।

मुदि पून्यौ आपाढ कौ, कियो ग्रंथ सुषदानि ॥

जोधराज गोधीका, धर्मसरोबर, पद्य ३=४, सेठ कूंचा डिल्लीकी प्रति, नं० ३६३

पर निवद्र ।

दिल्ली' मे मौजूद है। इसमे कुल २३ पत्र है। इमपर रचना संवत् १७२४ दिया हुआ है। यह प्रति नवीन है और सं० १९८४ की लिखी हुई है।

यह एक मौलिक कृति है। इसमे विविध सुभाषित और स्तुतियोंके द्वारा जैन धर्मका निरूपण किया गया है। एक स्तुति देखिए,

"शीतलनाथ मजो परमेश्वर श्रमृत मूरित जोति वरी।

मोग संजोग सुत्याग सबै सुषदायक संजम लाभ करी॥

क्रोध नहीं जहां लोम नहीं कल्लू मान नहीं निह है कुटिलाई।

हिर ध्यान सम्हारि सजो सुभ केवल जोध कहै वह बात खरी।।"

#### प्रीतंकर चरित्र

इसको रचना संवत् १७२१ मे हुई थी। उसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ११२ मे निबद्ध है। यह गुटका सं० १७२४ फाल्गुन सुदी १० का लिखा हुआ है। इसका उल्लेख ज्ञानचन्दजीकी सूचीमें भी किया गया है। इसमें महाराजा प्रीतंकरका चरित्र है, जो भगवान् जिनेन्द्रके परम-भक्त थे।

#### कथा-कोश

इसको रचना सं० १७२२ में की गयी थी। इसका उल्लेख पण्डित नाथूराम-जी प्रेमी बौर श्री कामताप्रसादजी जैनने किया है। उनका आधार श्री ज्ञानचन्द-जीवाली सूची है।

### ज्ञान समुद्र

इसका निर्माण सं० १७२२ चैत्र सुदी १० को हुआ था। इसकी एक प्रति इसी संवत्की लिखी हुई जयपुरके बड़े मन्दिरमे वेष्टन नं० ५३३ मे निबद्ध है। इस प्रतिको स्वयं जोघराज गोधीकाने सांगानेरमें लिखा था। इसमें ३३ पृष्ठ हैं। इसकी एक प्रतिका उल्लेख बाबू ज्ञानचन्दजीवाली सूचीमें भी हुआ है।

#### प्रवचन सार

इसकी रचना संवत् १७२६ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० ११९४ में बँधी रखी है। इसपर रचनाकाल सं० १७२६ पड़ा हुआ है। यह प्रति सं० १७२९ कार्तिक बदी १ भृगुवारकी लिखी हुई है। इसमें ६४ पन्ने है। यह आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारका भाषानुवाद है।

१. हिन्टी जैन साहित्यका इतिहास, वम्बई, १६१७, पृ० ६= ।

२. हिन्दी जैन साहित्यका संविष्ठ इतिहास, ५० १५६।

### चित्रवन्ध-दोहा

इसका रचनाकाल तो मालूम नहीं है, किन्तु इसकी प्रति जिस गुटकेम संकल्पित है, वह सं० १७२६ का लिखा हुआ है, अनः यह स्पष्ट है कि इसकी रचना उमसे पूर्व ही हुई होगी। यह एक नयी रचना है। इसकी प्रति जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरमें स्थित गुटका नं० १७६ में निबद्ध है। जैनोमें चित्रबन्ध काल्यकी परम्परा बहुत पुरानी है।

### पद्मनिन्द् पंचिवंशतिका भाषा

इसका निर्माण सं० १७२४ में हुआ था। यह भी एक नया खोज है। इसकी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० ९७१ में बँबी रखी है। यह प्रति स० १७२४ की ही लिखी हुई है। ऐसा प्रतीन होना है कि यह जोधराजके हाथकी ही लिखी हुई है। इसमें १५७ पन्ने है। अन्तिम ३९ पत्र नहीं है। यह भी पद्मनन्दि पंचविंशतिकाका भाषानुवाद है।

#### जोधराजके पद

जोघराजके रचे हुए पद नयी खोजोमें उपलब्ध हुए है। जयपुरके बधोचन्द-जीके मन्दिरमें स्थित गुटका नं ०८० और १२८ में इनके कतिपय पद संकल्पित है। बड़ौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं ०५५, बेप्टन नं ०१७२ में जोघराजकी एक विनती पृ० ९९-१०५ पर अंकित है। इसमे २४ पद्य है। विनतीमें पर्याप्त सरसता है,

"जै जै येक श्रनेक सरूप, जै जै धर्म प्रकासक रूप।

वरन रहित रस रहित सुभाव, जै जै सुध आजम द्रसाव ॥१२॥
जै जै देव जगत गुरु राज, जै जै देव सक्छ संवारन काज।
जै जै केवछ ग्यान सरूप, मोइ तिमिर चंडन रवी रूप ॥१४॥

जब छग जीव अमी संसार, पाय सरूप छयो अधिकार।
जब छग मन वच काय करेय, जिनवर मगति हीय न धरेय ॥१५॥।

## ६८. जगतराम (वि० सं० १०२२-१७३०)

इनके वितामहका नाम माईदास था, जो श्रावकोमे उत्तम और धार्मिक कार्यौ-

१ राजस्थानके जैन शास्त्र भएडारोंकी यन्थ मूची, जयपुर, भा० २, पृ० १५६।

२. वर्ग, भाग ३, पुष्ठ ऋमराः १३७, १५३।

के निष्पन्न करने और करनानेमें प्रसिद्ध थे। वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह कमलाकी भौति सुन्दरी और गुणवती थी। उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक-का नाम था रामचन्द्र और दूसरेका नन्दलाल। दोनों ही मौ-बापके अनुरूप स्वस्थ, रूपवान् और गुण-सम्पन्न थे। जगतराम इन दोमे-से किसी एकके पुत्र थे। किन काशीदासने अपनी 'सम्यक्त्व-कौमुदी'में उनको रामचन्द्रका सुत कहा है। 'पद्मनिन्द पंचिवशितका'की प्रशस्तिमें उनको स्पष्ट रूपसे नन्दलालका पुत्र स्वीकार किया गया है। अभी अगरचन्द्रजी नाहराने उनको रामचन्द्रका पुत्र माना है।

इनके पितामह शहर गुहानाके रहनेवाले थे, किन्तु उनके दोनो पुत्र पानीपतमे आकर रहने लगे थे। जगतरामकी रचनाओं और उनके आश्रित कवियोके कथनसे

१. माईदास मही में जानिये, ता तिय कमला सम मानिये। ता सुत अति सुन्दर वरवीर, उपजे दोऊ गुण सायर वीर ।। दाना भुगता दीनदयाल, श्री जिनघमं सदा प्रतिपाल । रामचद नन्दलाल प्रवीन, सब गुण ग्यायक समिकत लीन ।। किव कार्रादास, सम्यक्त-कोंसुदी, डॉ० ज्योनिप्रसाद, हिन्दी जैन साहित्यके कुळ श्रद्यात किव, श्रनेकान्त वर्ष १०, किरण १०।

तथा

भाईदास श्रावक परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस लिद्ध । नन्दन दोइ भये तसु घोर, रामचद नन्दलाल सुवीर ॥ सालिभद्र कल्युग मे एह, भाग्यवत सब गुण को गेह । पुरुषहर्ष, पद्मनन्दि पंचविंशतिका, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, श्रगस्त १६५०, पृ० २३३ ।

- रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायक भूप ।
   काशीदास, संम्यक्तकोसुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०।
- सुजानसिंघ नन्दलाल सुनन्द, जगतराय सुत है टेकचंद ।
   जो लो सागर सिंस दिनकार, तो लों अविचल ए परिवार ।।
   पुण्यद्वर्ष, पद्यनन्दिप चित्रिशतिका, प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, पृ० २३४ ।
- ४. अगरचन्द नाहटा, 'आगरेके साहित्य प्रेमी जगतराय और उनका छन्द रत्नावली अन्थ', मारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, अप्रेंल १६५७, आगरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ, आगरा, ए० १८१।
- ५. सहर गृहाणावासी जोइ, पाणीपंथ आई है सोइ। रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायकभूप।। सम्यक्त-कौसुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०।

ऐसा प्रतीत होता है कि जगतराम स्वयं अपने परिवारसिंहत आगरेमे आकर बस गये थे। वे औरंगजेवके दरबारमें किसी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे। उन्हें राजाकी पदवी मिली हुई थी। वायद इसी कारण लोग उन्हें जगतरामके स्थानपर जगत-राय कहने लगे थे। काशीदासने उन्हें 'भूप' और 'महाराज'-जैसे विशेषणोसे युक्त किया है। उनकी जाति अग्रवाल और गोत्र सिंघल था।

वे स्वयं राजा थे किन्तु अहंकार नाम-मात्रको भी नही था। उन्होने अनेक किवयोको उदारनापूर्वक आश्रय दिया, उनमे एक काशीदास भी थे। डॉ॰ ज्योति-प्रसाद जैनके कथनानुसार यह सम्भव है कि वे जगनरायक पुत्र टेकचन्दके शिक्षक भी हों। श्री अगरचन्द नाहटाने लिखा है, ''जगतराय एक प्रभावशाली धर्म-प्रेमी और किव-आश्रयदाता तथा दानवीर सिद्ध होते हैं।"

### रचनाएँ

जगतरामकी रचनाओं के विषयमें विवाद है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने 'दिगम्बर जैन ग्रन्थकृती और उनके ग्रन्थ' में जगतरायकी तीन छन्दोबद्ध रचनाओं का उल्लेख किया है: 'आगम विलास', 'सम्यक्त्व-कौमुदी' और 'पद्मनन्दी पंचिविशितिका'। अनेकान्त वर्ष ४, अंक ६, ७, ८ में प्रकाशित दिल्लीके नये मन्दिर और सेठके कूँचके मन्दिरकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार जगतराय 'छन्द रत्नावली' और 'ज्ञानानन्द श्रावकाचार' के भी रचियता थे। इनमें 'श्रावकाचार' गद्यका ग्रन्थ है।

दिल्लोकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार 'आगमविलास' एक संग्रह-काव्य है। यह संग्रह वि० सं० १७८४ माघ सुदी १४ को मैनपुरीमे किया गया था। उसकी प्रशस्तिमे लिखा है कि द्यानतरायके सं० १७१३ में स्वर्गवास हो जानेपर उनके

सहर आगरो है मुख थान, परतिप दीसै स्वर्ग विमान ।
 चारो वरन रहे सुख पाइ, तहीं बहु शास्त्र रच्यो मुखदाइ ।
 पद्मनिन्दिप चिवरानिका, प्रशस्ति संग्रह, १० २३४ ।

२. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, ए० ३७५।

कार्रादास, सन्यंक्त-कौमुदी, प्रशस्ति श्रीर पुष्पिका, अनेकान्न वर्ष १०,
 किरण १०।

४. अग्रवाल है उमग्यानि, सियल गोत्र वमुधा विख्यात । पुरुषहर्ष, पद्मनिन्दर्य चिवरातिका, प्रशस्ति समह, १० २३३।

५. भारतीय साहित्य, वर्ष २, श्रंक २, श्रागरा, पृ० १=१।

६. पं ० नाथ्राम प्रेमो, दिगम्बर जैन प्रन्थकर्ना और उनके प्रन्थ, जैन-हितेषी,
 १६११ ई०, १० ४२।

पुत्र लालजीने आलमगंजके झाँझूको यह सम्रह दे दिया। जगतरायने उससे लेकर संकलनका नाम 'आगम विलास' रख दिया।

सस्यक्त-कौमुदीको पं० नाथूराम प्रेमीने जगतरायकी कृति कहा है। उन्होंने उसका रचनाकाल वि० सं० १७२१ माना है। श्री अगरचन्दजी नाहटाका कथन है, "प्रेमीजी और कामताप्रसादजीने तो इस ग्रन्थको जगतरायका हो बनलाया है क्योंकि उन्होंने प्रति व प्रशस्ति नहीं देखी।" प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इसकी रचना वि० सं० १७२२ वैशास सुदो १३ को हुई थी। इसमे ४३३६ पद्य है। इसके रचियता कि काशोदास थे। किन्तु इस प्रशस्तिके अन्तमे लिखा है, ''इति श्रीमन् महाराज श्री जगतरायजी विरचितायां सम्यक्त्व कौमुदी-कथायां अध्यम् कथानकम् सम्पूर्णम्।" इसका अर्थ है कि जगतरायके द्वारा विरचित सम्यक्त्वकौमुदीमें आठवौं कथानक पूरा हुआ। डाँ० ज्योतिप्रसादने 'विरचित' शब्द को दूसरोके द्वारा रचवानेके अर्थमे लिया है, किन्तु विरचित शब्द स्वयं रचनेके अर्थमे ही आता है। इसके अतिरक्त प्रशस्तिमे यह भी लिखा हुआ है,

"रामचंद्र सुत जगत श्रन्ष, जगतराय गुग्र ज्ञायक भूष । तिन यह कथा ज्ञान के काज, वरणी आठों समकित साज ॥""

ऐसा प्रतीत होता है कि जगतरायने वि० सं० १७२१ में इसकी रचना की, और काशीदासने वि० सं० १७२२ में उसकी प्रतिलिपि, उनके पुत्र टेकचन्दके पढ़ानेके लिए की। इस कथामें अनेकानेक जिनेन्द्र भक्तोंकी कथाएँ है।

'पद्मनन्दी पचिविशतिका' ज्ञानचन्द जैनीकी 'दिगम्बर जैन भाषा प्रन्थ नामा-वली' के अनुसार जगतरायकी कृति है। किन्तु उसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि

१. वही, पृ० ४२।

२. भारतीय साहित्य, वर्ष २, श्रंक २, श्रागरा, ५० १८० ।

३. विक्रम संवत् तै जानि, सत्रह सै बाईस बखान । माचवमास उजियारों सही, तिथि तेरस भुसुत सौं लहो ॥ ता दिन ग्रंथ सम्पूर्ण भयो, समिकत ज्ञान सकल तरु बयो । कार्शादास, सम्यक्त कौसुदी, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, पृ० १८० ।

४. पुष्पिकार्मे भी जगतरायके प्रसंगसे 'विरचिताया' पदका प्रयोग करना इस बानको निर्मिवाद स्वित करता है कि जगतरायने इस प्रन्थको रचा नहीं था, रचवाया था। डॉ० ज्योतिप्रसोद, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ अज्ञात कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरसा १०, ५० ३७६।

किव काशीदास, सन्यक्तकौमुदी, प्रशस्ति, भारतीय साहिस्य, पृ० १८० ।

६. बाबू झानचन्द जैनी, दिगम्बर जैन भाषा अन्थ नामावली, लाहौर, सन् १६०१ ई०, ए० ४, नम्बर =।

पुण्यहर्ष और उनके शिष्य अभयकुशलने, इमकी रचना वि० मं० १७२२ फाल्गुन मुदी १० मंगलवारको आगरेमे जगतरायके लिए की थी। प्रशस्तिके "कीनी भाषा एह, जगनराय जिहि विधि भाषी" से मिद्ध है कि जगतरायने जैसे कहा, वैमे ही इमका निर्माण हुआ।

आगरेकं नवाब हिम्मनम्वानके कहनेमे जगनरायने 'छन्द रत्नावली'की रचना वि० सं० १७३० कार्निक मुदीमे, आगरेमे की थी। यह हिन्दी साहित्यका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है , इसमे विविध प्रकारके छन्दोंका विवेचन हुआ है । इसमे सात अध्याय है । छटे अध्यायमे फ़ारसीके छन्दोंका और सानवेंमे नुकोंके भेदोंका विशद वर्णन है । जगतरायने उस समयके उपलब्ध सभी छन्द-शास्त्रोंका अध्ययन करके, और उनका सार लेकर इस ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थकी एक हस्त-लिखित प्रति नया मन्दिर धर्मपुराके दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डारमें मौजूद है, इस प्रतिमे पत्रसंख्या १००, क्लोकसंख्या २८०० और निर्माणकाल १७३७ दिया हुआ है । उसके प्रारम्भिक दो पद्योमे हिम्मतखानका यशोल्लेख है । कहीं-कहीं जैन पारिभाषिक शब्द भी आये है ।

नवीन खोजोमें जगतरामके बनाये हुए कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं। जगतराम-की 'जैन पदावलो' का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके एक खोज-त्रिव-रणमें हुआ है। इसके अनिरिक्त उनकी रची हुई विनित्यों भी उपलब्ध हुई है।

### जैन-पदावली

इसकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहर्वे तैवार्षिक विवरणमें संख्या ९४ पर अंकित है। सम्पादकोंने इसकी प्रति किरावली जिला आगराके

१. पद्मनन्दिपं चविंशनिका, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, पृ० १८१।

जुगतराई मो यो कह्यो, हिम्मतखान बुलाई ।
 पिगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई ॥३॥
 छंडो ग्रन्थ जिनेक है, करि इक ठौरे आनि ।
 समुक्षि मक्को सार ले, रतनावली बखानि ॥४॥
 छन्द रत्नावली, नया मन्दिर, धर्मपुरा दिल्लीकी प्रति, नम्बर ६१।

३. उज्जल जम अंबर कर्यो दम दिस हिमतसान । मुकता तिज सुर मुन्दरिन, भूषन कियो कान । हिम्मतसां मो अरि कपन, भाजन लै लै जीय । अरि रि हमें हूँ मँग लै, बोलत निनकी तीअ ॥ वही, पृ० १=३।

जैन मन्दिरसे उपलब्ध की थी। इसमें श्री जगतरामके रचे हुए २३३ पद हैं। उनपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए सम्पादकोने कहा है, "इन्होने अष्टछाप किवयोंकी शैलोपर पदोकी रचनाएँ की, जिनका एक संग्रह प्रथम खोजमे प्रथम बार उपलब्ध हुआ है। इसमें तीर्थकरोकी स्तुतियाँ सुन्दर पदोंमें वर्णन की गयी है।" जगतरामके पद छोटी-छोटी रसकी पिचकारियों-से मालूम होते हैं। उनके पदोंमें किवका उद्दाम आवेग जैसे फूटा ही पड़ रहा है।

एक स्थानपर किन अपनी भूलको स्वीकार करते हुए कहता है, ''हे प्रभु! हमने निययक्रपायोका खूब सेवन किया और तुम्हारी सुध विसरा दो। उन्होने मुझे निषधर नागको भाँति उँस लिया। अब मैं मोहरूपी जहरकी लहरसे आकान्त हो उठा हूँ। अब उसके उपशमनका एकमात्र उपाय भिनतरूपी गारुड़-जड़ी है। अतः हे भगवन्! हम आपके चरणोंकी शरणमे आये है। हमें पूर्ण निश्वास है कि आपकी उदारतापूर्ण कृपा उपलब्ध होगी। आपके बिना हमारा कोई सहायक नहीं। और सब देवता स्वार्थके साथी है",

"प्रभु बिन कौन हमारी सहाई।
और सबै स्वारथ के साथी, तुम परमारथ माई॥
मूल हमारी ही हमको इह, मयी महा दुखदाई।
विषय कषाय सस्य संग सेयो, तुम्हरी सुध विसराई॥
उन दिसयो विष जोर मयो तब, मोह लहिर चिढ़ आई।
मिनत जड़ी ताके हरिबे कूं, गुर गारुड़ बताई।।
यातें चरन सरन आये हैं, मन परतीति उपाई।
अब जगराम सहाय की येही, साहिब सेवगताई॥"

जगतरामके पदोंमे आध्यारिमक फागुओंकी अनोखी छटा विद्यमान है। ये फागु छोटे-छोटे रूपकोमे निबद्ध है। एक फागु इस प्रकार है,

"सुध बुधि गोरी संग छेय कर,
सुरुचि गुलाल लगा रे तेरे।
समता जल पिचकारी
करुणा केसर गुण जिरकाय रे तेरे॥
अनुमव पानि सुपारी चरचानि
सरस रंग लगाय रे तेरे।

काशी नागरी प्रचारिखी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवाविक विवर्ण, संख्या ६४।

२. महावीरबी अतिशबचेत्रका एक प्राचीन गुटका, साइल ८×६, पृ० १६०।

### राम कहें जे इह विधि षेले मोक्ष महल में जाय रे॥ सु०॥"

#### पद्-संग्रह

जैन पदावलीके अतिरिक्त और भी अनेक पदोका निर्माण जगतरामने किया था। बडौतके दि० जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारके एक पद-संग्रहमें जगतरामके शतशः पद अंकित है। उनके पद जयपुरके बबीचन्दजीके शास्त्र मण्डारके गुटका नं० १३४ में भी निबद्ध है। जगतरामने अपने नामके स्थानपर कही 'राम' और कही 'जगराम' भी लिखा है। उनके पद अध्यात्ममूला मक्तिके प्रतीक हैं। एक पदमे किवके 'आनन्दधन बरसन' की चाहना और 'सेवा पद परसन' की लालसा देखिए.

"मोहि लगनि लागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥ टेक ॥

सुमित चातकी की प्यारी जो पावस ऋतु सम आनंद्वन बरसन की ॥

बार बार तुमकों कहा कहिये तुम सब लायक हो मेटो विधा तरसन की ।

त्रिअवनपति जगराम प्रभु, अब सेवक को हो सेवा पद परसन की ॥"

भक्त कविको प्रभुको छिन अनुपम लगती है। उसे पूर्ण निश्वास है कि यदि

ऐसे प्रभुका, 'सूमरन' किया जाये तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा ।

"अद्भुत रूप अनूपम महिमा तीन लोक में छाजै। जाकी छिब देखत इम्द्रादिक चन्द्र सूर्य गण छाउँ॥ धरि अनुराग विलोकत जाकी अग्रम करम तिज माजै। जो जगराम बनै सुमरन तौ अनहद बाजा बाजै॥"

### लघुमंगल

इसमें केवल १३ पद्य हैं। इसकी हस्तिलिखित प्रति दि॰ जैन मन्दिर बड़ौतके गृटका नं॰ ५४ पत्र ९९-१०२ पर अंकित हैं। तीर्थंकरकी मांके गर्भवती होनेपर इन्द्रने कुबेरको नगरकी नयी रचना करनेके लिए भेजा। उसने उसे नौ योजनमें विस्तृत बनाया। उसे स्वर्ण और रत्नसे जड़ दिया। देवकुमारियौ माताकी सेवाके लिए रख दी गयीं। छह माह तक रत्नोंकी वर्षा होती रही,

"सुरपति धनिन्द्र पठाइयो, नगर रच्यौ विसतारौ जी। नौ बारा जोजन तणौं, कनक रतन मई सारो जी॥

१. मन्दिर बधीचन्दर्जा, जयपुर, पद-संग्रह नं० ४६२, पत्र ७८१७४।

२. बडौतके दि० जैन मन्दिरका पदसंग्रह, पृ० १०।

देवकुमारी मात पै, सेवा काज रषाई जी। तातै गहे षट मांस कीं, रतनावृष्टि बरषाई जी।।"

# ६९. विश्वभूषण (वि० सं० १७२९)

विश्वभूषण एक प्रसिद्ध भट्टारक थे। उनका सम्बन्ध बलात्कारगणकी अटेर-शाखासे था। उनकी गृह-परम्परा इस प्रकार थी: शीलभूषण, ज्ञानभूषण और जगद्भूषण। विश्वभूषणने वि० सं० १७२२ माघ कृष्ण ५ को एक सम्यन्दर्शन-यन्त्र स्थापित किया था। उन्होंने शौरीपुरमें वि० सं० १७२४ वैशाख कृष्ण १३ को एक मन्दिरका भी निर्माण करवाया था। उज्वोति प्रकाश नामके ग्रन्थमें इनकी और इनके कार्योंकी प्रशंसा की गयी है। इनके उपदेशसे ही पं० हेमराजने शहर गहेलीमें सुगन्धदशमीकथा लिखी थी। इस शहरको विश्वभूषणका जन्म-स्थान माननेका कोई बाधार नहीं है।

उनकी भट्टारकीय गद्दी हथिकान्तमें थी। उस समय यह जिला आगरेका प्रसिद्ध नगर था। वहाँ बड़े-बड़े घार्मिक श्रावक रहते थे। उनमे विश्वभूषणका

१. भट्टारक सम्प्रदाय, विद्याधर जोहरापुरकर सम्पादित, शोलापुर, पृ० १३२।

२. ''सं० १७२२ वर्षे माधविद ५ सौमे श्रोमूलसंघे भ० जगद्भूषण तत्पट्टे भ० श्री विश्वभूषण तदाम्नाये यदुवंशे लंबकंचुक पचीलने गोत्रे सा भावते हीरामणि।''

जैनसिद्धान्तभास्कर, प्रतिमालेख संग्रह, १० १८, भट्टारक संम्प्रदाय, १० १२८।

३. श्रीमू उसंचे बलात्कारगणे सरस्वतींगच्छे चुंदकुंदाचार्यान्वये श्रीजगत् भूषण श्री भ० विस्वभूषणदेवाः स्वरीपुरमै जिनमदिर प्रतिष्ठा सं० १७२४ वैशाख-वदि १३ को कारापिता।"

जैनसिद्धान्तभास्त्रर, श्रंक १६, ५० ६४, भट्टारकसम्प्रदाय, ५० १२८।

४. 'ज्ञानभूषण जगिंदभूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी चिन्मयी स्वविनयी हिताश्रयी स्ताद् यतो भवति मे विधिर्जयी।'' वही, १० १३, वही, १० १२ व

५. सुगंधदशमीकथा, दिल्ली, सन् १६२१, पद्य ३७-३६।

६. का० ना० प्र० पत्रिकाके १५वें त्रेवार्षिक विवरणमें, इन्हें शहर गहेलीका निवासी लिखा है।

७. "नगर बड़ो हथिकंत, बहो हथिकंत प्रसिद्ध, घर्मभाव श्रावग तां हैं।" जिनमतिखचरी, हिन्दी जैन सीहित्यका संविष्त इतिहास, पृ० १६६।

बहुत सम्मान था। वे विद्यान् थे और घामिक भी। उनके अनेको शिष्य थे, जिनमें भट्टारक लिलतकी तिका विशेष नाम है। विश्वभूषणके अलौकिक व्यक्तित्व और असाघारण गुणोंसे केवल जनसाघारण ही नहीं, अपिनु विद्वान् भी आते थे। वे हिन्दीके अच्छे किव थे। उन्होंने पूजाओं, कथाओं और अनेकानेक पदोंको रचना की। 'जिनदत्तचरित्त', 'जिनमनित्वचरी' और 'निर्वाण मंगल' इन्होंकी कृतियाँ है। इन्होंने एक 'ढाईद्वीप' भी रचा था, जिसकी कई जयमालाएँ हिन्दीमें है। विश्वभूषणका रचना मंवन् अठारहवी घताव्दीका पूर्वाई ठहरता है। ऐसा इनकी कई कृतियोंके रचनाकालसे स्पष्ट है।

#### निर्वाण मंगल

इसका सम्बन्ध निर्वाण-भिक्तसे हैं। यह हिन्दो-पद्यमें लिखा गया है। इसकी एक प्रति जयपुरके लृणकर जीके मन्दिरमें स्थित गुटका नं० १६१में निबद्ध है। इसकी रचना वि० सं० १७२९में हुई थी। यह एक छोटा-सा गीति-काव्य है, जिसमें निर्वाण-सम्बन्धी भावोंको व्यक्त किया गया है।

#### अष्टाह्निका-कथा

इस कथाका निर्माण वि॰ सं० १७३८मे हुआ। इसका उल्लेख श्रो कामता-प्रसादजी जैनने अपने 'हिन्दी जैन साहित्यके संक्षिप्त इतिहास' पृ० १६६ पर किया है। इसमे नन्दीश्वरकी मिनतको प्रकट करनेवाली कथा है। आपाढ़, कार्तिक और फाल्गुनके अन्तिम आठ दिनोमें अष्टाह्मिका-पर्व मनाया जाता है। इन दिनों नन्दीश्वर द्वीपकी पूत्रा-मिन्त की जाती है। एतद्सम्बन्धी भाव ही इस कथामें प्रकट हुए है।

#### आरती

इसकी हस्तिलिखित प्रति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं०१३१मे निबद्ध है। यह गुटका वि० सं० १७७९ मगसिर बदी ३का लिखा हुआ है। इस कृतिमें ९ पद्य है। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार है,

> "पहली भारति प्रभुजी की पूजा। देवनिरंजन और न दूजा॥ दुसरी आरति सिवदंबी नंदन। मक्ति उधारण करमनि कंदन॥

१. राजस्थानके जैन शास्त्र भगडारोंकी प्रन्थस्ची, भाग २, ५० ११२।

आठई' आरति सिव सुष पावै। नेमजी के गुण विश्वभूषण गावै॥''

#### नेमिजीका मंगल

इसकी हस्तिलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर पाटौडी, जयपुरके गुटका नं० १२ में, पन्ना १६-१७ पर निबद्ध है। किवने इसकी रचना सिकन्दराबादके 'पार्श्व जिन देहुरे'मे की थी। इसका रचनाकाल वि० सं० १६९८ श्रावण शुक्ला ८ दिया हुआ है। अवश्य ही उस समय विश्वभूषण केवल मुनि होगे, भट्टारक नहीं। उस समयके सिकन्दराबादमें घामिक श्रावक रहते थे। उनकी दानमें प्रवृत्ति थी। प्रारम्भिक पंक्तियौं है,

> ''प्रथम जपौ परमेष्ठि तौ हीयौ धरौ सरस्वती करहुं प्रणाम कवित्त जिन उच्चरौ । सोरठि देस प्रसिद्ध द्वारिका अति बनी रची इन्द्र ने आइ सुरनि मनि बहुकनी ॥''

### पाइवनाथका चरित्त

इसकी हस्ति छिखित प्रति भी उपर्युक्त गुटकेमे ही संकलित है। इसका रचना-काल नहीं दिया है। किन अन्तिम पद्यमें स्वीकार किया है कि इसकी रचना आचार्य गुणभद्रके उत्तरपुराणको आधार मानकर की गयी है। रचनामें प्रवाह है। प्रारम्भिक पद्य देखिए,

"मनउ सारदा माई, मजौ गनधर चितु छाई।
पारस कथा सम्बन्ध, कहाँ माषा मुखदाई॥
जम्बू दिखन मरथ मैं, नगर पोदना मांझ।
राजा श्री अरविन्दुज्, भुगतै सुख अवाझ॥
वित्र तहाँ एकु वसै, पुत्र हो राज सुचारा।
कमठु बढ़ौ विपरीत, विसन सेबै ज अपारा॥
छघु मैया मरुभूति सौ वसुधिर दई ता नाम।
रित कीडा सेज्या रच्यौ हो कमठ माव के थाम॥"

### पंचमेरु-पूजा

इस पूजाकी प्रति बधीचन्दजीके मन्दिर जयपुरमें स्थित गुटका नं० १२५में निबद्ध है। तीर्थंकरोंके अभिषेक-जलसे पंचमेरु तीर्थक्षेत्र कहे जाते हैं। सुदर्शन, विजय, अवल, मन्दिर और विद्युत्माली, पंचमेरुओंके नाम हैं। इनपर अस्सी जिन- चैत्यालय बने हुए है। सुर-गण भी इनकी प्रदक्षिणा दिया करते है। जिनदत्त-चरित्त

इसका निर्माण वि॰ सं॰ १७३८मे हुआ था। सबसे पहले इसका उल्लेख पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने किया। 'मिश्रबन्धु-विनोद'मे भी इसकी सूचना निबद्ध है। बाबू कामनाप्रमादजीने श्री प्रेमीजीके आधारपर ही इसका उल्लेख किया है। जिनदत्तकी भिनतमे इस चरितकी रचना हुई थी।

### जिनमत-खिचरी ४

यह एक छोटा-सा मुक्तक काव्य है। इसमें १४ पद्य है। जीवात्माकों परमात्माके दर्शनको प्यास लग रही है। क्यों न लगे, परमात्मा उसका पित है। पित अभोतक नहीं आया। अवश्य ही वह मोहमहामद पीकर किसी भ्रम-जालमें फैस गया है,

> "लगु रही मो हिय हो दरसन की, पिया दरसन की आस दरसनु कहि न दीजिये॥१॥ काहे हो भूले अम पीया, भूले अम जाल, मोह महामद पीजिये॥२॥"

अन्तमे किवने लिखा है कि इसके पढ़नेसे मंगल होता है। मंगल इसीलिए होता है कि इसमे भगवान् जिनेन्द्रकी शरणमे जानेका मान ही प्रधान है। वह पद्य देखिए,

> "सुनियो हो मित मनु दे, श्रहो मित मनु दे याहि मंगल होहि शरणा तनै। कीनी हों परमारथ, अहो परमारथ हेत, विश्वसूचन सुनिराजनै॥१४॥"

पद्

इनके द्वारा रचा हुआ एक पद जयपुरके बघीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ५१मे संकलित है। यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक बदी ७का लिखा हुआ है। इस पदकी आरम्भिक पंक्ति 'जिण जपि जिण जपि जीयडा' है। उसमें

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ७०।

२. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृष्ठ ५०६।

३. हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास, पृष्ठ १६६ ।

४. वही, पृष्ठ १६६।

भगवान् जिनेन्द्रको जपनेका हो भाव प्रधान है। एक दूसरे पदमे अपनी निन्दा कर यह बताया गया है कि "मैने स्वयं अपनेको कमोंमे बाँघा है फिर मै उनको तोड़ कैसे सकता हूँ। मैने देव-शास्त्र गुरुको निन्दा कर मिथ्यात्वको स्वीकार किया है। रात-दिन विषय-चर्चा करके संयमको डुबा दिया है। तब तो हैं म-हैं सके कमोंको बाँघ लिया, अब उनको भुगतते हुए रोना आना है। अब तो सम्यक्त्वसे रुचि करनेसे ही कर्म दूर हो सकते है।" देखिए,

"कैसे देढुं कर्मनि घोरि! आप ही में कर्म बांघो, क्यों किर डारौं तोरि।।१॥ देव गुरु श्रुत करी निन्दा, गही मिण्या डोरि। कर णिम्रु दिन विष चरचा, रही संजम्र बोरि।।२॥ हांसी किर करि कर्म बांघे, तबिह जानी थोरि। श्रबहि सुगतत रुद्रजु आबे, जैसे वन घन मोरि॥३॥ चतुर रुचि सम्यक्त सौं करि, तस्व सौं रुचि जोरि। विद्वस्थूषन! जोति जो जोवत, सकल कर्मजु फोरि॥॥॥

विश्वभूषणके अनेक 'पद' दि० जैन मन्दिर बडोतके पद-संग्रह ५८में संकलित हैं। वे उत्तम काव्यके निदर्शन हैं। विश्वभूषण भक्त थे और किव भी, यह उनके पदोसे स्पष्ट ही हैं। उनकी दृष्टिमें इस 'बौरे' जीवको सदैव जिनेन्द्रका नाम छेना चाहिए। यदि यह 'परम तत्त्व' प्राप्त करना चाहता है, तो तनकी ओरसे उदासीन हो जाये। यदि ऐसा नही करेगा तो भव-समुद्रमें गिर जायेगा और चहुँगतिमें घूमना होगा। विश्वभूषण भगवान्के 'पद-पंकज' में इस भाँति राँच गया है, जैसे कमलोमे भौरा

"जिन नाम छैरे बौरा, तू जिन नाम छैरे बौरा। जै तू परम तत्व को चाहे तौ तन को छग न जौरा॥ नातरके भवद्धि में परिहै भयौ चहूंगति दौरा। विसभूषण पद्दंकज राच्यो ज्यों कमलन विचि भौरा॥"

अनेकान्तरूपी छहरके जागृत होते ही ममता भाग जाती है। किवने उसे नागिन कहा है। यह वह नागिन है, जिसके रूप नहीं, रेखा नहीं, वर्ण नहीं, शोभा नहीं। यह अमृत-रसमें पगी रहती है। इसके डसनेसे अमरपद मिछता है। इसके फणाटोपमें ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है, जो योग-रसायनका काम

१. कामताप्रसाद जैन, हिन्दी साहित्यका संचिष्ठ इतिहास, पृ० १६६।

२. पदसंघह नं० ५८, दि० जैन मन्दिर, बड़ीन, पन्ना ४८।

करती हैं। जो इसको समझ लेना है, उसे अवस्य ही मोक्ष-मुख उपलब्ध होता है,

जाके जागत समता मार्गा, साधो नागनि जार्गा ।।
स्याद सुथान मोमिकावासी वमै तहीं अनुरागी ।
रूप न रेख वरन नहिं मोमा अमृत रम मौं पार्गा ।।
जाके दसें लहै अमरापद मई अवस्था नांगी ।
फणाटोपमें ज्वाला जार्गा जोग रमायण लागी ।।
वाद विवाद दोष सब छांडे लोक विमाषा दागी ।
विमभूषण जो याकौं समझे होय मुकति मुख आगी।

किव उस योगीमें चित्त लगाना चाहता है, जिमने मम्यक्त्वको डोरी कसके शीलका कछोटा पहना है। ज्ञानक्ष्यी गूदडी गलेमे लपेट रखी है। योगक्षी आसनपर वैठा है। वह आदिगुक्ता चेला है। उमने मोहक्ष्पी कान फड़वाये है, उनमें शुक्लध्यानकी बनी मुद्रा पहनी है, उनकी शोभा कहते नहीं बनती। क्षायक-क्ष्पी सिंगी उसके पास है, जिसमें-से करणानुयोगका नाद निकलता है। वह तत्त्व गुफामे बैठकर दीषक जलाता है और चेतनक्षी रत्नको प्राप्त कर लेता है। वह अध्यक्षमें कण्डोंकी घूनी रमाता है, ज्ञानकी अग्नि जलाता है। उपशमके छन्नेसे छानकर सम्यक्त्वक्षी जलसे मल-मलकर नहाता है। इस प्रकार वह योगक्षी सिंहासनपर बैठकर मोक्षपुरी जाता है। उसने ऐसे गुक्की सेवा की है, जिससे उसे फिर कलियुगमें नहीं बाना होगा,

"ता जोगी चित लाऊँ।
सम्यक् दोरी सील कछोटा घुकि घुकि गांठि लगाऊँ।
ग्यान गूदरी गक में मेलौँ जोग श्रासन ठहराऊँ॥
श्रादि गुरु का चेला होकै मोह का कान फराऊँ।
श्रुक्छध्यान मुद्रा दोउ सोहै ताकी सोभा कहत न पाऊँ॥
ध्यायक सींगी गलमें मेलूँ करणा नाद सुनाऊँ।
तत्त्वगुफा में दीपक जोऊँ चेतन रतनिह पाऊँ॥
श्रष्ट करम काण्डे की धूनी ग्याना अगनि जराऊँ।
उपसम छन नाम सम छानिकै मिल मिल अंग लगाऊँ॥
इह विधि जोग सिंहासन बैठो मुकतिपुरी को जाऊँ।
विसमूषण ऐसे गुरु सेबै बहुरि न किल में आऊँ।"

१. वही, पन्ना ४६।

२. वहीं, पन्ना ४६।

### ढाईद्वीप-पाठ

वैसे तो इसकी रचना संस्कृतमे की गयी है, किन्तु इसकी कई जयमालाएँ हिन्दीमे है। उनमे काव्यत्व है और भिन्त भी।

# ७०. जिनरंगसूरि (वि॰ सं॰ १७३१)

आपका जन्म श्रीमाल जातिके 'सिन्धूड़' वंशमें हुआ था। उनके पिताका नाम साँकरिसह और माँका नाम 'सिन्दूरहे' था। उन्होंने अनुपम रूप पाया था। प्रतिभा भी असाधारण थी। जैसलमेरमें सं०१६७८ फाल्गुन कृष्णा ७ को उन्होंने श्री जिनराजसूरिसे दीक्षा ली थी। श्री सूरिजी खरतरगच्छ शासाके पट्टघर सूरि थे। उनमें पूर्वाचार्य जिनचन्द और जिनसिंह सूरि थे, जिनको सम्नाट् अकबर और जहाँगीरने अनेकों बार सम्मानित किया था। श्री जिनराजसूरि भी एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनकी विशेष स्थाति थी। उन्होंने खरतरगच्छके कल्याणको दृष्टिमे रखकर ही जिनरंगको उपाध्याय पदसे विभूषित किया। उनमें 'उपाध्याय'के योग्य योग्यता थी और व्यक्तित्व भी।

मनमोहन० ॥४॥

१. कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास, पृ० १६६।

२. सिंबुड़ वंद्य दिनेसर, सांकरश्चाह मल्हार न रे।
'मिन्दूरदे' उर हंसलंड, खरतरगच्छ सिणगार न ॥
मनमोहन महिमा मिलंड, श्रीरंगविजय उवझाय न रे।
सेवन सुरतरु सम बड़इ, सबहि कई मिन भाय न रे ॥६॥
राजहंसकृत, जिनरंगसूरि गीत, येतिहासिक जैन काल्य संग्रह, पृ० २३१।

संवत् सोल अठड्तरङ, जैसलमेरु मंझारि तरे ।
 फागुण बदि सत्तमि दिनइ, संयमल्यइ शुभ वार न रे ।। मनमोहन० ॥२॥
 वही, प० २३१ ।

४. भानुचन्द्र गिष चरित्रकी भूमिकामें श्री मोइनलाल दुलीचन्द्र देसाईकृत Jain Priests at the court of Akabar और Jain Teachers at the court of Jahangir, १८ कमशः १०, २०।

५. निज गच्छ उन्नित कारण इ, श्री जिनराज सुरिन्द न रे। पाठक पद दीघड विघइ, प्रणमइ मुनिना वृन्द न रे॥

राजइंसकृत जिनरंगस्रि गीत, मेतिहासिक जैनकाव्य संग्रह, १० २३१।

उनकी सरस और सुकोमल 'देसना' से ममूचा संसार विमोहित हो जाता था। उनका हृदय भी छल-कपटसे रहित था। वे चौदह विद्याओं में पारंगत थे। दोक्षा-समयका उनका नाम रंगविजय था। ज्ञानकुशलके 'जिनरंगसूरि गीत' में और सुमतिविजयके 'जिनराज सूरिगीत नं॰ ६'में उनको 'युवराज' पदसे सम्बो-धिन किया गया है। यह उनकी महत्ताका ही सूचक है।

रंगविजद्दकी स्थातिको मम्राट् शाहजहाँ ने भी सुना । आमन्त्रण देकर बुलाया और इतना अधिक प्रमावित हुआ कि सात मूबोमें उनके वचन-प्रमाण करनेका आदेश फ़रमानके द्वारा दिया । शाहजहाँ के पुत्र दागने उनको 'युगप्रधान' के पदमे विभूषित किया था। सं० १७१० में मालपुरेमें उनको 'युगप्रधान'का पद दिया गया। इस अवसरपर नेमिदास सिन्धुड़ने एक शानदार महोत्सव मनाया, जिसमें अन्य आयोजनोके साथ-साथ महाजन संघको नालेरकी प्रभावना भी दी गयी। नाम भी 'रंगविजद्द' से जिनरंगसूरि' हो गया। और वह अन्त तक इसी नामसे प्रतिष्ठित रहे। जिनरंगसूरिकी महिमाका बखान करनेवाले तीन गीतोंका संकलन, 'ऐतिहासिक जैन-काब्य संग्रह'मे हुआ है। तोनोंके निर्माता कमशः राजहंस, ज्ञानकुशल और कमलरतन है।

- सरस मुकोमल देसना, मोहइ सहूय संमार न रे।
  कूड काट हीयइ नहीं, सहु को नइ हिनकार न रे।।३॥
  भवियण वांदउ भावस्यूं, जिम पायउ सुझ सार न रे।
  छप कला गुण आगलउ, निर्मल सुजस भंडार न रे।।२।।
  ज्ञानकुशलकृन जिनरंगसूरि गीन, ऐनिश्चासिक जैनकाव्य संग्रह, पृ० २३२।
- जिनराजसूरि पाटोबक, दस च्यार विद्या जाण । वचन सुघारम वरततौ, मानै सह को आण ॥१॥ कमलरत्नकृत युगप्रधान पदणीतम्, वहो, पृष्ठ २३२ ।
- ३. त्वरतरगच्छ युवराजियउ, थाप्य उश्री जिनराज न रे। पाठक रंगविजय जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे।।१।। ज्ञानकुशलका गीन, वहीं, पृष्ठ २३२।
- ४. तीन प्रदिक्षण तूं देइ करीरे, श्री जी रे नुं लागे पाय रे। विल युवराजा 'रंगविजइ' भणीरे, इनरज करिजे वीर पसाय रे॥२॥ आ०॥

सुमतिविजयकृत जिनराजसूरि गीत, वही, पृष्ठ १७७।

क्रमलरत्तकृत युगप्रधान पदगीतम् पद्य २-=, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृष्ठ २३२-२३।

जिनरंगमूरि विद्वान् नो थे हो, काव्यरचनामे भी निपुण थे। उन्होंने अनेक स्तवनोका निर्माण किया, जिनमे-मे फुछका प्रकाशन दिल्लीके यति रामणळजीने किया है। उनको रचनाओमे 'सौभाग्यपंचमी चौपई', 'प्रवोध बावनी', 'रंग बहत्तरी', 'चतुर्विशनिजिनस्तोत्र', 'चिन्नामणि पार्श्वनाथ स्तवन', 'प्रास्ताविक दोहा' और नवतत्त्वबालास्तवन' मुख्य है। उनका परिचय निम्न प्रकारसे है,

# सौभाग्यपंचमी चौपई

इमको रचना मं १ १७४१ में हुई थी। उसकी सूचना 'मिश्रवायुविनोद', 'हिंग्दो जैन साहित्यका इतिहास' और 'ऐतिहानिक जैनकाव्य संग्रह'की भूमिकामे दी गयी है। इसके अतिरिक्त उसका और कुछ परिचय आदि वहाँ अंकित नहीं है। 'जैन गुर्बरकविओ' मे भी इमकी सूचना-भर ही दी है। अब यह चौपई दिल्लीसे प्रकाशित हो चुकी है।

#### प्रवोध-बावनी

इसको 'अध्यातम बावनो' भी कहने है। इसमे आत्माको सम्बोयन कर-करके भ्रमाकुलित संसारसे उन्मुक्त होनेकी बात कही गयी है। इसकी रचना संवत् १७३१ मगसिर सुदी २ गुष्ड़ारको हुई थी। इसकी एक प्रति संवत् १८०० आपाढ़ सुदी २ की लिखी हुई अभय जैन प्रन्यालय बीकानेरमे मौजूद है। दूसरी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ९२ मे निबद्ध है। इस रचनाके आगे निर्माण संवत् १७३१ दिया हुआ है। इसमे ५४ पद्य है।

'प्रबोध बावनी' उत्तम काव्यका निदर्शन है। उसका प्रत्येक पद्य एक गुलदस्तेनी भाँति है। एक पद्यने ऊंकार मन्त्रकी महिमाका बखान है,

१. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ए० ५१३।

२. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, ए० ७१।

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ० ६२, प्रारम्भमें ही निवद्ध काव्योंका ऐतिहासिक सार।

४. जैन गुर्जरक्वित्रो, खरह २, भाग ३, ५० १२७७।

५. शिं गुन मुनि शिंश संवत् शुक्ल पक्ष, मगसर बीज गुरुवार अवतारी है। खल दुरुबुद्धि की अगम मौंति भौति करि, सज्जन मुबुद्धि की सुगम सुख-

प्रबोधवावनी, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, ए० ८८ । ६ वही, ए० ८७-८८ ।

७. राजस्थानके जैन शास्त्रभग्डारोंकी ग्रन्थस्ची, भाग ३, पृ० १४१।

"जंकार नमामि सोहें भगम अपार,
श्रित यह तसमार मंत्रन को मुख्य मान्यो हैं।
इनहीं तें जोग सिद्धि साधवें की सिद्धि जान,
साथ मये सिद्ध निन धुर उर धान्यों हैं।
पूरन परम परसिद्ध परसिद्ध रूप,
बुद्धि अनुमान बाकों विबुध बखान्यों हैं।
जपै जिनरंग ऐसी अक्षर अनादि आदि,
जाको हेय सुद्धि तिन बाकों भेद जान्यों है।।।।।"

### रंग-बहतरी

इसको 'प्रास्ताविक दोहा' और 'दूहावन्य वहत्तरी' के नाममें भी पुकारा जाता हैं। इसमें ७२ दोहें हैं। उनका विषय नीति, अव्यात्म और भिन्तिसे सम्बन्धित हैं। बहुत पहले इसका प्रकाशन दिल्लीसे हुआ था। अब उसका पुन. प्रकाशन 'वीरवाणी' में हुआ है। अगरचन्द नाहटाका सम्पादन है। अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेरवाली प्रति उनका मूलाधार हे। इस प्रतिमें ७१ दोहे हैं। बाह्य और अन्तः दोनों ही दृष्टियोसे काव्य उत्तम कोटिका है। एक दोहेमें यमक अलंकारकी छटाके साथ भन्तिका रंग है,

"धरम ध्यान ध्यान नहीं, रहे जु आरत माहि । जिनरंग वे कैंग्रे नरें, जिन रंग रत्ता नाहिं॥२७॥"

यह मनुष्य अपने जीवनका बोझ नहीं उठा पाता, इसपर भी अन्य बोझ स्वीकार करता जाता है, फिर भला वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकेगा ? एक उपाय है। जगदीशको जपे, ध्यान करे, पूजा करे,

> "अपना मार न उठ सकें, और छेत पुनि सीस । सो पेंडे क्यो पहुँच हैं, जिप जिनरंग जगदीश ॥५०॥"

एक पक्षी ऐसे निजडेमे बन्द है, जिसके दस दरवाजे हैं। उन दरवाजोंके होते हुए भी यदि पक्षी उडता नहों, तो आश्चर्य है, यदि उड़ जाता है, तो आश्चर्य क्या है। उसे उड़ ही जाना चाहिए। यहाँ शरीरको पिजडा बनाया है और दम इन्द्रियोंको दस दरवाजे। आत्मारूपी पक्षी उममे कैंद है। मौतके समय वह उसमे-से निक्ल जाता है। किवकी दृष्टिमे यह स्वामाविक है। किवने इस स्वामाविकताका उत्तम ढंगसे निख्पण किया है। ख्पकको शान निराली है,

"दस्ं द्वार का पिंजरा, आतम पंछी माँहि । जिनरंग अचरिज रहतु है, गये अचम्मौ नाहिं॥१८॥" जिनरंग एक उदार किव थे। उन्होंने घर्मके नामपर कौमियतको प्रश्रय नहीं दिया। उनका अभिमत था कि घर्म अविरोधों होता है। यदि उसमें दूसरे घर्मसे विरोध है, तो कहीं-न-कहीं कमी अवश्य है। शैव जैन और मुसलिम घर्मोमें विरोध नहीं है। तीनोंके मिलनेसे ही यह जोव भवसमुद्रके पार उत्तर सकता है,

> "शैवगति जैनी दया, मुसळमान इकतार । जिनरंग जौ तीनों मिले, तो जीड उतरे पार ॥३७॥"

## चतुर्विशति जिनस्तोत्र

चौबोस तीर्थकरोकी भिक्तिमें इनका निर्माण हुआ है। इसकी प्रति जयपुरके श्री बबीचन्दजीके मन्दिरमें स्थित गुटका नं० ९२ में सकलित है। उसपर रचना और लेखनकाल आदि कुछ भी दिया हुआ नहीं है।

### चिन्तामणि पाइवेनाथ स्तवन

इसमें यह बताया गया है कि भगवान् पार्श्वनाथकी भिक्तिसे सब मनोकाम-नाएँ पूरी हो जाती है। उनका स्तवन 'चिन्तामणि' के समान फलदायी होता है। इसकी भी एक प्रति जयपुरके श्री बधीचन्दजीके मन्दिरमे रखे हुए गुटका नं० ९२ में लिपिबद्ध है। इसमें कुल १५ पद्य हैं।

#### नवतत्त्व बाला स्तवन

यह श्राविका कनकादेवीके लिए रचा गया था। इसमे नवतत्त्वोंका विवेचन हैं। इसका प्रकाशन दिल्लीसे हो चुका है।

# ७१. भैया भगवतीदास - (वि॰ सं॰ १७३१-१७५५)

जैन साहित्यमे भगवतीदास नामके चार विद्वान् हुए हैं , जिनमे पहले ब्रह्मा चारी भगवतीदास थे। उनका उल्लेख पाण्डे जिनदासने 'जम्बूस्वामीचरित्र' में किया है। ये पाण्डे जिनदासके गुरु थे। दूसरे 'भगौतीदास' बनारसीदासजीके पंच महापुरुषोंमें-से एक थे, जिनकी प्रेरणासे 'नाटक समयसार'की रचना हुई। तीसरे भगवतीदास भट्टारक महेन्द्रसेनके शिष्य थे, किन्तु वे भट्टारक न होकर 'पण्डित' विशेषणसे विख्यात थे। उनका जन्म अम्बाला खिलेके बूढ़िया गाँवमे हुआ था। उनका कुल अग्रवाल और गोत्र बंसल था। वे दिल्लीमे आकर रहने लगे

१. अनेकान्त, वर्ष ७, किरण ५-६, पृष्ठ ५४-५५।

थे। उनके लिखे हुए लगभग २५ काव्य-ग्रन्थोका पता चला है, उनमे 'लघु सीता सनु', 'अनेकार्थ नाममाला' और 'मृगाकलेखा-चरित' से अधिकांश विद्वान् परिचित है। 'मृगांकलेखाचरित' अपभ्रंशकी रचना है। चौथे भगवतीदास वे है, जिनका उल्लेख पं० हीरानन्दजीने अपने 'पंचास्तिकाय' के हिन्दी अनुवादमे किया है। श्री नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि ये ही 'ब्रह्म-विलास' के कर्त्ता भैया भगवतीदास है। उनका साहित्यक काल संबत् १७३७ से १७५५ माना जाता है।

भैया भगवतीदास आगराके रहनेवाले थे। उस समय औरंगजेंबका राज्य था, जिसकी आज्ञा अभंग रूपसे बहती थी। नृपतिकी उपकार दृष्टिके कारण इति-भीति कहीपर भी व्याप्त नहीं थी। भगवतीदासका जन्म ओसवाल कुलमें हुआ था। उनका गोत्र 'कटारिया' कहा जाता है। उनके तितामहका नाम दथरथ साहु था, जो आगरेके वैभव-सम्पन्न पुरुपोंमे-से एक थे। वे व घर्मात्मा और पुण्यवन्त भी थे। उनके पुत्रका नाम लालजी था। ये हो भैया भगवतीदासके पिता थे। भैयाको धार्मिकता, भवित और लक्ष्मी जन्मसे ही मिली थी। उनहोंने भी इस परम्परागत देनको भलीभाँति निभाया। उनका समय आव्यात्मिक ग्रन्थोंके पठन-पाठन और गृहस्थोचित पट्कमोंके पालनमें व्यतित होता था। 'भैयां उनका उपनाम था। प्रायः उसीका प्रयोग है। कही-कही 'भविक' और 'दासिकशोर' का भी प्रयोग हुआ है।

भैया एक विद्वान् व्यक्ति थे। प्राकृत और संस्कृतपर तो उनका अटूट अधिकार था। हिन्दो, गुजरातो और बँगलाम भो विशेष गति थी। इसके साथ-साथ उन्हें उर्दू और फारसीका ज्ञान था। उनकी किनताएँ इस तथ्यका निदर्शन है। मारवाड़ी शब्दोका प्रयोग भी अधिक हुआ है। ओसवाल जाति मारवाड़ देशमे उत्पन्न हुई, अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक ही है। सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी भाषा

१. पं नाथराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इनिहास, बन्बहै, पृष्ठ ५३।

२. ब्रह्मविलासमें वि० सं० १७३१ से १७५५ तककी ही रचनाएँ संगृहीत है।

३. जम्बूद्वीप सुभारतवर्ष । तामे आर्य क्षेत्र उत्कर्ष । तहाँ उग्रसेनपुर थान, नगर आगरा नाम प्रधान ॥ नृपति तहाँ राजै औरंग । जाको आज्ञा बहै अभंग । ईति-भीति व्यापै नहि कोय, यह उपकार नृपति को होय ॥ भेया भगवर्तादास, ब्रह्मविलास, जैन प्रस्थ रत्नाकर कार्यालय, वन्बई, दितीय संस्करण, सन् १६२६ ई०, ग्रन्थकर्तापरिचय, पृष्ठ ३०५, पद्य १, ३।

४. वही, पद्य, ४, ५, ५ष्ठ ३०५।

५. वही, पद्य ६, पृष्ठ ३०५ ।

प्राजल तथा अर्थबोधक है। कठिन रूपक भी आसान प्रतीत होते है।

भैयामे आध्यात्मिकता और भिक्तका समन्वय था। वे आध्यात्मिकताके शिखर-पर चढ़े थे। उन्होंने भिक्त-मरोवरमें स्नान भी किया था। अध्यात्ममूला भिक्तके जैसे दृष्टान्त भैयाकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं, अन्य किसीमें नहीं। किं बनारसीदासकी भिक्त भी ऐसी ही थी। 'नाटक समयसार' और 'विलास'की अनेक रचनाएँ इमका निदर्शन है। किन्नु बनारसी-काब्य अथसे इति तक प्रसाद गुणको ही लेकर चला है, जब कि भैयामें ओज अधिक है। उनका 'ब्रह्मविलास' ओजसे भरा सिन्दूर-घट है। बनारसीका 'शान्तरस' शान्तिकी गोदमें पनपा, जब कि भैयाका वीरताके प्रभंजनमें जनमा, पला और पृष्ट हुआ। अध्यात्म और भिक्तके क्षेत्रमें वीरत्मका प्रयोग भैयाकी अपनी विशेषता थी।

#### ब्रह्म-विलास

'ब्रह्म-विलाम'की रचना वि॰मं॰ १७५५ वैद्याख द्युक्ला तृतीया रविवारके दिन समाप्त हुई थी। इसका नाम 'ब्रह्म-विलास' स्वयं भैया भगवतीदासका ही दिया हुआ है। इसका प्रकाशन बहुन पहले सन् १९०३ मे जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय वम्बईसे हुआ था। इसका द्वितीय संस्करण भी बहाँसे ही सन् १९२६ में निकल चुका है।

इसमें 'भैया'को रची हुई ६७ रचनाओका संकलन है। 'द्रव्य संग्रह' नामको रचना 'भैया'के मित्र मानसिंहको रची हुई है। 'चेतनकर्मचरित्र', 'बावीस परीपह', 'मूढाष्टक', 'वैराग्यपचीसिका', 'पंचेन्द्रिय संवाद', 'मनबत्तीसी', 'स्वप्न-बत्तीसी' और 'परमात्मशनक' तथा फुटकल कित्तोमे, आध्यात्मिक विचारोका सरस ढंगसे भावोन्मेष हुआ है। 'जिनपूजाष्टक', 'चतुर्विशति जिन स्तुति', 'परमात्माकी जयमाल', 'तीर्थंकर-जयमाला', 'मुनिराजजयमाला', 'अहिक्षिति पार्श्वनाथ स्तुति', 'जिनगुणमाला', 'सिज्झाय और परमेष्ठी नमस्कार', 'निर्वाण काण्ड भाषा', 'नन्दी-ध्वरको जयमाला', 'सुबुद्ध-चोबीसी', 'अक्कृत्रिम चैत्यालयको जयमाला', 'परमात्म-छत्तीसी,' 'चतुर्विशति जयमाला', और फुटकल विषय भिन्तरससे सम्बन्धित है।

सनन मत्रह पंच पचास । ऋतु वसंच वैशाख सुमान ।
 गुक्रज्यक्ष तृतिया रिविवार । संय चतुर्विध को जयकार ॥
 वर्डा, पृष्ठ ३०५ ।

तिहूँ काल के जिन भगवान । वंदन करों जोरि जुग पान ।
 भैया नाम भगवतीदास । प्रगट होहु तसु ब्रह्म विलास ॥१०॥
 वर्दी, पृष्ठ ३०५ ।

भैयाके पदोमे कुछ ऐसा आकर्षण है, जिससे पाठक बच नहीं पाना।

एक भक्त भगवान् जिनेन्द्रकी पुष्पोंने पूजा करना हुआ कहना है कि हे भगवन् ! इस कामदेवने समूचे विश्वको जीन लिया है, इसी कारण इसकी घमण्ड भी बहुत अधिक हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणोकी शरणमें जानेसे प्रबल कामदेवकी निर्दयताका मैं शिकार न हो पाऊँगा। देखिए,

''जगत के जीव जिन्हें जीत के गुमानी मयों,

ऐसी कामदेव एक जोधा जो कहायों है।

ताके शर जानियत फळिन के बृन्द बहु,

केनकी कमळ कुंद केवरा सुहायों हैं॥

मालती सुगंध चारु बेळि की अनेक जाति,

चंपक गुळाब जिन चरण चढ़ायों हैं।

तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको,

सुमत सों पुजे तोहि मोहि ऐसो भायों है।।।५॥''

यह मन मंसारके विभिन्न रसोंमे भटकता फिर रहा है। उनको सम्बोधन करते हुए कवि कहता है कि हे मन! तू कहाँ दौड़ा हुआ चला जा रहा है, इस देह-रूपी देवालयमे भगवान् केवली रहता है, तू उसकी सेवा क्यों नही करता?

> "आंख देखें रूप जहां दौड़ तू ही लागे तहां, सुने जहां कान तहां तू ही सुने बात है। जीम रस स्वाद धरें ताको तू विचार करें, नाक सूंचे बास तहां तू ही विरमात है।। फर्स की जु बाठ जाति तहां कहां कौन मांति, जहां तहां तेरी नांव प्रकट विख्यात है। याही देह देवल में केविल स्वरूप देव, ताकी कर सेव मन कहां दौड़ जान है।।१७॥

भक्त जबतक अपने आराध्यको सर्वोत्कृष्ट न समझेगा, उसमे एकतानता नहीं आ सकती। भगवान् जिनेन्द्र ऐसे हैं जिनके यशको तीनो लोक गाते हैं। वे सुख-दायक और शिवनायक है। उनके दर्शन मात्रसे ही पातक काँप उठते हैं और अनन्त प्रकारक गुण तथा ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती है,

"देव एक जिनचंद नाव, त्रिभुवन जस जंपै। देव एक जिनचंद्र, दरश जिह पातक कंपै॥

१. जिनधर्म पर्चासिका, ब्रह्मविलास, पृ० २१५।

देव एक जिनचन्द, सर्व जीवन सुखदायक । देव एक जिनचन्द, प्रकट कहिये शिवनायक ॥ देव एक त्रिसुवन सुकुट, तास चरण नित वंदिये । गुण अनंत प्रगटहि तुरत, रिद्धि वृद्धि चिरनंदिये॥१५॥"

यह भव-समुद्र बहुत विकट है, उसे पार करना कोई आसान काम नही है, किन्तु भक्त-कविको यह पूरा विश्वास है कि परभारमाके शुद्ध घ्यानसे वह पार हो सकता है,

"विकट मोसिंधु ताहि तरिबे को तारू कौन,
ताकी तुम तीर आये देखी दृष्टि घरिकै।
अवकै संमारे तें पार भक्छे पहुँचत हो,
अवकै संमारे बिन बूड्त हो तरिकें।।
बहुर्यो फिर मिळवो नाहिं ऐसो हैं संयोग यह,
देव गुरु प्रन्थ करि आये हिय घरिक।।
ताहि त् विचारि निज आतम निहारि 'भैया'
घारि परमातमाहि ग्रह ध्यान करिकै।।।।।

पार्श्व जिनेन्द्रके भक्तमे अपने भगवान्के प्रति अगाघ निष्ठा है। वह कहता है कि हे जीव! तू काहेको इधर-उधर भटकता फिरता है, क्यो तू अन्य देवी-देवताओंको सिर झुकाता है। तेरी तो दिन-रातकी चिन्ता भगवान् पार्श्व प्रभुकी सेवासे ही नष्ट हो जायेगी,

"काहे को देशदिशांतर धावत, काहे रिझावत इन्द नरिंद । काहे को देवि श्रौ देव मनावत, काहे को शीस नवावत चंद ।। काहे को स्रज सों कर जोरत, काहे निहोरत मूढ़ मुनिंद । काहे को सोच करे दिन रैन तू, सेवत क्यों नहिं पार्श्व जिनन्द ॥ १४॥

भगवान्क नामको हृदयमे घारण करनेसे हृदय भगवत्त्वके गुणोसे ओतप्रोत हो जाता है। उसमे कुछ ऐसी सद्वृत्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वह सांसारिक दु:ख-सुबोंसे छुटकारा पा ही जाता है। भगवान्के नामकी महिमामे अपार शक्ति है,

१. वडी, फुटकल कविता, पृ० ६१।

२. वही, शत ऋष्टोत्तरी कवित्त, पृ० ६।

३. वही, फुटकल कविता, पृ० ६१।

तेरी नाम कल्प वृक्ष इच्छा को न राखे उर,

तेरी नाम कामधेनु कामना हरत है।

तेरी नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखे पास,

तेरो नाम पारस सो दारिद इरन है।।

तेरी नाम अमृत पियेतें जरा रोग जाय,

तेरो नाम सुखम्ब दुःल को दरन है।

तेरो नाम वीतराग धरै उर वीतरागी,

मध्य तोडि पाय मवसागर तरत है।।।।

णमोकार मन्त्रके जपनेसे एक और तो पाप और मून-प्रेतादि माग जाते हैं, तो दूसरी ओर विविध प्रकारके वैभव उपलब्ध होते हैं। अतः णमोकार मन्त्रका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए,

"जहां जपिह नवकार, तहां श्रव कैसे आवें।
जहां जपिह नवकार, तहां ब्यंतर मज जावें।।
जहां जपिह नवकार, तहां सुख संपित होई।
जहां जपिह नवकार, तहां सुख रहे न कोई॥
नवकार जपत नव निधि मिले, सुख समृह आवे सरब।
सो महामन्त्र शुम ध्यानसों, 'मैया' नित जपवो करब॥ १७॥"

सम्यक्त्वकी जैन शास्त्रोंमें बहुत अधिक महिमा है। सम्यक्त्व धारण करने-वाले सन्त सदैव पूजे जाते रहे है। यहाँ भी एक कवित्तमें उनकी स्तुति की गयी है,

"स्वरूप रिझवारे से सुगुण मतवारे से,
सुधा के सुधारे से सुप्राण दयावंत हैं।
सुबुद्धि के अथाइ से सुरिद्धपातकाइ से,
सुमन के सनाइ से महावडे महंत हैं॥
सुध्यान के धरैया से सुज्ञान के करैया से,
सुप्राण परखेया से शकती अनंत हैं।
सबै संवनायक से सबै बोळलायक से,
सबै सुखरायक से सम्यक के संत हैं॥१०॥"

१. बही, सुपन्थ कुपन्थ पर्चासिका, पृ० १८० ।

२. वहीं, फुटकर विषय, पृष्ठ २७७।

३. वही, पुरव पर्चासिका, पृष्ठ ४।

अहिक्षेत्रके पार्श्वप्रभुकी स्तुति करते-करते तो भक्त कवि जैसे भावोंके आधिक्यमे बह ही गया है,

"श्रानंद को कंद कियों प्नम को चंद कियों,
देखिए दिनंद ऐसो नंद अश्वसंन को।
करम को हरें फंद अम को करें निकंद,
च्रें दुख द्वन्द्व सुख प्रें महा चैन को।।
सेवत सुरिंद गुन गावत नरिद मैया,
ध्यावत सुनिंद तेहू पावें सुख ऐन को।
ऐसो जिनचंद करें छिन में सुछंद सुतौ,
ऐक्षित को इंद पाश्वें पूजों प्रसु जैन को।।२०॥''

# 'भैया' भगवतीदास और एक किंवदन्ती

कहा जाता है कि भैया भगवतीदास, दादूपन्थी बाबा सुन्दरदास और रिसक शिरोमणि श्री केशवदासने एक ही गुरुसे शिक्षा पायी थी। तीनों गुरुभाई थे। केशवदासने अपनी रिसकिप्रियाकी एक-एक प्रति दोनों साथियोंके पास भेजी और दोनों ही ने उसकी कड़ी आलोचना की। सुन्दरदासजी-द्वारा की गयी उसकी निन्दा 'सुन्दर विलास' में निबद्ध है। भैयाने भी एक छन्द बनाया और उसके मुखपृष्ठपर लिखकर वापस कर दिया। वह छन्द इस प्रकार है,

"बड़ी नीति कघुनीति करत हैं, वाय सरत बदबोय मरी। फोड़ा आदि फुनगुणी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी॥ शोणित हाड़ मांसमय मूरत, वापर रोझत वरी घरी। ऐसी नार निरस्त कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहा करी।।१९॥''

इस भाँति 'भैया', केशवदासके समकालीन थे। किन्तु केशवदासका स्वर्ग-वास वि० सं० १६७० में हो गया था। बाचार्य रामचन्द्र शुक्लके अनुसार, उनका जन्म सं० १६१२ और मृत्यु सं० १६७४ के बास-पास हुई। उसिकप्रिया-को रचना वि० सं० १६४८ में हुई थी। इससे प्रमाणित है कि भैयाका जन्म वि० सं० १६४८ से कमसे कम २५ वर्ष पूर्व तो हुआ ही होगा। तभी तो

१. वही, अहिचित पार्श्वनाथकी स्तुति, पृष्ठ १६२।

२. महाविलास, सुपन्य कुपन्थ पचीसिका, १४ १८४।

३. पिंडत रामचन्द्र शुक्लकृत, हिन्दी साहित्यका इतिहास, संशोधित और परिवर्षित संस्करण, १६६७ वि० सं०, पृष्ठ २५०।

४. वही, पृष्ठ २५७।

दोनों साथ-साथ पढ़ सके होंगे, किन्तु भैयाका साहित्यिक काव्य १७३१-१७५५ निश्चित है, तो फिर यह तो हो सकता है कि सं० १७०० से दस-बारह वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ हो, किन्तु १७वी राताब्दीका प्रथम पाद तो किसी भी दशा-मे प्रमाणित नही होना। सम्भावना तो यह है कि भैयाने अपने साहित्यिक कालमें 'रसिकप्रिया' कहींसे भी लेकर पढ़ी होगी और उसपर यह कवित्त रच डाला होगा।

यह भी सच है कि भैयाने केशवके अश्लील श्रृंगारको भले ही दुरदुराया हो किन्तु उनकी अलंकारिययतासे वे अवश्य हो प्रभावित हुए थे। उनके कान्यमें रूपक, यमक, अनुप्रास और चित्रालंकारोंकी भरमार है। रूपके लिए उनके चितन कमें चिरित्र', 'शत अष्टोत्तरों' और 'मधुविन्दुक चौपाई'को लिया जा सकता है। यमकका एक दुष्टान्त, इस प्रकार है,

"उजरे मान अज्ञान, उजरे जिहुँ तें बंधे थे। उजरे निरखे मान, उजरे चारहु गतिन तें ॥६॥"

'ब्रह्म विलास' अनुप्रासकी छटासे तो न्याप्त ही है। कई भाषाओं के ज्ञाता होनेसे 'भैया'का शब्दज्ञान परिषुष्ट था। उसीके बलपर पदे-पदे अनुप्रासका सौन्दर्य बिखर सका। सबसे बड़ी बात है उनकी स्वामाविकता। केशवकी भौति प्रयत्न-पूर्वक खींचतान नहीं है। इसी कारण कृत्रिमता नहीं है। सहज गति है। ऐसे ही अनुप्रासोंके निर्झरसे जब वीररस फनफनाकर वह उठता है, तो चित्र-सा खिच जाता है.

"भरिन के ठट दह वह कर डारे जिन, करम सुमहन के पट्टन उजारे हैं। नर्क तिरजंच चट पट देकें बैठ रहे, विषेचौर झट झट पकर पछारे हैं॥ मौ बन कटाय डारे अह मद दुह मारे, मदन के देश जारे कोघ हू संहारे हैं। चढ़त सम्यक्त सूर बढ़त प्रताप पूर, सुख के समृह भूर सिद्ध के निहारे हैं॥

चित्रबद्ध कविता 'ब्रह्मविलास'के पृ० २९२ से ३०४ तक संकलित है। उसमे

१. यमकके लिए परमात्मशतकके ३-१५, २०,२५, २६, ४० और ४१वें दोहोंको देखिए ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७६-२=५।

२. "हे आत्मन्! अज्ञान भाव। (उजरे) उजड़े अर्थात् विनाशको प्राप्त हुए, जिनसे आत्मा (उजरे) उजले अर्थात् प्रगट रूपसे बन्द हो रहा था। और जब ज्ञानसूर्य (उजरे) उज्ज्वल देखे गये, तब चारों गतियोसे उजरे अर्थात् छूटे, जिसका अर्थ है सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए।" ब्रह्मविलास, परमात्मशनक, पच ६, हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी, १० २७६।

३. ब्रह्मविलास, फुटकर कवित्त, पृ० २७३।

अन्तर्ञापिका और बहिर्लापिका भी निबद्ध हैं। चित्रबद्ध कविताओंकी परम्परा जैनोंमें बहुत पुरानी है। संस्कृतके जैन रीति-ग्रन्थोके कर्ताओंने भी चित्रबद्ध-कविताकी रचना पर्याप्त मात्रामे की है।

# ७२. शिरोमणिदास (वि॰ सं० १७३२)

शिरोमणिदास नामके तीन किव हुए हैं। उनमें प्रथम शिरोमणि मिश्र थे। उन्होंने सं० १६७४में 'जसवन्त विलास'की रचना की थी। दूसरे शिरोमणिदास भी बाह्मण थे। वे शाहजहाँके दरवारमें रहते थे। वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी। उनका समय १७०० के आस-पास माना जाता है। प्रस्तुत शिरोमणिदास पण्डित गंगादासके शिष्य थे। उनकी जैन धर्ममें निष्ठा थी। उन्होंने तत्सम्बन्धी ग्रन्थोका ही निर्माण किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये भट्टारक सकलकीर्तिसे प्रभावित थे। उनके उप-देशोंसे प्रेरित होकर ही इन्होंने नगर सिंगरीनमें रहकर एक बृहद् ग्रन्थका निर्माण किया था। उस समय सिंगरीनमें राजा देवीसिह राज्य करते थे। इस ग्रन्थका नाम 'वर्मसार' था। 'काशो नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के खोज-विवरणों में जिस 'वर्मसार' का उल्लेख हैं, उसकी समाप्ति बागरेमें मानी गयी है। और मट्टारक सकलकीर्तिसे प्रमावित होनेकी कोई बात नहीं हैं। इसका समर्थन इनके रचे हुए एक दूसरे ग्रन्थ 'सिद्धान्त शिरोमणि'से भी होता है, जिसमें उन्होंने श्वेताम्बर यित्यों और दिगम्बर मट्टारकों दोनों हो को खरी-खरी सुनायी है। इनकी रचनाओं सम्यक्तव प्रधान है। उन्हें बनारसीदासक 'अध्यातिमयां' सम्प्रदायकी परम्परामें गिना जाना चाहिए। वे बागरेके हो रहनेवाले थे।

अभीतककी खोजोंने उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई है—'धर्मसार' और 'सिद्धान्त शिरोमणि'। दोनों हो में भिक्त-कालकी मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रधान है। 'सिद्धान्त शिरोमणि'में धर्मके नामपर आडम्बरके विरोधमें विद्रोह है, जैसा कि सन्त किवोंमें था। 'धर्मसार'में निर्गुण और सगुण भिक्तका समन्वय है। उसमें मनको सम्बोधन कर-करके संसारके माया-मोह और अपने शुद्ध रूपको प्राप्त करनेकी प्रेरणा है तथा तीर्थंकर, जिनवाणों और पंचपरमेष्ठीको वन्दना भी है।

१. मिश्रबन्धु विनोद, माग २, ५० ४२४ ।

२. वही, पृ० ४१८।

३. का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरस, संख्या २००, ऋन्तिम प्रशस्ति ।

### सिद्धान्त शिरोमणि

यह एक छोटी-सी रचना है। इसमें सम्यक्त्वको सही परिभाषाका विश्लेषण है। मध्यकालमें घर्मके नामपर बढ़ते शिथिलाचारका प्रभाव जैनोपर भी पढ़ा था। श्वेताम्बर यित और दिगम्बर भट्टारक उसके प्रतीक थे। शिरोमणिदासने उनकी खरी आलोचना की। उन्हें जन-विरोध सहना पढ़ा। उन्होंने परवाह नहीं की। जो आत्माकी सही आवाज न सुन सके, वह क्या कानवाला कहलायेगा! उनकी निर्मीकता कबीर-जैसी थी किन्तु कबीर-जैसा मस्तानापन नहीं था। कबीरने तो मर्यादा मानी ही नहीं। वे उसके घेरेमें कभी न घरे, शिरोमणिदास घरे, किन्तु उसकी गलत बन्दिशको कभी स्वीकार नहीं किया। शिरोमणिदासके दो पदा है,

"नहीं दिगम्बर नहीं बृत धार, ये जती नहीं मन ममें अगर । यह सुन के कछु की जे सार, उतर चाहों मन के पार ॥५०॥ सिद्धान्त सिरोमनि सास्त्र को नाम, कीनों समकित राषित्र के काम । जो कोउ पढें सुने नर नारि, समकित कहें सुद्ध अपार ॥५८॥"

### धर्मसार

्डसकी रचनाके विषयमे दो संवत् उपलब्ध होते है। प्रामाणिक पाँच प्रतियोंमे इसका रचना-संवत् १७३२ वैशाख सुदी ३ पड़ा हुआ है। इसकी एक हस्ति छिखित प्रति, जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे, वेष्टन नं० ८६९ में वैधी रखी है।

जिस प्रतिपर रचना-संवत् १७५१ पड़ा हुआ है, उसका उल्लेख 'काशी नागरी प्रचारिणी पित्रका'के पन्द्रहवें त्रैशॉपिक वितरणकी संस्था २२० पर हुआ है। सम्पादकोंको यह प्रति जैन मन्दिर कठवारी, डा० स्नुकता, जिला आगरासे प्राप्त हुई है। इस संवत्का समर्थन करनेवाला दोहा देखिए,

''संवत सन्ने से इकावना, नगर आगरे माहिं। भादों सुदि सुघ दूज को, बाल पाल प्रगटाय ॥'' पं० नायूरामजी प्रेमीने वि० सं० १७३२ को ही रचनाकाल माना है।

१. हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास, पृ० १६= ।

संवत् १७३२ वैशाख माम उज्ज्वल पुनि दोस ।
 तृतीया अक्षय शनौसमेत भविजन को मंगल सुखदेत ॥
 देखिए, श्री मन्दिरजी क्रूंचा सेठ दिल्लाकी इस्तलिखित प्रति ।

३. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६७।

हो सकता है १७५१ लेखनकाल हो। 'वर्मसार'में ७६३ दोहा-चौपाई हैं। एक मक्ति-भरा पद्य है,

"वीर जिनेसुर पुनवीं देव । इन्द्र नरेन्द्र करे तुम सेव । और वन्दों हूँ गुरु जिन पाय । सुमिरत तिनके पाप नसाय ॥ बरतमान जो जिन पर ईस । कर जोरू जिन नाऊँ सीस । जै जिनेन्द्र भवि सुनि कहैं । पूजहूतेँ में सरमन गहैं ॥"

# ७३. द्यानतराय (जन्म वि॰ सं॰ १७३३, साहित्यिक काळ १७८०)

द्यानतराय आगरेके रहनेवाले थे। इनका जन्म अग्रवाल वंश और गोयल गोत्रमें हुआ था। इनके पिताका नाम क्यामदास और पितामहका नाम वीरदास था। इनके पूर्वज लालपुरके निवासी थे और वहाँसे ही आगरेमे आकर रहने लगे थे।

द्यानतरायका जन्म वि० सं० १७३३ मे आगरेमें हुआ। शिक्षा भी ठीक ढंगसे हुई। एक ओर तो उन्हें उर्दू-फारसीका ज्ञान कराया गया और दूसरी ओर संस्कृतके माध्यमसे धार्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन हुआ। अतः उन्हें संस्कृत और फ़ारसी दोनों ही का ज्ञान था। उनकी भाषापर भी दोनोंकी छाप है। जहाँतक भाव-धाराका सम्बन्ध है, उन्होंने फ़ारसी साहित्यसे कुछ नहीं लिया, सब कुछ संस्कृत साहित्यसे ही अनुप्राणित है। साहित्यक-परम्परा, जिसका उन्होंने अनुकरण किया, विशुद्ध भारतीय है।

किव जब केवल १५ वर्षके थे, अर्थात् वि० सं० १७४८ में उनका विवाह हो गया। उन्होंने गृहस्थाश्रमका बड़ा ही करुणा-भरा चित्र अंकित किया है। हो सकता है कि उनका गृहस्थ जीवन दु:खोंसे ओत-प्रोत रहा हो। एक स्थान-पर उन्होंने लिखा है, "न तो रोजगार हो बनता है और न घरमें ही धन है। खानेको बहुत फ़िकर है और पत्नी गहना चाहती है। कही उधार नहीं मिलता। साझोदार चोर स्वमावके हैं, घरमें धन नहीं आ पाता। एक पुत्र ज्वारी हो गया और एक मर गया। पुत्री जब ब्याहके योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया, किन्तु विवाहोपरान्त वह भी दिवंगत हो गयी। इन सुख-दु:खोंको जो जानता है, उसका भला क्या कहना ?"

रुजगार बनै नाहि धन तौ न घर माहि
 खाने की फिकर बहु नारि चाहै गहना ।

उस समय आगरेमें मानसिंह और बिहारीदास जैन वर्मके घुरन्वर विद्वान् कहें जाते थे। वे आध्यात्मिक चर्चाओं के केन्द्र थे। 'मानसिंहकी सैली' तो अत्यिविक प्रसिद्ध थी। वानतराय उनसे बहुत प्रभावित हुए, और दोनों ही को अपना गुरु बनाया। इस मौति वि० सं० १७४६ में उन्होंने जैनवर्मसम्बन्धी सुदृढ़ निष्ठा प्राप्त की। यह निष्ठा रकी नहीं, आगे चलकर जैन-मिक्तिके रूपमें विकसित हुई। वाननरायने अनेकानेक जैन पूजाओं का निर्माण किया। उन्होंने आध्यात्मिक पदोंकी भी रचना की, जो 'वर्मविलास'में संकलित हैं। वैसे तो जैन-मिक्तिकी परम्परा निरन्तर चली आ रही थी, किन्तु हिन्दी पूजाओं के रूपमें ऐसा सरल योगदान, सिवा वानतरायके कोई दूसरान दे सका था। उन्होंने वि० सं० १७७७ में शिखरजीकी यात्रा भी की थो। वि० सं० १७८० में वे दिल्लीमें आकर रहने लगे। वहाँ पण्डित सुखानन्दजी वर्म-चर्चाओं जेवन्त केन्द्र थे। उनके संसर्गसे किका मिक्त-प्रवण हृदय उत्तरोत्तर विकसित होता गया, और आज वे अपनी रचनाओं में अमर हैं।

# धर्मविलास ै

यह द्यानतरायकी समूची रचनाओंका संकलन है। इसकी समाप्ति वि० सं० १७८० में हुई थी। उस समय किव महोदय आगरेसे दिल्लीमें आकर रहने लगे थे। इसमें केवल पदोंकी ही संख्या ३३३ है, कुछ पूजाएँ हैं और अन्य ४५ विषयों-पर भी लिखा गया है। ग्रन्थके साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्का-लीन आगरेकी सामाजिक परिस्थितिका अच्छा परिचय मिलता है।

देने वाले फिरि जाहि मिलै तो उचार नाहि
साझो मिलै चोर घन आवै नाहि लहना ॥
कोऊ पून ज्वारी भयौ घर माहि सुत थयो,
एक पून मिर गयौ ताको दुख सहना ।
पुत्री वर जोग मई व्याहो सुना जम लई,
एते दु:ख सुख जानै तिसे कहा कहना ॥
भर्मविलास, कलकता, अन्तिम प्रशस्ति ।

कुछ अंशोंको छोड़कर शेषका प्रकाशन जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता-से हो चुका है।

इधैं कोट उधैं बाग जमना बहै है बीच, पिक्छिम सी पुरब लीं असीम प्रवाह सीं।

कविको अहंकार बिलकुल नहीं या। विनय और लघुताका भाव ही प्रवल या। इस रचनाके अन्तमे अपनी लघुता दिखाते हुए किन कहा, ''अक्षरोंसे तुक हुई और तुकसे छन्द बने। छन्द और अर्थ मिलकर आगम बना। किन्तु इस आगम, अर्थ और सुछन्दके कर्ता हम नही है। यह तो गंगाका जल लेकर गंगाको ही अर्घ्य दिया गया है। हमने तो अनादि अनन्त शब्द-गंगासे ज्ञान लिया और उसीको समर्पित कर दिया। ''' इस रचनाके कितपय पदोंको भावसहित नीचे दे रहा हूँ। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि द्यानतराय किनसे किन भावको भी आसान भाषामें व्यक्त कर सकते थे।

भगवान्ने, सेठ सुदर्शन, सती सीता, बारिषेण, श्रीपाल और सोमापर आने-बाली विपत्तियोंको दूर किया । इससे वे अत्यिषक सुखी हुए । किन्तु न जाने क्यों भगवान्ने मेरे समय बहुत विलम्ब किया है । मुझे अभीतक उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई । ऐमा उपालम्भ देते हुए भक्त कहता है,

"मेरी बेर कहा ढीळ करी जी।

स्की सों सिंहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपति हरी जी ॥
सीता सती धगिन में बैठी, पावक नीर करी सगरी जी।
वारिषेण पे खडग चळायो, फूळ माळ कीनी सुथरी जी॥
धन्या वापी परथो निकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक मरी जी।
सिरीपाळ सागर तें वारयो, राजमोग कै मुकति वरी जी॥
सांप कियो फूळन की माळा, सोमा पर तुम दया घरी जी।
'धानत' में कळु जांचत नाहीं, कर वैराग्य दशा हमरी जी॥"

चानतरायके उपालम्भ अत्यधिक सरस होते हैं। उनमे भावप्रवणता और हृदयको छूनेकी सामर्थ्य होती है। भक्तने भगवान्से कहा कि — आप दीनदयालु कहलाते हैं, किन्तु हम दीन इम संसारमें ही मर-खप रहे हैं और आप स्वयं मोक्ष-

अरमनी कसमीरी गुजराती मारवारी,
नरी सेती जामें बहु देस बसें चाह सों।
रूपचंद बानारसी चंद जी भगौतीदास,
जहां भले भले किव द्यानत उछाह सों।
ऐसे आगरे की हम कौन मांति सोमा कहें,
बड़ी वर्म थानक है देखिए निगाह सों।।
यमैंविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रशस्ति, ३०वॉं प्य।
१. वही, ४४वॉं प्य।

में जा बैठे हैं। हम मन, वचन, कायमें तुम्हारा नाम जगते हैं, लेकिन तुम हमें कुछ नहीं देते। हम भले-बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे भक्त है। हम अपराधी हैं, किन्तु आप नो कम्णाके समुद्र हो। हे भगवन् ! केवल एक बार हमको इस भवमें निकाल लो,

"तुम प्रभु कहियत दीनद्याल ।

भापन बाय मुकति मैं बैठे, हम जु रूटन जग जारु ॥

तुमरो नाम जप हम नीके, मन वच तीनों काट ।

तुम तो हमको कछु देन निहें, हमरो कीन हवारु ॥

मले बुरे हम भग र निहारे, जानत हो हम चान्छ ।

भार कछु निहें यह चाहत हैं, राग दोष की टारु ॥

हम सौं चूक परो सो बकसो, तुम तो छुपा-विसाछ ।

हानत एक बार प्रभु जगते, हमकों छेट्ठ निकारु ॥तुम०॥"

मनको एकाग्र किये बिना कुछ नहीं हो सकता। योग, समाधि, जप, तप और पूजादि सभीमें मनकी एकाग्रता तो अभीष्ट है ही। परमेश्वरके प्रति सत्य रहनेसे और लौकिक वैभवोंकी चाह छोड़ देनेसे मनमें स्थिरता आती है। स्थिर मनसे ही वह तप तपा जा सकता है, जिससे फिर न तपना पड़े, स्थिर मनसे ही वह जप जपा जा सकता है, जो फिर न जपना पड़े। स्थिर मनसे ही वह जन किया जा सकता है जो फिर न करना पड़े, और स्थिर मनसे ही ऐसी मौत मरा जा सकता है जो फिर न मरना पड़े। पंचपरमेष्ठियोंकी शरणमें जानेसे मनसे एकाग्रता तो आती ही है, पंचेन्द्रियों भी वशमें हो जानी है,

"ऐसो सुमित्न कर मेरे माई, पवन यंभै मन कितहुं न जाई! परमेसुर सीं साँच रहींजै, लोकरंजना को तज दींजै ॥ जप अरु नेम दोंउ विधि धाँरे, आसन प्राणायाम संमारे। प्रत्याहार धारना कींजै, ध्यान समाधि महारस पींजै।। सो तप तपो बहुरि निर्ह तपना, सो जप जपो दहुरि निर्ह जपना। सो बत धरो बहुरि निर्ह धरना, ऐसो मरो बहुरि निर्ह मरना।। पंच परावर्तन लखि लीजै, पांचों इन्द्री को न पनीजै। 'धानत' पांचों लच्छि लहींजै, पंच परम गुरु शरन गहींजै।।''

पूजा-साहित्य

द्यानतरायने अनेकानेक पूजाओंका निर्माण किया। कुछ तो प्रतिदिन मन्दिरमें पढी जाती है और कुछ केवल पर्वके दिनोमें ही। ये मुख्य है : देवशास्त्रगुरु पूजा,

सभी प'० पन्नालालजी बाकलीवाल-द्वारा संन्पादित बृह्जिनवाखी संग्रहमें प्रकारित हो चुकी हैं श्रीर कुछ भारतीय ज्ञानपीठ पूजांजिल में भी छपी हैं।

बीस तीर्थंकर पूजा, विदेत्क्षेत्र पूजा, पंचमेरु पूजा, दशलक्षण धर्मपूजा, सोलह कारण पूजा, रत्तत्रय पूजा, निर्वाण क्षेत्र पूजा, नन्दीश्वर द्वीप पूजा, अष्टाह्मिका पूजा, सिद्धचक्र पूजा, सरस्वती पूजा।

इनमे-से देवशास्त्रगुरु पूजाकी अधिक ख्याति है। देवसे तात्पर्य साक्षात् भगवान् अरिहन्तसे है, साधारण देवोसे नहीं। शास्त्रपूजाका अर्थ उन शास्त्रोसे हैं, जिनमे भगवान् अर्हन्तके मुँहसे निकले हुए दिन्य वचन निबद्ध है। आचार्य, उपा-ध्याय और साधु गुरु माने गये हैं। वे ही संसार-समुद्रसे पार करनेके लिए जहाज-के समान हैं। तीनों ही की समुच्चय रूपसे अष्ट द्रव्योसे पूजा की गयी है। तीनों हो 'रतन' के ममान है, जिनको भिक्तसे 'परमपद' प्राप्त होता है,

"प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू।
गुरु निरम्रन्थ महंत सुकतिपुर पंथ जू॥
तीन रतन जगमाहिं सो ये मिव ध्याइये।
तिनकी मिक्ति प्रसाद परम पद पाइये॥१॥
पूजों पद अरहंत के, पूजों गुरु पद मार।
पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥२॥"

सोलह कारण पूजामे गम्भीर गुणवाले जिनेन्द्रके चरणोपर कंचन-झारीसे निर्मल-नीर चढ़ाते हुए भवत भाव-विभोर होकर जय-जयकार करते हुए एक लयमे कह उठना है:

> ''कंचन-झारी निरमक नीर पूजों जिनवर गुन-गंभीर। परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ दरशिवशुद्धि भावना माय सोलह तीर्थंकर-पद-दाय। परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥''

पंचमेरुओं को पूजामे संगीतकी लय है। पंचमेरुओं के अस्सी जिन-मन्दिर और सब प्रतिमाओं को नमस्कार करते हुए भक्त कहता है, हे नाथ! आपको देखकर मुझे ऐसा सुख होगा, जिसे 'परम सुख' के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

"सीतल-मिष्ट-सुवास मिलाय, जल सों पूजों श्री जिनराय। महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय॥ पाँचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करों प्रनाम। महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय॥"

१. बानपीठ पूजांजलि, पृष्ठ १०६।

नन्दीश्वरके ५२ चैत्यालय और उनमे विराजमान प्रतिमाओं मे-ने कुछ ऐसा तेज फूटता है, जिसके समक्ष करोड़ों चन्द्र और सूर्योंको दुति भी फोकी है। ते बचनसे नहीं बोलने, किन्तु उनको तो देखने-मात्रसे ही सम्यक्तव पैदा हो जाता है:

> "कोटि-शशि-मान-दुति-नेज छिप जात है। महा-बैराग-परिणाम ठहरात है।। वयन नहिं कह लिख होत सम्यक्वरं। मान बावस्न प्रतिमा नमों सुस्क्रकरं।।९॥"

'निर्वाण-क्षेत्र-पूजा'की जयमान्तामे 'सम्मेदशिखर' को महिमाका वर्णन करते हुए कविने कहा कि एक बार जो कोई उसकी वन्दना कर लेता है, उमे फिर नरक-पशु-गित नही होनी है। नर-पित देव-पित बन जाता है। वह इहलौकिक मोगोंको भोगकर भी शिव-मुखको पा लेता है। सम्मेदशिखर विघ्नोंका विनाश करके कल्याण करनेवाला है। उसमे ससारसे पार लगानेकी सामर्थ्य है.

"बीसों सिद्ध भूमि जा उपर ।

शिखर सम्मेद-महागिरि भू पर ॥

एक बार बंदें जो कोई ।

ताहि नरक-पश्च-गिन निहं होई ॥८॥

नरपित नृप सुर शक्र कहावें ।

तिहुँ जग-मोग मोगि शिव पावें ।

विष्न-विनाशन मंगळकारी ।

गुण-विछास वंदी भवतारी ।।९॥"

### स्तोत्र-साहित्य

द्यानतरायने 'स्वयम्भू स्तोत्र', 'पार्श्वनाथ स्तोत्र' और 'एकीभाव स्तोत्र'को रचना की थी, जिनमें प्रथम दो मौलिक और अन्तिम श्री वादिराज सूरिके संस्कृत 'एकीभाव स्तोत्र' का भावानुवाद है।

स्वयम्भू स्तोत्रमे चौबीस पद्य है। चौबीस तीर्थंकरोंम-से प्रत्येककी महिमामे एक-एकका निर्माण हुआ है। यह स्तोत्र प्रायः पूजाओकी समाप्तिपर पढा जाता है। भगवान् पार्वनाथ और वर्द्धमानकी महिमामे बने हुए दो पद्य देखिए।

"देत्य कियो उपसर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार। गयो कमठ शठ मुख कर स्थाम, नर्मो मेरु सम पारस स्वाम ॥२३॥ मव सागर तें जीव अपार, धरम पोत मैं धरे निहार। हुबत कांद्रे द्या विचार, वहैंमान वंदीं बहुबार ॥२४॥" 'पार्श्वनाथ स्तोत्र' प्रसिद्ध है। इसमें संगीतकी लय है और भावोंका प्रवाह। वह भगवान् दु:खियोंके दु:खकों हरनेवाला, मुख देनेवाला और सेवकोंके हृदयमें महान् आनन्दकी वर्षा करनेवाला है। उसके सेवकोंके पास भय तो फटकता ही नहीं। वह भगवान् दरिद्रोंको धन, अपुत्रोंको पुत्र भी देता है। देखिए,

"दुखी दुःखहर्त्ता सुखी सुक्लकर्ता। सदा सेवकों को महानन्द मर्ता॥ हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशाचं। विषं डांकिनो विध्न के भय अवाचं॥३॥ दरिद्वीन कों द्वच के दान दीने। अपुत्रीन कों त् मले पुत्र कीने॥ महासंकटों से निकारे विधाता। सबे संपदा सर्व को देहि दाता॥४॥"

#### आरती साहित्य

द्यानतरायकी पाँच आरितयाँ 'जिनवाणी संग्रह'में प्रकाशित हो चुकी है। ये पाँचों क्रमशः 'इह विधि मंगर आरित कीजैं', 'आरित श्री जिनराज तिहारी', 'आरित कीजैं श्री मुनिराज की', 'करौ आरती वर्द्धमान की', और 'मंगल आरती आतमराम' से प्रारम्भ होती है।

प्रथम कारती पंचपरमेष्ठीकी भिक्तमें रची गयी है। वे भव-समुद्रसे तारने-बाले, भव-फेरीको मिटानेवाले, जन्म-मरणके दुःखोंको दूर करनेवाले, पापोंको हटानेवाले और कुमितका विनाश करनेवाले हैं।

द्वितीय आरती श्री जिनराजकी आरती है, जो कर्मोंका दलन करनेवाले और सन्तोंके हितकारी है। वह भगवान् ही सब देवोंका देव है और सुर-नर-असुर सभी उसकी सेवा करते हैं। जो कोई उसकी शरणमें गया वह भव-समुद्रसे तिर गया। भगवान्के गुण इतने अधिक हैं कि गणधर भी पार नहीं पा पाते। वह भगवान् करुणाका सागर है और अपने भक्तको सदैव सुख देता है,

> "सुर नर असुर करत तुम स्वा। तुमहीं सब देवन के देवा।। आरति श्री जिनराज तिहारी। करम दळन संतन हितकारी।। मब भय भीत शरन जे श्राये। ते परमारथ पंथ ळगाये॥

१. बृष्टजिननाखी संग्रह, पृष्ठ ५१७।

जो तुम नाम जपै मन माहीं। जनम मरन मय ताको नाहीं॥ तुम गुण हम कैसे करि गावें। गणधर कहत पार नहिं पावें॥ करुणासागर करुणा कीजे। द्यानत सेवक को सुख दीजे॥"

तृतीय आरती श्री मुनिराजकी है, जो अवमींका उद्घार करनेवाले है। उनके चरित्रका गुणगान करते हुए कवि कहता है, "वे अन्नु-मित्र और सुख-दु:खको समान मानते है तथा लाभ और अलाभको भी बराबर समझते है।"

चतुर्थ आरती भगवान् महावीरकी मिक्तमे रची गयी है। वे भगवान् मनुष्योकी तारनेमें भी वैसे ही पटु हैं, जैसे कि अपने कर्मोंके विदीर्ण करनेमे। वे शीलवानोंमें सर्वोत्कृष्ट है और 'शिव-तिय' का भोग करनेवाले हैं। वे मन-वचन और नायसे योगी है, र

> "राग-विना सब जग जन तारे; द्वेष विना सब करम विदारे ॥ करों भारती वर्द्धमान की, पावापुर निरवान था। की ॥१॥ शीळ धुरंधर शिवतिय मोगी, मनवचकायनि किंद्ध्ये योगी॥ करों भारती वर्द्धमान की। पावापुर निरवान थान की ॥२॥"

पंचम आरती आतमरामको है। इसमें एक उत्कृष्ट रूपक है। आतमा ही भगवान् राम है। वह भगवान् तनरूपी मन्दिरमें विराजमान है। भनत अष्ट द्रथ्योंसे उसको पूजा करता है। समरसका आनन्द ही जल-चन्दन है, तत्वस्वस्प तन्दुल, अनुभव-सुख नैवेद्यका भरा हुआ याल, ज्ञान दीपक, घ्यान घूप और निर्मल-भाव महाफल है। सबको मिलाकर अर्घ्य बन जाता है। इस मौति भविक जन जो नवधा-भिनतमें प्रवीण है, सगुणकी भौति ही आत्मारूपी राममें एकनिष्ठ हो तल्लोन हो रहे हैं। वेदिवए,

"मंगल श्रारती आतमराम । तन मंदिर मन उत्तम ठान ।। समरस जल चंदन आनंद । तंदुक तत्व स्वरूप अमंद ॥ समयसार फूलन की माल । अनुमव सुख नेवज मिर थाल ॥ दीपक ज्ञान ध्यान की धूप । निर्मेल माव महाफल रूप ॥ सुगुण मविक जन इकरस लीन । निहुचै नवश मक्ति-प्रवीन ॥"

१. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५१६।

२. ज्ञानपीठ पूजांजलि, खरह ७, पृष्ठ ५३४।

३. बृहज्जिनवाणी संग्रह, ए० ५२२।

जब कोई व्यक्ति अत्यिधिक उत्साहके साथ अन्तर्ह्वयमे विराजमान परमात्मा-का ध्यान लगायेगा, तो यह सिद्ध बात है कि ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थामे वह परमात्मामय हो जायेगा, अर्थात् वह और उसका साहब एक हो जायेगा। जैन लोग ऐसे ध्यानको शुक्ल ध्यान कहते हैं। द्यानतरायने भी ऐसा ही कुछ कहा है,

> "धुनि उतसाह सु अनहद गान । परम समाधि निरत परधान ।। बाहिर झातम मान बहाबै । झन्तर है परमातम ध्याबै ॥ साहब सेनक भेद मिटाय । द्यानत प्कांक हो जाय ।।"

#### समाधिमरण

द्यानतरायका रचा हुआ समाधिमरण छोटा समाधिमरण कहलाता है। इसमे कुल दस पद्य है। यह 'बृहज्जिनवाणी संग्रह'मे प्रकाशित हो चुका है।

### धर्म पच्चीसी

इसमें कुल २७ पद्य हैं। यह भी उपयुंक्त 'जिनवाणी संग्रह'में निबद्ध है। इसमें जैन धर्मके प्रति अगाध श्रद्धा प्रदिश्तित को गयी है। एक स्थानपर किवने कहा है कि जैन धर्मके बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे चन्द्रके बिना रात्रि, दौतके बिना हाथी, और कन्तके बिना तरुण नारी,

"चंद विना निश गज विन दंत । जैसे तरुण नारि विन कंत ॥ धर्म विना त्यौँ मानुष देह । तातैं करिये धर्म सनेह ॥"

नीरके बिना सरोवर शोभा नहीं पाता, गन्धके बिना पुष्पका कुछ मूल्य नहीं और घनके बिना घरमें कोई सौन्दर्य नहीं आ पाता, ठीक वैसे ही घर्मके बिना मनुष्य भी सुशोभित नहीं होता,

"जैसे गंध बिना है फूछ । नीर विद्वीन सरोवर धूछ ॥ ज्यों धन बिन शोभित नहिं भौन । धर्म विना नर त्यौं चिंतौन ॥३३॥"

कमला चपल है और यौवन जरामे बदल जाता है। सुत, मित्र और नारीका संयोग भी क्षणिक है। संसारका भोग स्वप्नके समान है। यह देखकर शुद्ध स्वभावसे जैन घर्ममें श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसा भाव होगा वैसी ही गति मिलेगी,

> "कमला चपळ रहे थिर नाय । यौवन कांति जरा ळपटाय ।। सुत मित नारी नाव संजोग । यह संसार सुपन का मोग ।।

यह लिख चिन धर शुद्ध मुमाव । कीजे श्री जिनधर्म उपाव ॥ यथामाव जैसी गति गईं। जैसी गिन तैमा मुख लहै ॥१६॥" अध्यात्म पंचामिका

इसमें ठींक पंचास पद्य है, जैसा कि इसके नामसे भी स्पष्ट है। इसको 'सम्बोध पंचासिका' भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि विशुद्ध आत्माके पास होते हुए भी यह जीव इधर-उधर भटकना फिरता है। भ्रमाकुलिन जीवकी दशा विविध दष्टानोमं ब्यक्त की गयी है।

''जैसे काहू पुरुष के द्रव्य गड्यों घर माहिं। उदर मरें कर मील ही, ब्यौरा जानें नाहिं ॥१३॥ ता नर सों कि नहीं कहीं तू क्यों मांगे मील। तरें घर में निश्वि गड़ी, दीनी उत्तम सीखा॥१४॥'

#### अन्य रचनाएँ

द्यानतरायकृत कुछ रचनाओंकी सूचना 'राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंकी ग्रम्थ-सूची भाग ३'से भी प्राप्त हुई है। इसमें '१०८ नामोंकी गुणमाला' 'दशस्थान चौबीसी' और 'छह ढाला' प्रमिद्ध हैं। 'दशस्थान चौबीसी'में चौबीस तीर्थंकरोंके नाम, माता-पिताके नाम, ऊँचाई और बायु आदि १० बानोका वर्णन है। इसकी प्रतिलिपि मीठालाल शाह पावटावालेने जयपुरमें सं० १९४४ में की थी।

# ७४. विद्यासागर (वि० सं० १७३४)

इनको रचनाओं का पता अभी-अभी दूंणों, अर्थात् द्रोणपुरीके शास्त्रभण्डारको खोजते समय लगा है। वैसे तो इस भण्डारके हस्तिलिखित ग्रन्थों को संख्या १०४ ही है, किन्तु उसमे कुछ महत्त्वपूर्ण संकलन भी है। दो गुटकोमे हिन्दीकी ऐसी रचनाओका संकलन है जो अभीतक अज्ञात थो। उनमे से पहला तो सं० १८०१ का लिखा हुआ है, और दूसरा भी इसीके आस-पासका प्रतीत होता है, क्योंकि

१. वही, ए० ६५८।

टूं श्री जयपुरसे ६० मील और टोंक्से ३० मीलपर अवस्थित है। यह देवली जाने-वाली सडक्से लगभग २ मील दूर है। इसका प्राचीन नाम द्रोखपुरी है। इसमें तहसील है। एक इचार वर्ष प्राना विशाल जैन मन्दिर है। २२ जैन घर हैं।

उसमे प्राय: अठारह्वीं शताब्दीकी रचनाएँ है। उसीमे विद्यासागरकी छह कृतियाँ निबद्ध है।

विद्यामागर नामकं दो किन गुजरातीमे हो गये है, किन्तु दोनों ही सन्नहनी शताब्दीमे उत्पन्न हुए थे। एक तो तपागच्छीय विजयदान सूरिके शिष्य थे, उन्होंने सं० १६०२ में 'सुकौशल गीत'का निर्माण विया। दूसरे खरतरगच्छीय सुमित-कल्लोलके शिष्य थे। उन्होंने सं० १६७३ आसौज सुदी १० को 'कलावती चौपई' की रचना की थी। प्रस्तुत विद्यासागर उपर्युक्त दोनोंसे ही पृथक् है। उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमे ही लिखा। उनका समय भी अठारहनी शताब्दीका पूर्वाई माना जाना चाहिए, जैसा कि उनकी रचनाओंसे स्पष्ट है। उन्होंने संवत् १७३४ में 'भूपाल स्तोत्र छप्पय'का निर्माण किया था।

विद्यासागर कारंजाके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम राखू साह था। वे बघेरवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे। बघेरवाल जैनियोंकी एक उपजाति है, जो अब भी कारंजाकी तरफ अधिक रहती है। पिताके नामसे ऐसा स्पष्ट ही है कि ये एक साहूकार थे और लक्ष्मीकी उनपर कृपा थी। वे बर्मनिष्ठ भी थे, भगवान् जिनेन्द्रकी भित्तमे ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होता था। विद्यासागर भी वैसे ही बने। वे मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणके शुभचन्द्रके गुरुष्राता थे। उनके गुरुका नाम अभयचन्द्रसूरि था। विद्यासागर ब्रह्म विद्यासागर कहलाते थे। इससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचारो थे। उनकी रचनाएँ उनके भक्त-हृदयकी द्योतक है। प्रायः सभी मुक्तक हैं। उनमे सवैया और छप्योका अधिकतर प्रयोग किया गया है।

#### रचनाएँ

'सोलहस्वप्न छप्पय' नामकी कृतिमे तोर्थंकरकी मौंके सोलह स्वप्नोंका भिक्त-मय विवेचन हैं। इसमे केवल ९ पद्य हैं और यह अठारहवी शताब्दीके प्रथम पादमे लिखी गयी थी।

'जिन जन्म महोत्सव षट्पद'मे भगवान् जिनेन्द्रके जन्मकालीन महोत्सवकी झौकी है। इस अवसरपर इन्द्र इन्द्राणी तथा अन्य देवोंसहित आकर विविध उत्सवोंकी रचना करता है। उसीका एक सफल चित्र इस छोटे-से काव्यमें प्रस्तुत किया गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद ही है। इसमें कुल १२ पद्म है। एक पद्म देखिए,

१. जैन गुजरकिनक्रो, खरह १, माग ३, ५० क्रमश: ६४७, ६६६।

"चाल्यो मुरग तदा वियति मारगे विमाने । हाव माव स्विलास करों करें नृत्य सु ताने ॥ धुमि धुमि धुनिये सार उदार ज महल बज्जे । द्रमि द्रमि शब्दे चंग फार दों दल बहु गज्जे ॥ झिकिटि झिकिटि सुस्वरें करि धुग्धरी धम्म के बहु तदा । विद्यासागर कहें सुणो सुर किल्याणक कर यदा ॥५॥"

'सप्त व्यमन सर्वया'मे सात व्यसनोको छे'ड़नेकी बात कही गयी है। इसमें कुल सात पद्य है। इसका भी रचनाकाल वह ही है। सर्वयोंका प्रयोग किया गया है।

'दर्शनाष्टक' भगवान् जिनेन्द्रके दर्शनोसे सम्बन्धित है। इसमे बताया गया है कि भगवान्के दर्शन करने-मात्रसे ही यह जोव भव-समुद्रसे पार हो जाता है। इसमें ११ पद्य है। रचना-काल वह ही है।

'विषापहार छप्पय' सबसे बड़ा काव्य है। इसमे ४० पद्य हैं। यह छप्पयों-में लिखा गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवीं शताब्दीका प्रथम पाद ही है। इसमे भगवान् जिनेन्द्रकी भिक्तसे इहलौकिक और पारलौकिक दुःसोंके छूट जानेका विवेचन है। एक पद्यमें जिनेन्द्रका रूप इस प्रकार अंकित किया है —

"शबद शरीरातीत स्वामि तु हे वृषभेश्वर, रूप गंध रस रहित प्रभु तुं श्री जगदीश्वर । देह गंध सरूप शबद ना ज्ञान ने जांणे, लोक त्रि परमांण मांण जिन ज्ञांने बखांणे । श्रन्य लोक श्रमिमांन थी समरे नहीं तुझ ने कदा, वर विद्यासागर वदे तुझ गुण समरु हु सदा ॥३४:॥"

'भूपाल स्तोत्र छप्पय' मे कुल २७ छप्पय हैं। इसमे चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति की गयी है। इमकी रचना सं० १७३० आदिवनमाम सुदी सप्तमी गुरुत्रारके दिन कारंजामे हुई थी। एक पद्यमे भगवान्के दर्शनका आनन्द देखिए.

"निरख्यो नयने आज रसायन मंदिर सुसकर, नव निधान नुस्थान श्राज मिनि रख्यो दुखहर। यिद्ध सुरस नुसदन आज में नयने निरख्यों, चिंतामणि मुझ आज निरख्यु मुझ है यह हरख्यो। जिनगृह निरखे मैं सहु आज में निरख्या निरमका, विद्यासागर कहं जिन निरंखे पातिग गल्या ॥२५॥"

# ७५. बुलाकीदास (वि॰ सं॰ १७३७-१७५४)

वुलाकीदासकी वंग-परम्परा इस प्रकार थी: साहु अमरसी, प्रेमचन्द, श्रमणदाम, नन्दलाल और वुलाकीदाम। ये मूलतः बयानाक रहनेवाले थे। किन्नु लाला श्रमणदास वयाना छोड़कर आगरेमे रहने लगे थे। उनका पुत्र नन्दलाल योग्य, स्वस्थ और रूपसम्पन्न था, जिसपर मोहिन होकर प्रमिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी एक-मात्र पुत्री 'जैनी' ब्याह दी थी। जैनी रूप और शीलमे अनुपम तथा सरम्वतीकी तो साक्षात् अवतार हो थी। उसीके गर्भमें वुलाकीदासका जन्म हुआ। विदुपी माँकी देख-रेखमे वुलाकीदासका पालन-पोषण हुआ। वे विद्वान् भी वन सके और महाकवि भी। उनका कुल अग्रवाल और गोत्र गोयल था।

'नागरी प्रचारिणी पित्रका'के सम्पादकोंने उनके द्वारा रिचत 'श्रीमन्महा-शीलाभरणभूषित' नामके प्रत्यके आघारपर लिखा है, ''वे मूलरूपसे बयानाके रहनेवाले थे, किन्तु अन्त-पानके संयोगसे जहानावादमे आकर रहने लगे, जहाँ औरंगजेबके शासनमे सब प्रजा सुखी थी, उनके गुरुका नाम रतन था, जो गढ़ गोपाचलके रहनेवाले थे।" किन्तु 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूषित' उनकी किसी रचनाका नाम नहीं है, अपितु अपनी माताकी स्मृति रक्षाके लिए उन्होंने पाण्डवपुराणके प्रत्येक सर्गके अन्तमे 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूषितायां जैनीनामांकि-तायां भारतभाषाया' लिखा है। उन्होंने पाण्डवपुराणकी रचना अपनी माँकी आजासे ही की थी। जहाँतक जहानाबादका सम्बन्ध है, हो सकता है कि उनके पूर्वज वहाँ भी कुछ दिनों रहे हों।

बुलाकीदासने 'वचनकोश', 'प्रश्नोत्तरश्रावकाचार' 'पाण्डवपुराण' और 'जैन चौबीसी' की रचना को थी। इनमे पूर्णतया मित्तसे सम्बन्धित 'जैन चौबीसी' ही है, किन्तु अविधि तीन ग्रन्थोमें भी मित्तिके अनेकों स्थल है। कही जिनेन्द्र- की स्तुतियाँ, कहीं जिन मिन्दिरोंका सानिशय वर्णन और कही भक्तोंकी चमत्कार- पूर्ण कहानियाँ है। यहाँ सभी ग्रन्थोंका संक्षेपमे परिचय दिया जा रहा है:

१. पं अभी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६५।

२. ''वतन बुलाकी दास को, मूल वयौना जान। और रतन गृध्देव को, गढ़ गोपाचल थान। अन्त पान संजोग तें नगर जहानांवाद "नगर जहाना-बादमे साहिव औरंग साहि, विधिना तिस छत्तर दयौ, रहे प्रजा सुख माहि।" देखिए का० ना० प्र० पत्रिकांके इस्तलिखित हिन्दी प्रन्थोंका १५वाँ त्रैवार्षिक विवरण।

जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य

#### वचनकोश

इसकी एक प्रति 'सेटका कूंचा दिल्ली'के जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें मौजूद है। इसकी रचना वि॰ सं॰ १७३७में हुई थी। यह प्रति वि॰ सं॰ १८८३ की लिखी हुई है। इसमें १३० पृष्ट है। इसकी दूमरों प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं॰ १६४१ में निबद्ध है। यह प्रति विलकुल शुद्ध एवं पूर्ण है। इसमें १५७ पृष्ट है। इसपर लेखनकाल स० १८५३ पड़ा हुआ है। यह ग्रन्थ जैन-सिद्धान्तका विषय है, किन्तु हिन्दी-पद्योमें लिखा गया है। उद्योमें सरस्ता है।

### प्रश्नोत्तर-श्रावकाचार

इसकी प्रति दिल्लोके पंचायती मन्दिरके ग्रन्थमण्डारमं मौजूद है। इसका रचनाकाल मं० १७४७ और लेखनकाल सं० १९१७ में दिया हुआ है। इसमें कुल १०३ पृष्ठ है। इसको दूसरी प्रति जयपुरमें लूणकरजीके मन्दिरके वेष्टन नं० १०८ में निबद्ध है। इसार भी रचनाकाल सं० १७४७ पडा है, किन्तु लेखनकाल सं० १९४१ है। इसार भी रचनाकाल सं० १७४७ पडा है, किन्तु लेखनकाल सं० १९४१ है। यह प्रतिलिपि नासरीया ग्रामके दीवान घनकुँअरजी तेरापन्थीने लिखनायी थी। इसमें पृष्ठसंख्या १४५ है। इस ग्रन्थका विषय जैन धर्मानुसार श्रावकोके आचारसे सम्बन्धित है। किन्तु हिन्दी-पद्यमें लिखा गया है और उसमें अनेक स्थलोंगर साहित्यिक आनन्द सन्निहिन है।

#### पाण्डवपुराण

यह बुलाकीदासका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमे जैन-गरम्परानुमोदित पाण्डवोंकी कथा है। इसकी रचना वि० सं० १७५४ मे दिल्लीमे रहकर को गयी थी। वहाँ उनकी मौं जैनुलदे या जैनीने शुभवन्द्र भट्टारकका संस्कृत पाण्डवपुराण पढ़ा और अपने पुत्रको हिन्दोंमे रचनेकी आज्ञा दो। उन्हींने उस अज्ञाको पूरा किया। इस काव्यमे ५५०० पद्य हैं। उनकी काव्य-शिक्तपर अपना मत अभिव्यक्त करते हुए प्रसिद्ध पण्डित नायूरामजो प्रेमीने लिखा है, "रचना मध्यम श्रेणोको है, पर कही-कही बहुत अच्छो है। किवने प्रतिभा है, पर वह मूलग्रन्थ-

ताकी अर्थ विचारकै, भारत भाषा नाम।
 कथा पांडु सुन पंच को, की जै बहु अभिराम॥
 सुगम अर्थ श्रावक सबै, भनै भनावै जाहि।
 ऐसो रिवकै प्रथम हो, मोहि सुनावौ ताहि॥
 पाण्डवपुराण प्रशस्ति. दिल्लीवाली प्रति।

की क़ैदके कारण विकसित नहीं हो पायी। मूल ग्रन्थकी हो रचना बढ़िया नहीं है। " काव्य-शक्ति में जो हुई और पृष्ट है, किन्तु कथानकसम्बन्धो घटनाओं के घुमाव-फिरावमे कुछ दोष हैं, जो मूल ग्रन्थसे सम्बन्धित है। सम्बन्ध-निर्वाह भी विश्वंखल है। का० ना० प्र० के सम्पादकों का विचार है, "प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त रोचक है। कविता अच्छो है। " पत्रिकांके सम्पादकोंने वछनेरा (आगरा) के जैन मन्दिरके शास्त्रभण्डारसे एक प्रति प्राप्त की थी। उसपर रचना-संवत् १८२३ पड़ा हुआ है, जिसका खण्डन स्वयं सम्पादकोंने ही किया है।

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लोके हस्तिलिखित ग्रन्थोमे मौजूद है। लिथि सं०१८९२ की हुई है। इसमे २०१ पृष्ठ हैं। दूमरी प्रति जयपुरके बधी-चन्दजीके जैन-मन्दिरमे वेष्टन नं० ६४४मे निबद्ध है। इसमे पत्रसंख्या २०२ है और रचनाकाल सं० १७५४ दिया हुआ है। अछनेरावाली प्रतिके आवारपर प्रारम्भका एक छन्य छन्द देखिए,

"सेवत सत सुरराय स्वयं सिद्धिश्चित्र सिद्ध मय। सिद्धारथ सरवस नय प्रमाण सो सिद्धि जय॥ करम कदन करतार करन हरन कारन चरन। श्वसरन सरन श्रम्बार मदन दहन साधन सदन॥ इहविधि श्वनेक गुणगण सहित, जग भूषण दूषण रहित। तिहि नन्दकाल नन्दन नमत, सिद्धि हेत सरवज्ञ नित॥"

#### जैन-चौबीसी

इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तिल्खित हिन्दी ग्रन्थोके पन्द्रहर्वे त्रैवाधिक विवरणमे हुआ है। पत्रिकाके सम्पादकोंको इसकी प्रति 'मांगरील गुजर'के रहनेवाले श्री दुर्गासिह राजपूतके पास प्राप्त हुई थी। मांगरीलका डाकखाना इनकता, तहसील किरावली और जिला आगरा है। इसमे १९६ अनुष्टुप् छन्द है। सभी २४ तीर्थकरोंकी भिक्तिसे सम्बन्धित है। भगवान् खादिनाथकी वन्दनामें एक छन्द इस प्रकार है,

''बन्दौ प्रथम जिनेस को, दोष अठारह चुरी, वेद नक्षत्र प्रह औरष, गुन श्चनन्त मरी पुरी।

१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, पृ० ६६।

का० ना० प्र० पत्रिकाके इस्तिलिख्ति हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके त्रैवार्षिक पन्द्रहवें विवरणमें देखिए।

नमो करि फेरि सिद्धि को अष्ट करम कीए छार, सहत बाठ गुन सो मई, कर मगत उधार। आचारज के पद फेरि णमो, दूरी ब्रन्तर गति माउ, पंच श्रचरजा सिद्धि ते, मार जगत के राउ॥"

# ७६. विनयविजय (वि० मं० १०३९ तक थे)

ये एक श्वेताम्बर साधु थे। इनके गुढका नाम कीर्निविजय उपाध्याय था। कीर्निविजयजी वीरमगामके रहनेवाले थे। कीर्तिविजयकी गणना अच्छे विद्वानोमं थी। विनयविजय इन्होंके शिष्य थे। उन्होंने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख इन् प्रकार किया है: हीरविजय, विजयदेव, विजयसिंह, कीर्तिवजय, विनयविजय।

विनयविजयजी यशोविजयके समकालीन थे। दोनोने साथ रहकर ही काशो-मे विद्याद्ययन किया था। विनयविजयकी न्याय और साहित्यमे समान गति थी। इनका 'नयकणिका' नामका प्रन्थ अँगरेजी टोकासहित छप चुका है। 'पुण्यप्रकाशस्तवनम्' और 'पंचममवायस्तवनम्' भिक्तसे सम्बन्धित है। गुजराती साहित्यको उनकी विशाल देन हैं। उसमे 'नेमिनाथ भ्रमर गीतास्तवन', 'नेमिनाथ बारमास स्तवन', 'आदिनाथ विनती', 'चौबीसी', 'वीशी' और 'शाश्वत जिनमाय' अत्यिक प्रसिद्ध हैं। काशोमें रहनेके कारण उन्होंने हिन्दीमे भी समुचित योग्यता प्राप्त कर ली थी। उनका हिन्दीका एक प्रन्थ 'विनय-विलास'-के नामसे छा चुका है। इसमे कुल ३० पद है।

#### विनय-विलास

यह शरीर झूठा है, किसीके साथ नही जाता, यहाँ ही पड़ा रह जाता है। जीव उसको प्रेम करता है, करना नही चाहिए। आत्मा हो जीव है, जो कभी व्यय नही होता, जो कभी मरता नही। इसीको किवने एक सुन्दर रूपकके द्वारा उपस्थित किया है। आत्मा या जीव सवार है और शरीर घोड़ा। यह खानेमें तो होशियार है, किन्तु जब इसपर जीन कसो, तब यह सोना चाहता है। इसपर

नेमिनाथ अमर गीता स्तवन, गुजराती, २६वाँ पदा।
 जैन गुर्जर कविक्रो, भाग २, वन्बई, १६३१ ई०, पृ० ७।

२. जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरिबजय-दारा सम्पादित प्रस्तावना, पाद टिप्पणी, पृ० ६३।

३. सभीका संचित्र विवरण 'जैन गुर्जरकवित्रो', भाग २, १० ६-१७ में श्रंकित है।

कितना ही रुपया व्यय करो, कितना ही अच्छा चारा दो, सवारीके समय यह अवस्य ही इधर-उधर बहकेगा। यह सेवाएँ तो बहुत प्रकारकी करवाता है, किन्तु सवारको कही दूर अंगलमें जा पटकना है। अतः इम विगडैल घोडेको ठीक रास्तेपर लानेके लिए, चाबुकसे काम लेना होगा। बिना ऐसा किये यह संसारकपी मार्ग कैसे पार कर सकेगा? वह रूपक देखिए.

''वांरा झ्या है रे तू मत भूले असवारा।
तोहि सुधा ये लागत प्यारा, अंत होयगा न्यारा॥
चर चीज और डरे कैंद सों, ऊबट चलें अटारा।
जीन कसे तब सोया चाहै, खाने कीं होशियारा॥
खूब खजाना खरच खिलाओ, द्यो सब न्यामत चारा।
असवारी का अवसर आवे, गिल्या होय गंवारा॥
छिनु ताता छिनु प्यासा होवे, खिजमत बहुत करावन हारा।
दौर दूर जंगल में डारे, झूरे धनी विचारा।।
करहु चोकड़ा चातुर चौकस, द्यों चाबुक दो चारा।
इस घोरे को 'विनय' सिखावो, ज्यों पावो मवपारा॥''

यह मनुष्य सांसारिक सुखोको प्राप्त करनेके लिए बहुत ललचाता है। एक-के बाद दूसरेको प्राप्त करनेकी उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं। वह मृग-तृष्णाकी भाँति उनके पीछे अविराम गतिसे दौड़ता है किन्तु कुछ मिलता नहीं। जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसे यह पता नहीं कि उसके भीतर ही सुधाका सरोवर लहरा रहा है। उसमें स्नान करनेसे सब दु:ख दूर हो जाते हैं, और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। शास्त्रत सुख उसके पास ही है। वह व्यर्थमें ही इधर-उधर भटकता फिरता है,

> "िकया दौर चहुं ओर जोर से, मृगतृष्णा चित लाय । प्यास बुझावन बूंद न पाई, यों ही जनम गमाय ॥ प्यारे काहे कूं त् ललचाय ॥ सुधा सरोवर है या घट में, जिसतें सब दुल जाय । 'विनय' कहे गुरुदेव सिखावे, जो लाऊं दिल टाय ॥ प्यारे काहे कूं त् ललचाय ॥"

सांसारिक पदार्थोंके लिए ललचाना मूर्खता है। जिनके लिए यह जीव व्याकुल होकर 'मेरी मेरी' करता है, वे जलके बुलबुलेके समान क्षणिक हैं। क्षणिक पदार्थोंमें चिरन्तन सुख ढूँढ़ना मूर्खता ही है। माया-जन्य विकल्पोंने जीवके शुद्ध स्वमावको आच्छादित कर रखा है। वह अनृष्टिके कौटोंपर लेटकर दुःव पा रहा है, ज्ञान-कृमुमोंको शय्यापर लेटनेका उसे कभी सौभाग्य हो प्राप्त नही हुआ। देखिए,

"मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीउ अकुलाय।
पलक एक में बहुरि न देखे, जल-बुंद की न्याय॥
प्यारे काहे कूं ललचाय॥
कोटि विकल्प ध्याबि की वेदन, लहीं खुद्द लपटाय।
ज्ञान-कुसुम की सेज न पाई, रहे श्रवाय भ्रवाय॥
प्यारे काहे कूं ललचाय॥"

यहाँ 'बाडरे' शब्द ऐमें उपयुक्त स्थानपर बैठा है, जिससे समूचे पद्यमें जीवन आ गया है। उपयुक्त स्थानपर शब्दोंको विठाना सच्चे कलाकारका ही काम है। विनयविजयको माषा, शैली और भाव सभी कुछ मनोहारी है।

# ७७. देवाब्रह्म ( १८वीं शताब्दीका पूर्वार्ध )

अभीकी खोजोंमे देवाब्रह्मकी कुछ रचनाओका पता चला है, जिनके आधारपर यह निश्चिन्त होकर कहा जा सकता है कि वे हिन्दीके उत्कृष्ट किव थे। सैकडों बिखरे पदों और विनित्योंमे जैसे उनका हृदय ही फूट पड़ा है। भाषा भी परि-माजित है। उसपर कुछ राजस्थानीका प्रभाव है। देवाब्रह्मके अधिकांश पद्य भगवान् जिनेन्द्रके चरणोमें समर्पित हुए हैं।

'देवाब्रह्म'में ब्रह्म शब्द उपाधिमूचक हैं जो उनके ब्रह्मचारी होनेकी बात घोषित करता है। उनका नाम 'देवजी' था। यह स्वीकार करते हुए भी कि 'देव' का प्रयोग प्रायः नामके अन्तमें ही होता है, निश्चय रूपसे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि 'देवजी' नाम नहीं हो सकना। नामोंकी विचित्रता सभीको विदित है।

बाबृ कामनाप्रसादजीने अपने इतिहासमे देव ब्रह्मचारी और केशरीसिहकों लेकर एक शंका उपस्थित की है। उनका कथन है कि "देव ब्रह्मचारी ( केशरी सिंह) कुत 'सम्मेदशिखर विलास' नामक रचना हमारे ग्रंग्रहमें है। अर्थात् क्या

श्राराधना कथाकोशके कर्ना नेमिदत्तने और प्राकृत श्रुत स्कन्थके रचिवता हेमचन्द्रने उपाधिके रूपमें ब्रह्म शब्दका प्रयोग किया है।

२. हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास, १० १६४।

देव ब्रह्मचारी केशरीसिंह थे ? और यह रचना क्या केशरीसिंह कृत है ? किन्तु उसके अन्तिम पद्योसे स्पष्ट है कि न तो देव ब्रह्मचारी केशरीसिंह थे, और न यह कृति केशरीसिंहकी ही है। छोहाचार्यके जिस घत्ताबन्ध पुनीत सुप्रन्थके आधारपर देवाब्रह्मने इस रचनाका निर्माण किया, उसका अर्थ पण्डित केशरीसिंहने समझाया था। पण्डितजी जयपुर नगरमे छश्करके मन्दिरमे रहते थे। देव ब्रह्मचारी भी जयपुरके ही रहनेवाले थे।

ब्रह्मचारी होनेके कारण देवाब्रह्मजी स्थान-स्थानपर घूमते थे और वहाँकी जनताको उपदेश देते थे। एक बार उन्होंने चम्पावती नगरीमे चौमासा किया और वहाँकी प्रजाको ज्ञानका मार्ग दिखाया। उन्होंने एक पद्यमे चम्पावतीका विश्वद वर्णन किया है। उनके

- १. श्री लोहाचारज मृनि घर्म विनीत हैं। तिन कृत घत्ता बंध सुग्रन्थ पुनीत है।। ता अनुसार कियो सम्मेद विलास है। देव ब्रह्मचारी जिनवर को दास है।। केसरी सिंह जान, रहै लसकरी देह। पण्डित सब गुण जन, याको अर्थ बताइयो।। देखिए, वही।
- देवाब्रह्म चौमासो छायो, नगरी मे सुष पाय ।
   सब पंचां कौ ग्यांन सुणायो, समकति व्रत अधिकाय ।।
   देखिए, महावीरजी श्रतिशय तीर्थ चेत्रके एक प्राचीन गुटकेमें संकलित देवाब्रह्मजीके पद और विनतियाँ।
- ३. जंबूदोप भरतषेत्र मै, देस ढुंडाहड सार ।

  नगरी वसै चंपावती जी, देवपुरी गुणचार जी ।।

  राजनीति पालै सही जी प्रजा सुषी घर बारि ।

  ंचिस पुरिष सदा बसै जी पूजा दानि करारि जी ।।

  जिन मंदिर तो बड़ो बडचो जी, कोटि बीचि बिसतारि ।

  गढ के बाहिर बसती बिचै, फुनि जिन मन्दिर सार जी ॥

  दोय गो विराजै सदा जी, प्रीति भाव सुषकार ।

  घरम घ्यान साधैं सबै जी, घरि घरि मंगलाचार जी ।।

  ऐसी नगरी देषि कैं जी, तपसी आवै साघ ।

  सब पंचां की ग्याण सुनावै, सुरग मुकति करतार जी ।।

  नहीं, पब १-४।

और जैन पंचायतके बोच मन्दिरको लेकर झगड़ा हुआ। लोगोंने उसे समझाया वह माना नहीं। देवाब्रह्मजीने उसे निम्नलिखित पंक्तियोने समझाया—

"झगड़ा में कछु हाथ न आवै, अरथ बिनां हो मार। मान बड़ाई कारणों जो, बांधे करम अपार जी॥ और ठिकाणों पाप करें सो, मंदिर में किट जाय। जिन मंदिर में दोष उपावै, कैसे उतरें पार जी॥ भूत प्रेत लागें छै ज्यां कों, बैद उतारे आप। क्रोध मान की चोकड़ी को, ग्यान षिमां उतार जी॥ किसका मंदिर किसकी संपति, किसका ये घर दार। सुपनां को मेलो बरायों जो, झुडो सब संसार जी॥

देवाब्रह्मजीका एक 'विनती-संग्रह' जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं ० ५४ में संकलित हैं। इस गुटकेमें ३२ पन्ने हैं। महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमें भी एक प्राचीन लिखा हुआ गुटका है, जिसमें देवाब्रह्मजी-की विनतियाँ और पद लिखे हुए हैं। इस गुटकेकी एक विनती देखिए,

. "अंजनरु चौर जू सात बिसन में, ताकूं मी जिन तारयो। मील सरीषो पापी प्राणी, मौ सागर मैं उबारयो॥ श्री जिनदेव पाया जी, उदे मेरा माग श्राया जी।। मींडक जौंषि पस्तणीं, जिहि दरसण माव लगायो। गज पग नीचें प्राण छोडयो, सुरंगा मैं पद पायो।। षोटी जाति विंडाल की जी, घात करें श्रीवकाय। जिनवर नांव जप्पां थकां जी, आवागमण मिटाय॥ सरधा करिकें पूजे ध्यावे, मन वंकित फल पावे। देवाबहा चरणांचित लावे, करम कलंक मिटावे॥"

देवाब्रह्मजीके पद दि॰ जैन मन्दिर बड़ौतके पदसंग्रहको एक हस्तिलिखित प्रतिमें अंकित है। उनके पदोंका एक संकलन जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रह ४९३ सं॰ में भी रखा है। उनके पदोंका प्रसादगुण पाठकके मनको मोहित किये बिना नहीं रहता। एक पद इस प्रकार है,

"जगपति त्योरा छा महाराज, विडद विचारो छा महाराज॥

१. वही, पद्य ११-१४।

¥

में अपराध श्रानेक किया जी. करो गुणराज ॥ श्रौर देवता सब ही देप्या, काजि ॥ खेद सहो बिन थाको जस तो सुर नर गावै, पावै पद सिव काज ॥ चित ल्यावै देवाब्रह्म चरणां सेवग करि हित काज।"

देवाब्रह्मको एक अन्य रचनाका नाम 'सासबहूका झगड़ा' है, जो पदोंके रूप-में ही लिखो गयी है। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमे वेष्टन नं॰ ४३८ में निबद्ध है। इसमे केवल १७ पद्य है। राजस्थानीका प्रभाव है।

# ७८, सुरेन्द्रकीर्त्ति मुनीन्द्र (वि॰ सं॰ १७४०)

ये मूळसंघ बलात्कार गणकी नागौर शाखाके भट्टारक देवेन्द्रकीत्तिके शिष्य थे। सुरेन्द्रकीत्ति सं० १७३८ की ज्येष्ठ शुक्ला ११ को भट्टारक पदपर अधि-ष्ठित हुए थे और ७ वर्ष तक रहे। वे विरथरा ग्रामके निवासी थे। गोपाचल गढ़ अधिक जाया करते थे। इनका गोत्र पाटणी था। इन्होने हिन्दीमें 'आदित्यवार कथा' और अनेक सरस पदोंकी रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पंचमास चतुर्दशी त्रतोद्यापन' और 'ज्ञान पच्चीसी त्रतोद्यापन' नामकी कृतियाँ हिन्दी जय-मालाओंके रूपमे लिखी। वे अर्हन्त-भिक्तकी प्रतीक है।

एक दूसरे सुरेन्द्रकीत्ति और हुए हैं। उनका सम्बन्ध काष्ठासंघ, नन्दीतट-गच्छसे था। वे इन्द्रभूषणके शिष्य थे और उनके उपरान्त भट्टारक बने। उन्होंने अनेक यन्त्र और मूर्तियोकी स्थापना की। उन्होंने कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विषापहार और भूपाल स्तोत्रोंका हिन्दी छप्पयोंमे रूपान्तरण भी किया था। हिन्दीमे कोई मौलिक रचना उन्होंने नहीं लिखी। इनका समय सं०१७४४ से १७७३ माना जाता है।

तीसरे सुरेन्द्रकीर्ति वे थे, जो बलात्कार गण, जेरहट शाखाके सकलकीर्तिके उपरान्त सं० १७५६ में भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए। इन्होने किसी हिन्दी रचनाका निर्माण नहीं किया। चौथे भट्टारक बलात्कारगण दिल्ली जयपुर शाखाके क्षेमेन्द्रकीर्तिके शिष्य थे। वे सं० १८२२ में भट्टारक बने थे। इनसे

जयपुरको भट्टारकीय गद्दीका आरम्भ हुआ था। यहाँ पहले सुरेन्द्रकीर्तिसे मतलब है। वे 'सुरेन्द्रकीर्त्ति मुनीन्द्र' कहलाते थे।

### आद्त्यवार कथा

सुरेन्द्रकीरिंत मुनीन्द्रने इस कथाका निर्माण वि० स० १७४० जेठ सुदी १० को गोपाचलगढ़मे रहकर किया था। इस कथाको वीरसिंह जैन इटावासे सन् १९०६ मे प्रकाशित कर चुके है। कथाकी रचना गोपाचलगढ़के जैसवाल शाह जसवन्तके भाई भगवन्तकी धर्मपत्नीकी प्रार्थनापर की गयी थी। कथाका सम्बन्ध जिनेन्द्रकी भक्तिसे हैं। कतिपय पंक्तियाँ है,

"कामी देश बनारस प्राम। सेठ बड़ी मितसागर नाम॥
तासु घरनि गुण सुन्दर सती। सात पुत्र ताके सुभमती॥
सहसकूट चैत्यालयो एक। आये सुनिवर सहित विवेक॥
आगम सुनि सब हरषित भये। सबै लोक वंदन को गये॥"

#### पद

इनके लिखे हुए विविध पद महावीरजी अतिशयक्षेत्रके एक प्राचीन गुटकामे संकल्पित है। जिनेश्वर पार्श्वनाथको भिक्तमे लिखा हुआ एक पद है,

"जै बोलो पाश जिनेश्वर की ॥
जुगल नाग जिहिं जरता राख्या,
पदवी दी फणीश्वर की ॥
बाल पणें जिहिं दीष्या लीनी,
लक्ष्मी छोड़ि नरेश्वर की ॥
केवलज्ञान उपाय मयो है,
जो ही सिद्ध मुनीश्वर की ॥
कीर्त्ति सुरेन्द्र नमैं तसु पद कूं,
नित प्रति पुजि गणेश्वर की ॥'

सुरेन्द्रकीर्तिके पदोमे आध्यात्मिक होलियोकी छटा मोहित करनेवाली है। गोरी सुमति अपने पति चेतनके साथ होली खेल रही है,

> "श्रातम ग्यान तणी पिचकारी, चरचा केसरी छोरो री। चेतन पिय पै सुमति तिया तुम, समरस जल मर छोरो री॥

सितवागो तप चंदन छिनको, कीरति अतर सुवासो री। सहजानन्द मीठा इ जो सु, ज्ञान अमळ को प्यारी री।। गुरु के बचन बजावी बाजा, निटनी कुमति नचावी री, मित के चित्र कुराग तिज कें, आतम होरी गावो री॥ अनुमी अमृत कुंपाना चौ, निज घरि हरष बढ़ावी री। कीर्ति सुरेन्द्र कहें इस जग में; घेळन हार जयो जोरी॥"

# पंचमास चतुर्शी व्रतोद्यापन

इसको एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैनमन्दिरमे वेण्टन नं० १२९ मे निबद्ध है। इस संप्रहमें ६५४ पृष्ठ है, जिनमे ३०६ से ३११ तक यह व्रतोद्यापन लिखा हुआ है। इस संप्रहका लेखनकाल सं० १८६५ है।

### ज्ञान-पच्चीसी व्रतोद्यापन

यह भी उपर्युवत संग्रहमे ही संकलित है। यह पृष्ठ ५३७ से ५४५ तक अंकित है। इसका लिपिकाल सं० १८४० दिया हुआ है। यह लिपि जयपुरके चन्द्रप्रभ चैत्यालयमे हुई थी।

# ७९. खेतल (वि॰ सं॰ १७४३-१७५५)

इन्होने कवितामें अपना नाम खेता, खेतसी, खेताक और कही-कही खेतल रखा है। नन्दोसूचोके अनुसार इनका मूल नाम खेतसी था, किन्तु जब दीक्षा छो तो दयासुन्दर हो गया। खेतसी नामके कई किव हो गये है, जिनमे-से एक तो साई शाखाके चारण किव थे, जो जोवपुरके महाराजा अभर्यासहके आश्रय-मे रहते थे। इन्होंने सं० १७८० मे 'भाषा-भारय' नामका डिंगल भाषामें एक बन्य लिखा था। इसमें महाभारतके अठारह पर्वोका सारांश तेरह हजार छन्दोंमे लिखा गया है। वे खेतसी उच्चकोटिके विद्वान् और प्रतिभावान् किन थे। किन्तु उन्होंने किनामें अपना नाम सर्वत्र 'सोह' लिखा है, अतः प्रस्तुत खेतसीसे उनका पृथक्करण स्पष्ट ही है। एक दूसरे खेतसी और हुए है जो कि जैन ही थे। वे मेवाड़के रहनेवाले थे और उन्होंने मेवाड़के वैराट गाँवमे 'धन्नारास'की रचना सं० १७३२ मे की थी। उन्होंने अपनेको लोकागच्छके पूज्य दामोदरजीका शिष्य बतलाया है। खेतल खरतरगच्छीय थे और खरतरगच्छके आचार्य जिनराजसूरिके शिष्य दयावल्लभके शिष्य थे। इन्होंने प्रसिद्ध बाचार्य जिनचन्द्रसूरिजीके पास सं० १७४१ फाल्गुन बदी ७ रिववारको दीक्षा ली थी।

खेतल कहाँके रहनेवाले थे यह प्रामाणिक रूपसे नहीं कहा जा सकता। किन्तु उनकी भाषापर मेवाड़ी झलक देखकर स्पष्ट-सा है कि वे मेवाड़के ही रहनेवाले होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उदयपुर शहरकी गजल लिखी है, जो कि मेवाड़की राजधानी थी। गजल तो उन्होंने चित्तौड़गढ़की भी लिखी है और ऐसा अनुमान होता है कि जती होनेके बाद वे इन दोनों स्थानोंपर रहे थे। उन्होंने उदयपुरके महाराणा अमरसिंह और जयसमुद्र तालाबकी रमणीयताका उल्लेख किया है।

जदयपुरकी गद्दीपर अमर्रासह नामके दो महाराणा हुए हैं। एक तो महाराणा प्रतापसिहके पुत्र थे, जिन्होंने संवत् १६५३ से १६७६ तक राज्य किया। दूसरे महाराणा जयसिहके पुत्र थे। जनका राज्य संवत् १७५५ से १७६७ तक माना जाता है। खेतल दूसरे महाराणा अमर्रासहके राज्यमे मौजूद थे। क्योंकि जन्होंने जिस जयसमुद्र नामके तालाबका वर्णन किया है, वह पहले अमर्रासहके समयमे नहीं था। जसका निर्माण महाराणा जयसिहने करवाया था। अतः खेतलका समय अठारहवीं शताब्दीका मध्याह्म मानना चाहिए। श्री अगरचन्दजी नाहटाने जनको जदयपुर गाजलका निर्माण संवत् १७५७ मगसिर बदी ५ बतलाया है। मुनि जिनविजयजीने जिस 'जदयपुर गाजल'का सम्पादन किया था, जसपर रचनासंवत् नहीं था, किन्तु अभय जैन ग्रन्थालयकी प्रतिपर रचनाकाल ८०वे पद्यमें

१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, १० २४५।

२. जैन गुर्जरकविश्रो, भाग २, पृ० २८६-८७।

३. देखिए, उनके द्वारा रचित बावनीका ६४वाँ पद्य ।

४. देखिए, उदयपुर गजल, गजल नं० १४-१७ श्रीर ७१। भारतीय विद्या, वर्ष १, श्रंक ४, ५० ४३१ श्रीर ४३४।

दिया हुआ है। 'चित्तौड़ गजल' इसके पहले ही बनी थी।

खेतल जती खेता कहे जाते थे। उन्होंने एक स्थानपर जतीके गुणोको गिनाया है। वे एक उदार साधु थे। उन्होंने भगवान् जिनेन्द्रके साथ-साथ अन्य देवी-देव-ताओंको भी नमस्कार किया है। उनको गजलें वर्णनात्मक होते हुए भी रस-युक्त हैं। खेतलको बावनो जिनेन्द्र भिन्ति सम्बन्धित है। 'जैन यती गुण वर्णन' भी उन्हींको कृति है।

# चित्तौड़की ग़ज्रल

इस गजलको मुनि कान्तिसागरजोने फार्बस गुजराती साहित्य सभा बम्बईके त्रैमासिक पत्रमे छपवाया है। इसकी एक दूसरी प्रति 'अभय जैन ग्रन्थालय' बीका-नेरमे मौजूद है। उसका सक्षिप्त परिचय श्री अगरचन्द जी नाहटा-द्वारा सम्पादित 'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तिलिखित ग्रन्थोकी खोज, द्वितीय भाग' मे प्रकाशित हो चुका है। इसके पचपनवे पद्यके अनुसार इसका रचनाकाल स० १७४८ श्रावण बदी १२ मानना चाहिए। वह राणा जयसिंहका समय था। इसमे कुल ५६ पद्य है।

### उद्यपुरकी गज्रळ

यह 'भारतीय विद्या' के वर्ष १ अंक ४ मे मुनि जिनविजयजी-द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुकी है। परन्तु इसमें रचना-संवत् नही है। इसकी दूसरी प्रति अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेरमें मौजूद है, और उसका संक्षिप्त परिचय 'राजस्थानमे हिन्दोके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग'मे छप चुका है। उसपर रचना-संवत् पड़ा हुआ है। प्रारम्भमे हो कविने एकलिंगजी, नाथद्वारेके श्रीनाथजी, राठसेन गिरिदेव, आवेरी उमारमण, भुवाणा भोलानाथ, और

संवत सतरे सतावन, मगिसर मास धुर परव धन्न ।
 कीन्हीं गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज ॥८०॥
 राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखिन प्रन्थोंकी खोज, दितीय भाग, एष्ट १०१।

२. वही, पृष्ठ १०३।

३. खरतर जती किव खेताक, आंखे मौज सुं एताक। संवत् सतरेसे अड़ताल, सावण मास ऋतु वरसाल॥ विद परव वाखी तेरी कि, कीनी गजल पिढयो ठीकि।।५५॥ देखिए, वही, पृ० १०३।

४. भारतीय विद्या वर्ष १, श्रांक ४, पृ० ४३०-३५।

५. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तिलिखित अन्थोंकी खोज, भाग २, ५० १००-१।

रतनपुरके हनुमन्तको नमस्कार किया है। उदयपुरके भी सभी देवी-देवताओंका स्मरण किया है। इसके बाद महाराणाके दरबार, महल, मन्दिर, बाजार और बाग-बगीचोका सुन्दर वर्णन है।

### बावनी

इसकी रचना संवत् १७४३ मर्गासर सुदो १५ शुक्रवारके दिन दहरवास नाम-के गाँवमे हुई थी। इसकी एक प्रति श्री नाहटाजीके पास है। इसमे कुल ६४ पद्य है। किव खेतलने दहरवासमे 'चौमासा' किया था, उसी मध्यमे इसको रच डाला होगा। इसके अन्तिम कुछ परिचयात्मक पद्य देखिए,

''संवत् सत्तर त्रयाल, मास सुदी पक्ष मगस्सिर । तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुथिर । बारखरी रो बन्ध, किवत्त चौसठ कथन गति । दहरवास चौमास समय, तिणि भया सुखी अति । श्री जैनराज सुरिसवर, द्यावल्ळम गणि तास सिखि । सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि लहि जोड़ि पुस्तक लिखि ॥६४॥"

# जैन यती गुण-वर्णन

-किव खेतलको यह रचना 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह' पृ० २६० पर प्रकाशित हो चुकी है। छोटी-सी रचनामें प्रवाह हैं। जैन यतीके प्रति अत्यधिक श्रद्धानके कारण गुण गिनानेका काम भी सरस हो गया है:

"केंद्र तो समस्त न्याय प्रन्थ में दुरस्त देखे, फारसी में रस्त गुस्त एजे छत्रपती है। किस्त करें तप की प्रशस्त धरें योग ध्यान, हस्त के विलोकवे कुं सामुद्रिक मती है। प्ज के गृहस्त के वस्त्र के ज प्राहक हैं, चुस्त है कला में, हस्त करामात छती है। खेतसी कहत पट् दर्शन में खबरदार, जैन में जबर्दस्त ऐसे मस्न 'जती' हैं॥"

# ८०. भाऊ (१७वीं -१८वीं शताब्दीका प्वधिं)

एक जैन कवि थे। इनका जन्म गर्ग गोत्रमे हुआ था। इनके पिताका

१. वही, पृष्ठ १४४-४५।

नाम 'मुलू' था, 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के खोज-विवरणमे उनका नाम मलूक दिया हुआ है, जो उसीमें अंकित 'पुष्पदन्तपूजा' की अन्तिम प्रशस्तिसे असत्य प्रमाणित हो जाता है। 'मुलूको पूत'का स्पष्ट अर्थ है 'मुलू'का पुत्र । मलूकका पुत्र होनेके लिए एक और 'क'को आवश्यकता थी। जहाँतक भाऊके रचना-कालका सम्बन्ध है 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के सम्पादकोने उसको 'अविदित' कहा है। इस विषयमे कोई स्पष्ट लेख अभीतक मालूम नही हो सका है। वैसे उनकी 'आदित्यवारकथा' एक ऐसे गुटकेमे निबद्ध है, जिसका लेखन-काल सं० १७६३ है। अब 'नेमिनाथ रास' नामको रचना और प्राप्त हुई है, वह जिस गुटकेमें संकल्ति है, उसका लेखन वि० सं० १६९६ में समाप्त हुआ था। इससे स्पष्ट है कि भाऊ इमसे पूर्व ही हुए होंगे। अभीतककी खोजोमे इनकी चार रचनाओं-का पता लगा है: 'आदित्यवारकथा', 'पार्श्वनाथ कथा', 'पुष्पदन्त-पूजा' और 'नेमिनाथ रास'। चारों ही मिनतसे सम्बन्धित है।

### आदित्यवार-कथा

इसका दूसरा नाम 'रिवन्नत कथा' भी है। जैन-परम्परामें 'रिवन्नत कथा' सम्बन्धि विपुल साहित्य है। वैसे यह है तो न्नतसे सम्बन्धित, किन्तु इसमें भगवान् पार्श्वनाथकी भिवत हो प्रधान है। गुणघरको रश्नोंका संचय देनेवाले भगवान् पार्श्वनाथको शासनदेव और देवी, घरणेन्द्र तथा पद्मावती हो थे। उन्होंको प्रेरणासे गुणघरके सब भाइयोंने रिवन्नत करना प्रारम्भ किया, और रिवन्नत पूजाके लिए उन्होंने एक विशाल जैन मन्दिरका निर्माण करवाया। 'रिवन्नत' में 'रिवन्नत-पूजा' ही प्रमुख है।

भाऊकी 'आदित्यवार कथा' अत्यिषिक लोकप्रिय हुई। जयपुरके लूणकरजीके मन्दिरके गुटका नं० ८७ और बड़े मन्दिरके गुटका नं० ९९ मे उसकी एक-एक प्रति निबद्ध है। वधीचन्दजीके मन्दिरके ९ गुटकोंमें और ठोलियोंके तीन गुटकोंमे पृथक्-पृथक् प्रतियां लिखी हुई है। इनमें बधीचन्दजीके मन्दिरका गुटका 'नं० १५' सबसे पुराना लिखा हुआ है। वह सं० १७५९ मे लिखा गया था। और सब प्रतियां इसके बादकी हैं। गुटका नं० १३६ में इस कथाके सबसे अधिक पद्य सन्निहित है, अर्थात् १५४।

प्रारम्भमे चौबीस तोथँकरोंको फिर शारदाको स्तुति की गयी है,

१. काशो नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका त्रैवार्षिक पन्द्रहवाँ खोज निवरण, Appendix II. एष्ट ८६।

"सारद तणी सेवा मन धरौ, जा प्रसाद कवित्त ऊचरौ,
मूरष ते पंडित पद होई, ता कारणी सेवे सब कोई,
छह दरसण मुषी भेडन साण ॥
वरह गलगज सोती हार, गले पाटी यो सोवनं सरीर
कानां कुंडल रतनं जडी, सीस मोगी मोत्या झलमले ॥
वरण नेवर रूण झुण करै, हंस चदी कर बीण लेह
सुमरत बुधी महाफल देह, सारद नवर्षी कर बहु साई ॥

# पाइवेनाथ-कथा

यह भी एक पद्य-बद्ध काव्य है। इसमें भगवान् पार्वनाथका जीवन-चरित्र दिया हुआ है। यह जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १६५ में निबद्ध है। पुष्पदन्त-पूजा

इस पूजाका उल्लेख 'काशो नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के पन्द्रहवें त्रैवार्षिक विवरणके 'Appendix II' में, पृष्ठ ८९ पर हुआ है। सम्पादकोंको इसकी प्रति किरावली, आगराके जैन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी। इसमें ६७२ अनुष्टुप् छन्द हैं। जैनोंके नौवें तीर्थंकर पुष्पदन्तकी पूजा की गयी है। इसका आदि और अन्त देखिए,

### आदि

"अगर अवर धूप चन्द्रन षेवो भविजन लाय। देखे सुर षग श्रानि कौतिग डाय मेरु सुद्र्यंन ॥ धूपं नालिकेर दाम पिता प्गी फल दे आदि। चढ़ाइए जिन चरन आगे मोषक लउत पादि॥"

### अन्त

"अजर ग्रमर सोड जित्य मयी, सो जिनदेव समा को जयी। दीन दीख्यी रच्यी पुरान, ओछी बुधि में कियो बखान॥ हीन अधिक जो अछिस होय, ताहि संवारी गुनियर लाये। उत्तम नगर तिहुन पुर जानि, तहां कथा को मयो बषान॥"

## नेमिनाथरास

यह एक उत्तम कृति है। इसमें १५५ पद्य हैं। सभी चौपाई छन्दमें लिखे गयं हैं। इस 'रास' का, नेमिनाथको वैराग्य लेनेवा की घटनासे सम्बन्थ है। ३९ समुद्रविजयके द्वारपर बारात पहुँची। दुलहा थे नेमीश्वर, कृष्णके छोटे भाई। किन्तु द्वारपर वँधे असंख्य जीवों को विलाप करते देख, वे दीक्षा लेकर गिरनारपर तप करने चले गये। जीवों को काटकर भोज्यपदार्थ बनाना था। नेमीश्वरके हृदयमें करुणा उपजी। संसारकी निःसारता स्पष्ट झलक उठी। बिना विवाह किये चले गये। किन्तु राजीमती क्या करे। इसका विश्वव्यापी विरह गरज उठा। उसकी वेचैनी दुष्टह थी। यह रास उसीको लेकर चला है।

बारात आ रही है। दुलहिनकी उत्सुकताका क्या ठिकाना है। कहींसे उसने सुना है कि नेमीश्वरको श्रृंगार अधिक प्रिय है। राजपृत्रीको श्रृंगार-साधनोंकी कमी नहीं थो। उसने हाथोमे हीरों-जड़े कंगन पहने, गलेमे मोतियोंकी माला धारण की, वेणीको फूलोसे सजाया। ललाटपर तिलक, नेत्रोमे काजल और मुखमें पान मुशोभित हो उठा। सजी राजुलका चित्र है,

"रूप अञ्चगळ णेमिकुमार, सुण राजमती कियो श्रंगार। कर कंकण वहु हीरा जड्यो, पिहिर हार गज मोती मच्यो॥ कुसुम-सीस बंधे बहुताय, तिलकु लिलाट न वर्णो जाय। नयणा कज्जल सुखि तंबोलु, अंगि चढाइयो कुंकुम रोल॥ पिहिर पटोंरे दक्षिण चीर, जिंकुं सिंदूरह मिलियो खीरु। चलणन्ह नेवर कौ झणकार, सब वर्ण तो होइ पसार॥"

जब राजुलने सुना कि नेमीश्वर दीक्षा लेकर तप करने चले गये हैं, तो मूच्छित होकर गिर पड़ी। उसने दूसरा विवाह न किया। उस एकके विरहमें जीवन बिता दिया, जो न कभी आया, न आनेवाला था। इस काव्यमें विरहके अतिरिक्त वीररसके छुटपुट दृश्य है। वे मूल प्रसंगमें जड़से गये है। कथानक सशक्त है। अवान्तर कथाएँ मुख्य कथाकी सहायकके रूपमें प्रस्तुत हुई है। रसमें प्रवाह है। आरम्भमें सरस्वतीकी वन्दना की गयी है।

"सर्स्वती माता बुद्धिदाता, करहु पुस्तक छेई। उर पहिरि हारू करि सिंगारू हंस चढ़ी वर देई॥ सेवंत सुर-नर नवहिं सुनिवर, छहौं दरसण तोहि। कवि जंपड माड करि पमाड, बुद्धि फल मोहि॥"

यह रचना जैनमन्दिर पाटौडी जयपुरके गुटका नं० ६५ में पू० ६२९ से ६३३ पर अंकित है।

# ८१. लक्ष्मीवल्लभ ( १८वीं शताब्दीका दूसरा पाद )

आप खरतरगच्छीय शाखाके उपाध्यक्ष लक्ष्मीकीर्तिजीके शिष्य थे। उनके लिए 'अमरकुमार-चरित्र-रास'में 'वाणारसी लखमीकिरित गणी'का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध है कि वे बनारसके रहनेवाले थे। अवश्य ही विद्वत्ताके क्षेत्रमे उनकी विशेष स्थाति रही होगी। लक्ष्मीवल्लभने उन्हींके चरणोमे बैठकर अपनी शिक्षा-दीक्षा आरम्भ की थी। कुछ ही समयमे वे व्युत्पन्न हो गये और उन्होंने विपुल साहित्यका निर्माण किया। उनका हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और संस्कृत चारो भाषाओपर समानाधिकार था। संस्कृतमे निर्मित हुए उनके साहित्यसे यह प्रमाणित है कि वे उच्चकोटिके विद्वान् थे। 'कल्पसूत्र' और 'उत्तरा-ध्ययन'की जिसने वृत्तियाँ लिखी है, वह कोई साधारण विद्वान् नही हो सकता। 'कालकाचार्य' तथा 'पंचकुमार कथा', 'कुमारसम्भव वृत्ति' और 'मात्रिकाक्षरधर्मो-पदेश स्वोपज्ञवृत्ति' भी उन्होंकी संस्कृत कृतियाँ है।

उनकी हिन्दी रचनाओपर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। वैसे भाषा परि-मार्जित है, और उसमें संस्कृतके तत्सम शब्दोका अधिक प्रयोग हुआ है।

### चौंबीस स्तवन

यह स्तवन चौबीस तीथंकरोंकी भिक्तसे सम्बन्धित है। इसकी दो प्रतियाँ अभय जैन पुस्तकालय बीकानेरमे मौजूद है। पहली प्रति पीपासर गाँवमे सं० १७५५ माह बदी ४ को लिखी गयी थी। और दूसरीको किन्ही सुखरत्न गणिने सं० १७९० फाल्गुन बदी ४ गुरुवारको मुल्तानमे लिखा था। दोनों हो मे चार-चार पन्ने है। यह एक मुक्तक काव्य है। पदोकी रचना राग-रागिनियोंमे की गयी है। आदिका एक पद्य है,

"आज सकल आनंद मिले, आज परम आनंदा। परम पुनीत जनम मयो, पेखे प्रथम जिनंदा।

नैन गुर्जरक्वित्रो, खरड २, भाग ३, ५० १२४७।

उपाध्याय श्री लखमीकोरित शिष्य, लखमिवल्लम मित सारइ।
 छोपी करी बार ढाल किर, भवीयणनई उपगारइ।।
 रत्नहास चौपई, जैन गुर्जरक्तिक्रो, खपड २, माग ३, ५० १२५३।

२. खेम साख श्री खरतर गच्छ भणी, वाणारसी लखमीकीरति गणि।

३ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग ४, ए० २२-२३।

पटे पडल श्रज्ञान के, जागी ज्योति उदारा। अंतरजामी मैं लख्यों, आतम अविकारा॥ तू करता सुख संग कों, वंछित फलदाता। श्रीर टार टीर राचे न ते, जे तुम संग राता॥ सकल श्रनादि अनंत तू, भव मय तें न्यारा। मूरख माव न जान ही, संतन कूं न्यारा॥ परमातम प्रतिबंध सी, जिन मूरति जाने। ते पूजित जिनराज कूं, अनुभव रस मांने॥"

### महावीर गौतम स्वामी छन्द

इसका निर्माण सं० १७४१ से पहले ही हां गया था। इसमें ९६ पद्य है। सभी भगवान् महावोर और उनके प्रमुख गणघर गौतमको भिक्तसे युक्त है। इसकी दो प्रतियोका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है, वे क्रमकाः संवत् १७४१ और १७८५ की लिखी हुई है। उन्होने दोनोंकी सूचना नाहटा संग्रहसे प्राप्त को थी। उसका आदि और अन्त देखिए,

"वर दं तुं वरदायिनी, सरसित करि सुप्रसाद। वांचु वीर जिणंदसुं, गौतम गणधरवाद॥१॥ पाठक छक्ष्मीकीर्त्तिं प्रगट, सुप्रसादै सरस्वती तणै। गौतमवाद निज ज्ञान सम, रसिक 'राज' हण विध मणै॥९६॥"

### दूहा बावनी

श्री नाहटाजीने इसकी दो प्रतियोंका उल्लेख किया है, जो अभय जैन पुस्तकालयमें मौजूद है। पहली प्रतिको श्री हीरानन्द मुनिने संवत् १७४१ पौस सुदी १ में लिखा था। दूसरी प्रति संवत् १८२१ आध्वन बदी ७ की लिखी हुई है, जिसको भुवनविशाल गणिके शिष्य फहदचन्दने लिखा था। उसका आदि बौर बन्त इस प्रकार है,

"जं अक्षर श्रकल गति, धरूँ सदा वसु ध्यान । सुर नर सिद्ध साधक सुपरि, जाकुं जपत जहांन ॥१॥ दोहा वावनी करी, आतम परिहत काज । पढत गुगत वाचत लिखत, नर होवत कविराज ॥५८॥

१. जैन गुर्जरकविद्यो, खराड २, माग ३, ५० १२५१।

२. राबस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित अन्योंकी खोज, भाग ४, ५० ६६।

## सवैया बावनी

इसमें ५८ सबैये हैं। इसकी रचना संवत् १७३८ मगिसर सुदी ६ की हुई थी। इसकी एक प्रति संवत् १७३८ मगिसर शुक्ला ६ की ही लिखी हुई मौजूद है, उसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है।

### नेमि-राजुल बारहमासा

एक प्रौढ़ रचना है। सबैयोंमे लिखी गयी है। कुल १४ पद्य है। रचना भगवान्के प्रति दाम्पत्यविषयक रितका समर्थन करती है। इसको एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। इसके दो सबैये देखिए जो भाषा, भाव और शैली सभी दृष्टियोसे उत्तम कहे जा सकते है,

"उमटी विकट घनघोर घटा चिहुं ओरनि मोरनि सोर मचायो। चमके दिनि दामिनि यामिनि कुंभय मामिनि कुंपिय को संग मायो। छिन चातक पीउ हीं पीड़ रूई, मई राज हरी सुंह देह छिपायो। पतियां पै न पाई री प्रीतम की अस्ती, श्रावण आयो पै नेम न आयो॥ ज्ञान के सिंधु अगाथ महाकवि मेसर छीलर नीर दिवासो।

. हैं जु महाकि तो दिन राज से, मेरो निसाकर की सी उजासो। तातै करूं बुध सुंयह वीनति, मेरी कहुं करियो जिन हांसा। आपनी बुध सुंराज कहै यह, राजक नेमि को बारह मासो॥ १४॥''

### भावना-विछास

इसकी रचना संवत् १७२७ पौष बदी १० को हुई थी। इसमे जैनधर्म-सम्बन्धी बारह भावनाओंका आकर्षक ढंगसे वर्णन हुआ है। सबैयोंका यहाँपर भी प्रयोग किया गया है। यह रचना भूधरदासके 'राजा राणा छत्रपति'से भी अधिक रोचक है।

इसकी एक प्रति बोकानेरके अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद है। इसको मुनि हर्षसमुद्रने नापासरमे सं० १७४१ आसोज १४ को लिखा था। संवत् १८५४

१. जैन गुर्जरकवित्रो, खगड २, भाग ३, १० १२४६-५०।

२. द्वीप युगल मुनि शशि वरिस, जा दिन जन्मे पास । ता दिन कीनी राज कवि, यह भावना विलास ॥५१॥ भावना विलास, राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित प्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ०१५२।

३. वही, पृष्ठ १५२।

और १८६८ में लिखी गयी प्रतियोंका उल्लेख 'जैन गुर्जरकविओ'में हुआ है। इसका प्रारम्भिक सबैया इस भाँति है,

"प्रणमि चरणयुग पास जिनराज जू के,
विधिन के चूरण हैं पूरण है आस के।
दिद दिलमांझि ध्यान धरि श्रुत देवता को,
संवैते संपूरत हैं मनोरथ दास के।।
ज्ञान दग दाता गुरु बढ़े उपगारों मेरे,
दिनकर जैसे दीपे ज्ञान परकास के।
इनके प्रसाद कवि राज सदा सुखकाज,
सर्वाये बनावत हैं मावना-विलास के॥१॥"

### चेतन-बत्तीसी

इसमे ३२ पद्य है। इसकी रचना सं० १७३९ मे हुई थी। इसकी एक प्रति मुनि हीरानन्दने सं० १७४१ आसोज बदी ८ को लिखी थी, जो नाहटा संग्रहमें मौजूद है। एक दूसरी प्रति और है, जो सं० १८६८ में लिखी गयी थी। यहाँ भ्रमाकृलित चेतनको चेतानेका प्रयास किया गया है—

"चेतन चेत रे अवसर मत चूके, सीख सुणे तूं साची। गाफिल हुई जो दाव गमायौ, तौ करिस बाजी सहु काची॥१॥ उपदेश बत्तीसी

इसमें भी ३२ पद्य हैं। आत्माको सम्बोधन कर उसको विकृत पथसे निरत करनेकी बात कही गयी है। दो पद्य इस प्रकार है,

"आतमराम सयाणे तूं झूठे भरम भुलाना किसके माई किसके माई, किसके लोक लुगाई जी, तून किसी का को नहीं तेरा, आपो आप सहाई ॥१॥ इस काया पाया का लाहा, सुकृत कमाई कीजै जी, राज कहे उपदेश बचीसी, सद्गुरु सीख सुखीजै जी ॥२॥"

जैन गुर्जरक्तिक्यो, खण्ड २, भाग ३, ५० १२४६।
 सुवच एह अमीरस सिरखा, पंडित श्रवणे पीसी, सतरहर्से गुणयालें संवत, बोलें राज बतीसी ॥३२॥ चेतन बत्तीसी, जैन गुर्जरक्तिक्यो, खण्ड २, भाग ३, ५०८ १२५०।
 वही, ५०८ १२५०।
 वही, ५०८ वही।

### देशान्तरी छन्द

इसमें ३९ पद्य है। इसमें भगवान् पार्श्वनाथको भिक्तका उल्लेख है। इसकी एक प्रतिको पालणपुरमे श्री तेजविजय गिणने सं० १९०१ पौस सुदी ११ को लिखा था। इसमें 'त्रिभंगी' छन्दोंका प्रयोग किया गया है। प्रारम्भमे ही देवी सरस्वतीकी वन्दना है।

"सुवचन सूंपों सारदा, मया करो मुझ माय तो सुप्रसन सुवचनतणो, तुमणा न होवे काय ॥ वालीदास सिरखा किया, रंक थिक कविराज, महेर कार माता सुणे, निज सुत जाणी निवाज ॥"

## अन्य रचनाएँ

उपर्युक्त कृतियोंके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध है। 'अभयं-करत्रीमती चौपई', 'अमरकुमार रास', 'विक्रमादित्यपंचदण्डचौपई', 'रत्नहास चौपई', 'कवित्व बावनी', 'छप्पय बावनी', 'भरत बाहुबली मिडाल छन्द', 'बीका-नेर चौबीसटा-स्तवन', 'शतकत्रयटबा', और स्तवनादिका नाम श्री अगरचन्दजी नाहटाने गिनाया है।

अठारहवीं शताब्दीका दूसरा पाद ही उनके साहित्यका निर्माणकाल माना जा सकता है। वे इस शताब्दीके महत्त्वपूर्ण साहित्यकार थे।

# ८२. विनोदीलाल (वि॰ सं॰ १७५०)

विनोदीलाल साहिजादपुरके रहनेवाले थे। उसको शाहजहाँदपुर भी कहते हैं। शायद इस नगरको स्थापना बादशाह शाहजहाँके नामपर हुई थो। यह गंगाके किनारेपर बसा हुआ एक रमणीक स्थान था। उसकी प्रशंसा करते हुए किनि लिखा है, "कौशल देशके मध्यमे 'शाहिजादपुर' नामका एक नगर है। वह गंगाके किनारे बसा हुआ अपनी छटामे अनुपम है। उसकी तुलना अन्य कोई नगर नहीं कर सकता। उसमें बड़े-बड़े महाजन और श्रावक रहते हैं। सभी अपने-अपने धर्ममें लीन है। श्रावकोंका जैन धर्ममें दृढ़ श्रद्धान है। वहाँ भगवान जिनेन्द्रके तीन चित्र-विचित्र चैत्यालय है, जिनमें विविध प्रकारसे धर्मध्यान होता ही रहता है। उस नगरमें यतियों और व्रतियोंका अत्यधिक आदर-सम्मान होता

१. वही, पृष्ठ १२५४।

है। उस समय वहाँ वादशाह औरंगजेबका राज्य था। किवने उसकी अत्यिषक प्रशंसा की है। विनोदीलाल औरंगजेबके दरबारो किव नहीं थे, यह सुनिश्चित है। अतः उनके द्वारा की गयी प्रशंसा निःस्वार्थ ही कही जायेगी। शायद उन्होंने जैसा देखा वैसा ही लिखा। न जाने क्यों औरंगजेबके शासन-कालमें हुए जैन-हिन्दीके सभी किवयोंने मुक्त-कण्ठ और एक स्वरसे उसकी प्रशंसा की है। हो सकता है कि इतिहासके नये जिज्ञासुओं इससे कुछ मौलिक सामग्री उपलब्ध हो सके। विनोदीलाल कुछ दिनोंके लिए दिल्लीमें भी आकर रहे थे। वहाँपर ही उन्होंने 'भक्तामर भाषा-कथा' और 'सम्यक्त-कौमुदी'की रचना को। सच तो यह है कि उनका झुकाव जैन धर्मके भिन्त-अंशकी ओर ही अधिक था। शाहजहाँपुरमें भी वे इसी रूपमें प्रसिद्ध थे। उनका जन्म अग्रवाल वश और गर्ग गोत्रमें हुआ था।

इनके विषयमें मिश्रवन्धुओंने लिखा है, 'ये हीन श्रेणीके थे, करौली नरेशके यहाँ रहते थे और देवीदास इनके आश्रित थे। 'विनोदीलालने अनेक स्थानोंपर

१. कौशल देश मध्य शुभ थान । शाहिजादपुर नगर प्रधान ।।
गंगातीर बसै शुभ ठौर । पटतर नाहीं तासु पर और ।।
बसै महाजन बहुविधि लोग । अपने धर्म लीन संभोग ।।
श्रावक लोग बसै जहं घने । जैन धर्म रत सत आपने ।।
चैत्यालय जिनवर के तीन । चित्र विचित्र रचित प्रवीन ।।
धर्म घ्यान सव विधि सो करे । जती व्रती को अति आदरे ॥
काशी नागरी प्रचारिखी पत्रिकाका त्रैवार्षिक बारहवॉ विवरख, परिशिष्ट २, पृष्ठ १५७४, मक्तामर चरित, बाराबंकीवाली प्रति ।

२. नौरंग साहिबली को राज। पातसाह सब हित सिरताज।। सुख विद्यान सक बंध नरेस। दिल्लीपित तप तेज दिनेस।। अपने मत मे सम्यक् वंत। शील शिरोमणि निज तिय कंत।। दीप दीप है जाकी आन। रहै साह अरु संका मान।। साहिजहां के वर फरिजंद। दिन-दिन तेज बढ़ै ज्यों चन्द। मयो चकत्ता उनस उदीस। सिंह बली बन जैसे होत।। बही।

३ ते पुर लाल विनोदी रहे। जैन धर्म की चर्चा कहै। अगरवाल जैनी शुभ वंस। गर्ग गोत प्रगटचौ सरहंस।। वही।

४. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, संख्या ५२२।१, पृ० ५१५।

अपनेको हीन और दीन कहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वास्तवमें वैसे थे। उस समय भगवान्के समक्ष अपनी लघुताके प्रदर्शनका यह ही ढंग था। महात्मा तुलसीदासने भी ऐमा ही किया है।

विनोदीलाल भगवान् नेमीश्वरके परम-भक्त थे। उनका अधिकांश साहित्य नेमिनाथके चरणोमे ही समिपत हुआ है। विवाह-द्वारसे लौटते नेमीश्वर और विलाप करती राजुल, उन्हें बहुत ही पसन्द है। राजुलके बारहमासोंमे श्रुंगार और भक्तिका समन्वय हुआ है।

राजुल भगवद्विषयक अनुरागका सरस निवर्शन है। उसमे जैसे शील और सौन्दर्यको सँजोया गया, अप्रतिम है। केवल नेमीश्वर हो नहीं, अन्य तीर्थंकरोंकी भिवतमें भी विनोदीलालने बहुत कुछ लिखा है। 'चतुर्विशति जिन स्तवन सवैया' इसका दृष्टान्त है। इससे अतिरिक्त 'नौका बन्ध', 'प्रमात जयमाल', 'फूलमाल पच्चीसी' और 'रत्नमाल' सरसभिवतके प्रतीक है। भगवान् ऋषभदेवकी भिवतके कारण हो उन्होंने 'भाषा-भक्तामर' की रचना की थी। वह संस्कृतके प्रसिद्ध स्तोत्र 'भक्तामर'की छायापर बना है। किन्तु उसकी भाषा-शैली मौलिक है। मूल किक भावोमे व्याघात नही वा पाया है। यह ही उसकी विशेषता है। 'श्रीपाल विनोद' भी ऐमा ही एक अनुवाद है। विनोदीलालको जन्मसे ही भक्त हृदय मिला था। उनकी कृतियोमे तन्मयताका भाव सर्वत्र पाया जाना है। प्रसादगुण उनकी विशेषता है।

### नेमि-राजुल बारहमासा

यह बहुत पहले ही 'बारहमासा-संग्रह' मे प्रकाशित हो चुका है। साहित्य-में 'बारहमासों'का प्रचलन बहुत पुराना है। उसका प्रारम्भ लोक-मीतोंसे मानना चाहिए। भारतके प्रत्येक भागकी जन-भाषामें बारहमासे प्रचलित है। माव भी सबके मिलते-जुलते हैं। मानव-मन किभो भी देश और कालका हो, सदैव एक रहा है। मनुष्यके इस सामान्य मनको लेकर चलनेवाला साहित्य ही अमर हो सका, अवशिष्ट तो कालके थपेड़ोको न सहकर मर गया। बारहमासे उसी अमर साहित्यका प्रतिनिधित्व करते हैं।

हिन्दीके अन्य बारहमासोमे विरहिणीका अपना दुःख तो दिखाया गया है, किन्तु दूरस्थ पतिके दुःखका उसे घ्यान ही नहीं है, जायसीकी नागमतीका जाड़ा जब रुईसे भी नहीं जाता, तो वह पितको बुळाना चाहती है, किन्तु वह यह नही

१. देखिए जैन पुस्तक भवन, कलकत्तासे प्रकाशित, बारहमासा संग्रह, पृ० २३-३०।

सोचती कि ऐसे जाड़ेमे प्रवासी पितका क्या हाल होगा। विनोदीलालकी नायिका-को पितका अधिक घ्यान है, अपना नहीं, पशुओंको करुण दशाको देखकर नेमीश्वर विवाह-द्वारसे वापम लौट गये। किन्तु राजुलने उन्हींको अपना पित माना। वह उनके पास गयी, और कहा कि हे पिय! सावनमे व्रत मत लो। जब घनघोर घटाएँ घिरेगी, मोर शोर मचायेंगे, कोकिल कुहकेगी, दामिनी दमकेगी और पुर-वाईके झोंके चलेंगे, तो तुम्हारा तप-तेज क्षण-मात्रमे नष्ट हो जायेगा,

"पिया सावन में बत कीजे नहीं, घन घोर घटा जुर आवेगी। चहुं श्रोर तें मोर जु शोर करें, वन कोकिल कुहक सुनावेगी।। पिय रैन अँधेरी में सूझे नहीं, कछु दामन दमक डरावेगी। पुरवाई की झोंक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ावेगी॥॥॥"

नेमिनाथको यह मालूम था कि सावनकी प्रकृति उतनी भयावह नहीं हो सकती जितना कि प्रबल यमराज स्वयं है, जो प्रत्येकके लिए अनिवार्य रूपसे आता है। सावनकी प्रकृति नेमिनाथमें साहस और वीरताका संचार करती है.

"या जिय को कोई न राखनहार, कही किसकी शरणागत जैये। काल बली सवसों जग में, तिह सों निशिवासर देख डरैये॥ इंद्र नरेंद्र धरेंद्र सबै, जम आन परै तब बांध चलैये। यातें कहा डर सावन का सुन, राजुक चित्त को यों समुझैये॥५॥"

पौषके माहमे घना जाड़ा पड़ता है। सौड़में भी शीत नहीं जाती। उस समय राजुलको अपनी चिन्ता नहीं, वह पियकी बात ही सोचती है कि जब उन्हें शीत लगेगा तो क्या ओढ़ेंगे? पत्तोंकी 'धृवनी' तो पर्याप्त न होगी। इस ऋतुमें ही कामदेव अपनी सेना लेकर आक्रमण करता है, उनका शरीर कोमल है, कैसे मुकाबला करेंगे। भारतीय नारीकी पतिके सुख-दु:खकी चिन्तामें जो सास्विकता है,

"पिय पौष में जाड़ो परैगी घनो, बिन सौंड़ के शीत कैसे भर हो। कहा ओडोगे शीत लगे जबही, किधौं पातन की धुवनी घर हो।। तुम्हरो प्रभु जी तन कोमल है, कैसें काम की फौजन सों लर हो। जब भावेगी शीत तरंग सबै, तब देखत ही तिनकों डर हो॥१४॥"

किन्तु नेमोश्वरका विचार है कि ठण्डी हवाके झोके इस शरीरका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शरीरका बिगाड़ तो विविध कर्मोंके आस्रवसे होता है, राग- द्वेषसे होता है, इन्द्रियोंकी वश्यतासे होता है और 'पर' को 'स्व' माननेसे होता है। जिसने 'स्व'का विचार कर लिया है, वह वनमे रहे या घरमे, डूब नहीं सकता। इस भाँति पौषकी सर्दी नेमोश्वरको नहीं सता पात्ती और न कामदेव ही आक्रमण कर पाता है,

''ग्रास्तव होय जहाँ पर शोभित, शीत छगै अरु पौन झकोरै। इंद्रिय पांच पसार जहां तहां, राग रोष तें नातो हि जोरै॥ आठ महामद माते रहें, पर द्रव्य को देख जहां चित दौरै। जो पर आप विचार न राजुल, तो गृह आपतें श्रापही बारै॥१५॥"

जेठका माह लगनेपर बहुत अधिक गरमी पडेगी, लू लगेगी और जलती धूपमें बड़े-बड़े पर्वत भी बह जायेंगे। उस समय तो पक्षी और पतंगे तक अपने-अपने घरमें ही रहना पसन्द करेंगे। भूख और प्याससे शरीर सूख जायेगा। ऐसी दशामें पितका महान्नत कैसे निभ पायेगा। राजुल चाहती है कि उसका पित इन कष्टोंको न भोगे। उसका मन प्रियके सुखमें तन्मय है। उसे कामकी प्यास नहीं, पितके हितकी चिन्ता है,

"धर्म की बात तो साँची है नाथ, पै जेठ में कैसे धर्म रहैगो।

रहह चल्लै सरवान कमान ज्यों, धाम परे गिरमेर बहैगो।

पक्षी पतंग सबै दर हैं, अपने घर को सब कोई चहैगो।

भूख-तृषा श्रति देह दहै तब, ऐसो महावत क्यों निबहेगो॥२४॥"

जेठकी ऐसी भीष्म दोपहरीसे नेमीश्वरको किंचिन्मात्र भी भय नही है। उनको मालूम है कि नर-भव-दुर्लभ है, और उसमें भी श्रावक-योनि। अतः अब दशलक्षण और सोलह भावनाओंवाला जिन-धर्म पाल लेना चाहिए। उसीसे इस जीवका कल्याण हो सकता है। जेठ नेमीश्वरके भयको नहीं, अपितु वीतरागी भावको जगाता है।

''दुर्लंग है नर को मव राजुळ, दुर्लंग श्रावक योनि हमारी। दुर्लंग धर्मं जु है दशलच्छन, दुर्लंग षोडश मावना भारी। दुर्लंग श्री जिनराज को मारग, दुर्लंग है शिवसुन्दर नारी। यह सब दुर्लंग जान तबें, जब दुर्लंग है सन्यास की तैय्यारी॥२५॥''

विरहके दु.खमे आनन्ददायक वस्तुएँ भी दुःख देनेवाली हो जाती है। कार्तिक-का महीना है, सब स्त्रियाँ घर सजा रही है। भाँति-भाँतिके चित्रोकी रचना कर मंगल-गीत गाती है। पियको बुलाकर नये-नये प्रांगार करती है। और दीवाछी-के दीपक जलाते हुए तो जैसे उनका हर्ष ही फूटा पड़ता है। किन्तु इस सबको देखकर राजुलका जी तरसकर रह जाता है। सबके पित घर आ गये किन्तु राजुलका नहीं आया। फिर भी वह 'बिछुरी मोरि जोरी' कहकर झुरती नही और न अपने सिरमे छार मेलती है। देखिए,

"पिय कातिक में मन कैसे रहे, जब मामिनि मौन सजावेगी। रचि चित्र विचित्र सुरंग सबै, घर ही घर मंगल गावेंगी। पिथ नृतन नारि सिंगार किये, भ्रपनी पिय टेर बुलावेंगी। पिय बारहिबार बरे दियरा, जियरा तुमरा तरसावेंगी॥१०॥''

यहाँ पियको तरसानेकी ओटमे राजुलका तरसना ही व्वनित हो रहा है। किन्तु नेमिनाय कार्निकके इस साज-प्रुंगारसे विचलित होनेवाले जीव नहीं है। उन्होंने आत्मा और शरोरके भेदको समझ लिया है। यह प्रसन्नता शरीरसे सम्बन्धित है, आत्मासे नही। किलिधारमे वह हो डूबता है जो जड़ और चेतनके भेदको नहीं समझता। जैसे हंस दूधको पी लेता है, और जलको छोड़ देता है, वैसे ही जब यह जीव समझेगा, तब कही वह परमात्मारूप आत्माको समझ सकेगा।

"तो जियरा नरसे सुन राजुळ, जो तन को अपनो कर जाने।
पुद्गळ मिन्न है शिन्न सबे तन, छांड़ि मनोरथ आन समाने।
बूड़ैगां सोई किलधार में, जड़ चेतन को जो एक प्रमाने।
हंस पिने प्य मिन्न करें जल. सो परंमातम आतम जाने॥११॥"

# नेमि-च्याह

यह एक छोटा-सा खण्ड-काव्य है। इसमे नेमिनाथके विवाहकी कथा है। नेमिनाथके पिताका नाम समुद्रविजय और मौका नाम शिवदेवी था। इनका जन्म सौराष्ट्रान्तर्गत द्वारावनीमे हुआथा। यह यादववंशी राजकुमार थे। कृष्ण और बलभद्र इन्हींके वंशज बड़े भाई थे। नेमिकुमार बचपनसे ही शिवतसम्पन्न और धर्मात्मा थे। इनका विवाह झूनागढ़के राजा उग्रसेनकी कन्या राजुलके साथ निद्दिचत हुआ। बारात पहुँची। अगवानीके उपरान्त टीकांके लिए जाते समय अनेक पशुओंको बँधे और चीत्कार करते देखा। उस करण-क्रन्दनको सुनकर उनको वैराग्य उत्तन्न हुआ और वे तुरन्त ही वीतरागी दीक्षा ले गिरिनारपर तप करने चले गये। मंगलगीत एक गये, शहनाइयाँ शान्त हो गयी। माँ-वापने राजुलको बहुत समझाया, किन्तु उसने अन्यको पित चुननेसे स्पष्ट इनकार कर दिया। वह भी नेमीश्वरकी ही अनुगामिनी बनी।

विनोदीलाल चित्र उपस्थित करनेमे अनुपम थे। दुलहा नेमोश्वर विवाहके लिए जा रहे हैं। सिरपर मौर रखा है, और हाथोंमें कंकणकी डोरी कसकर बांध दी गयी है। कानोमें कुण्डल झलक रहे हैं, और भालपर रोली विराजमान हैं। वक्षस्थलपर पड़े मोतियोंके हारकी तो शोभा ही न्यारी है। देखिए,

"मौर घरो सिर दूजह के कर कंकण बांध दुई कस डोरी। कुंडल कानन में झलके अति भाल में लाल विराजत रोरी।

इसकी इस्तलिखित प्रति, जैन सिद्धान्त मनन, त्रारा में मौजूह है।

मोतिन की छड़ शोमित हैं छिब देखि छजें बनिता सब गोरी। छाछ विगोदी के साहिब के सुख देखन को दुनियां उठ दौरी॥"

ऐसा प्रतीत होता है जैसे विनोदीके साहबको देखनेके लिए दुनिया आज भी उठकर दौडी चली आ रही है। 'उठ दौरी' में देखनेकी ऐसी व्याकुलता है, जो देखते ही बनती है।

पशुओं के करूण-क्रन्दनको सुनकर नेमिकुमार उदास हो गये। उनके हृदयमे जीव मात्रका कल्याण करनेकी भावना उदित हुई। किन्तु इसके लिए असीम आत्मिक बलकी आवश्यकता थी। उसे सम्पन्न किये बिना दूसरोका कल्याण कैसे हो सकता है। एतदर्थ ही वे गिरिनारपर तप करने चले गये। उस समयका दृश्य देखिए,

"नेम उदास भये जब से कर जोड़ के सिद्ध का नाम लियो है। अम्बर भूषण डार दिये सिर मौर उतार के डार दियों हैं॥ रूप धरी सुनि का जबहीं तबहीं चिंद के गिरिनारि गयो है। लाल विनोदी के साहिस ने तहां पांच महाबत योग लयो हैं॥"

उदासीनताकी लहरके आते ही उन्होंने हाय जोड़कर भगवान् सिद्धको नमस्कार किया, जैसे मानो उनकी कृपासे ही यह उत्तम भाव उत्पन्न हुआ हो। वस्त्राभूषण उतार फेंके और वह मौर भी धराशायी हो गया, जो विवाहका प्रतीक था। मुनिका रूप धारण कर पंच महाब्रत ले लिये।

"वर द्वारसे ही तो छौट गया, भाँवरें तो नहीं पड़ने पायी, अतः राजुलको अन्य पित चुननेका अधिकार है।" – माता पिताके ऐसा कहते ही राजुलकी भीं कूँचित हो उठी। उसने फटकारते हुए कहा,

"काहे न बात सम्हाल कहाँ तुम जानत हो यह बात मली है। गालियां काढ़त हो हमको सुनो तात भली तुम जीम चली है॥ मैं सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है। या सब में पित नेमप्रभू वह लाल विनोदी को नाथ बली है॥"

माँ-बापको फटकारना कोई अच्छी बात नहीं है। वे जो कुछ भी कह रहे थे, अपनी समझसे तो भलेकी ही कह रहे थे। किन्तु राजुल भी क्या करे, उसे दु:ख था कि उसीके माँ-बाप, उसे जानकर भी न जान पाये। उन्हें अपनी पुत्रीके साधारण भोग-जन्य सुखका ही घ्यान था। किन्तु राजुलने तो विवाहको पवित्र-बन्धन माना था, भोगका सहारा नहीं। मनयें एक बार जिसे पित मान लिया जीवन-भर वह ही रहेगा। पित कुछ भी करे। नारीके इस पावन आदर्शपर बाघात करनेवाला कोई भी क्यों न हो, राजुल खरी-खोटी सुनाये बिना नहीं रह सकती। उसमें माँ-बापका ध्यान भी भुला देना होता है। पण्डित रामचन्द्र शुक्लने इसीको बड़े घर्मके लिए छोटे घर्मको न्योछावर कर देनेकी बात कही है। वह यहाँ पूर्ण रूपसे घटित होती है।

# राजुल-पच्चीसी

अनेकानेक भण्डारोमे इसकी प्रतियाँ मौजूद है। बीकानेरके अभय जैन पुस्त-कालयमें जो प्रति है, वह वि० सं० १७८२ मगसिर वदी ६ को लिखी हुई है। जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका नम्बर १६१ में इसकी जो प्रति निबद्ध है, वह वि० सं० १७९३ को लिखी हुई है। जयपुरके ही ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेष्टन नम्बर १९९ में बँधी हुई 'राजुल-पच्चीसी' वि० सं० १७६९ की लिखी हुई है। श्रो मन्दिर जी कूँचा सेठ, दिल्लीके शास्त्रभण्डारके वेष्टन नं० ३०४में इसकी एक प्रति मौजूद है। इस काव्यमें नेमिनाथ और राजुलका भावमय चित्र अंकित है।

### नेमजी रेखता

इसकी प्रति बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमें मौजूद है। इसकी भाषा-पर उर्दू-फ़ारसीका अधिक प्रभाव है। फरजन्द, विलन्दसीस, फुरमाया, खुसदिल आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। इसमें नेमीश्वरके विवाहार्थ आनेसे लेकर राजुलके स्त्रीिंल्गिको छेदकर स्वर्ग जाने तककी विविध बातें है। मुक्तक छन्दोमें ही सब कुछ कहा गया है। अनः इस रचनामें मुक्तक और खण्डकाव्य दोनों ही का आनन्द सन्निहित है। गीतावलीकी भाँति उसमें मुक्तकता है और कथाका प्रवाह भी। आदि अन्त देखिए,

### आदि

"समुद्दिजय का फरजंद ब्याहनै की श्रापने नेमनाथ खूब वनरा कहाया है। वस्त विलंदसीस सेहरा विराजता है, जादोंराय पंजकोटि जान खूब लाया है॥ यानवर देखिकै महरवान हुआ श्राप, इनको खलास करी येही फुरमाया है। जाना है जिहान की दरोग है विनोदोलाल, गिरनार जाय मिक्त ऐसी चित लाया है"

१. परिवत रामचन्द्र शुक्ल, मानसेकी धर्मभूमि, चिन्तामणि, पहला भाग, प्रयाग, १६५० ई०, ए० २११ ।

राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ १४५।

#### अन्त

''गिरनेरगढ़ सुहाया, सुख दिळ पसंद आया तहां जोग चित लाय तन कहां गया है। ग्रुम ध्यान चित दीन्हां नवकार मंत्र लीन्हा, परहेज कर्म किया है। खीलिंग छेद कीन्हा पुर्लिंग पद लीन्हा ससद रहे स्वर्ग पहुंची ललितांग पद मया है। खुस रेखते बनाये लाल विनोदी गाये अनुसाफ दर्प ढाते, राजुल का मया है।''

#### प्रभात जयमाल

इसे 'मंगल प्रभात' और 'नेमिनाथजीका मंगल' भी कहते हैं। इसकी रचना वि० सं० १७४४ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरके एक पाठसंग्रहमें निबद्ध है। इसकी एक दूसरी प्रति पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर दिल्लीमें मौजूद है। इसमें भगवान् नेमिनाथकी भिवतमें कतिपय मुक्तक पद्योंका निर्माण हुआ है। सभी भिक्तसे ओतप्रोत है। प्रातःकाल उठकर उनका उच्चारण करनेसे शुभ-गित मिलती है।

# चतुर्विशति जिन स्तवन सवैयादि

इसकी प्रति वि० सं० १८३९ भाद्रपद कृष्णा तृतीया शुक्रवारकी लिखी हुई बीकानेरके अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद है। यह श्रावक वेणीप्रसादके बाँचने-के लिए लिखी गयी थी। इसमे कुल ७१ पद्य हैं और सभी सवैया है। इसके प्रारम्भके ८-९ पद्य आदिनाथके, फिर नवकार, १२ भावना और पार्श्वनाथके सवैये हैं। पद्यांक ४७ से आगे प्रत्येक छन्दमे एक-एक तीर्थंकरकी क्रमशः स्तुति है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथकी वन्दना करते हुए भक्त कहता है,

"जाके चरणारविन्द पूजित सुरिंद इंद देवन के वृन्द चंद सोमा अति मारी है। जाके नख पर रिव कोटिन किरण वारे मुख देखे कामदेव सोमा छविहारी है॥ जाकी देह उत्तम है द्र्पन-सी देखियन अपनों सरूप मव सात की विचारी है। कहत विनोदीकाल मन वचन तिहुकाल ऐसे नामिनंदन कूं वंदना हमारी है॥"

# फूल माल पच्चीसी

जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, इसमें कुल २५ पद्य है। दोहा, छप्पय और नाराच छन्दोंका प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन 'बृहद् महावीर कीर्तन' नामकी पुस्तकमे हो चुका है। विषय भिक्तसे सम्बन्धित है। तीर्थंकर नेमिनाथके

१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित यन्थोंकी खोज, माग ४, उदयपुर, पृष्ठ ११८ ।

२. बृहद् महावीर कीर्तन, श्री दिगम्बर जैन पुस्तकालय, महावीरजी, जयपुर. जनवरी १९५३ ई०, एष्ठ २१६-२१६।

चरणों में इन्द्रने उत्साहपूर्वक एक फूळमाला समर्पित की, जिसे इन्द्राणीने भिन्न-भिन्न प्रकारके पुष्य, मोती और मणि-माणिक्योंसे गूँया था। उस मालाकी शोभा देखिए,

"सुगन्ध पुष्प बेलि कुन्द केतकी मंगाय कें।
चमेलि चम्प सेवती जुही गुही जु लायकें॥
गुलाव कंज लाइची सबै सुगन्ध जाति के।
सुमालती महाप्रमोद लें अनेक मांति के ॥५॥
सुवण तार पोह बीच मोति लाल लाइया।
सुहीर पन्न नीक पीत पद्म जोति छाइया॥
शची रची विचित्र मांति चित्त दे बनाइ है।
सु इन्द्र ने उछाह सों जिनेन्द्र को चढ़ाइ है॥६॥"

वह माला अमूल्य हो गयो थी। उसे शबीने गूँथा, इन्द्रने खड़ाया और मगवान्का स्पर्श पाकर वह स्वयं भी पिवत्र हो गयो थी। उसे प्राप्त करनेके लिए विभिन्न देशोंसे विभिन्न जातियोंके लोग आये। उनमें साधारण थे और असाधारण भी, गरीब थे और मालदार भी, कंजूस थे और दिलदार भी तथा सामन्त थे और राजा-महाराजा भी। सभी मालाको लेनेके लिए अधिकसे अधिक मूल्य देना चाहते थे, किन्तु कुछ कंजूस विस्फारित नेत्रोंसे यह देख रहे थे, कि ये लोग एक छोटी-सी मालाको लेनेके लिए असीम घन क्यों लुटाये दे रहे हैं। उस अवसरपर मानवके विविध भावोंका एक छोटा-सा चित्र देखिए,

"सु अग्रवाल बोलिये ज माल मोहि दीजिये। दिनार देहुं एक लक्ष सु गिनाय लीजिये॥ लण्डेलवाल बोलिया ज दीय लाल देउंगो। सु बांटि के तमोल में जिनेन्द्रमाल लेउंगो॥१६॥ कितेक लोग श्राइकें लहे ते हाथ जोरि कें। कितेक सूप देखिकें चले ज बाग मोरिकें॥ कितेक सूप यों कहें ज कैसें लक्षि देत हो। लुटाय माल श्रापनो सु फूल माल लेत हो॥२०॥"

इस भिक्तिके अवसरपर अनेक श्राविकाएँ जब अपने उद्दाम भावोंको रोकने-में असमर्थ हो गयों, तो नृत्य कर उठों और उनको प्रत्येक थिरकनमें भिक्तका उद्देलन था। मृदंग-तालोंके साथ-साथ सुकण्ठोंसे मंगल-गीत भी फूट उठे,

''कई प्रवीन श्राविका जिनेन्द्र को बधावहीं। कई सुक्ष्ण्ठ राग सों खड़ी जुमाल गावहीं॥ कई सुनृत्य को करें नटें अनेक मावहीं। कई मृदंग ताल पै सु अंग को फिरावहीं॥२१॥"

वीतरागकी माला खरीदनेके लिए भिक्तको आवश्यकता है। गुरु महाराजने घोषणा की कि माला उसीको मिलेगी, जो अधिकसे अधिक जिनेन्द्रभिन्तिका परिचय देगा। भक्त वह है, जो जिनेन्द्र यक्ष और बिम्बप्रतिष्ठा करवाकर संध्र चलानेका श्रेय प्राप्त करेगा,

''कहैं गुरु उदार घो तु यों न माल पाइये। कराइये जिनेन्द्र-यक्ष विंबहू मराइये॥ चलाइये जु संवजात संवही कहाइये। तवे भनेक पुण्य सों धमोल माल पाइये॥२२॥ संबोधि सर्व गोटि सो गुरु उतार कें लई। बुलाय कें जिनेन्द्र माल संवराय को दई॥ अनेक हर्ष सों करें जिनेन्द्र तिळक पाइये। समाल श्री जिनेन्द्र की विनोदिलाल गाइये॥२३॥"

### भक्तामर स्तोत्र कथा और भक्तामर चरित

'भक्तामर स्तोत्र कथा'का निर्माण वि० सं० १७४७ सावन मुदी २ को हुआ। यह रचना पद्यमें न होकर हिन्दी-गद्यमें हैं। इसकी एक प्रति वि० सं० १९४७ की लिखी हुई, जयपुरके ठोलियों के जैन मन्दिरमें विराजमान है। वि० सं० १९०९ की लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिकी सूचना 'काशी नागरी प्रवारिणी पत्रिका' के वि० सं० २००६ के हस्तलिखित ग्रन्थों को खोजके परिजिष्टमें अंकित है। इस विवरणके सम्पादकों का विचार है कि वह एक उत्तम कृति है। किन्तु वह गद्यमें न होकर पद्यमें हैं, और इसका नाम भी 'भक्तामरचरित' दिया हुआ है। एक 'भक्तामरचरित' का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभाके बारहवें त्रैवार्षिक विवरणमें हुआ है। उसकी प्रति वाराबंकी के जैन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी। इसपर भी निर्माणकाल वि० सं० १७४७ पड़ा हुआ है। इसके अन्तमें कवि और उसके समयका भी संक्षिप्त परिचय दिया है।

१. काशी नागरी प्रचारिखी पत्रिकाका बारहवाँ त्रैवार्षिक हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजका विवरण, परिशिष्ट २, एष्ठ १५७४ ।

दोहा छंद अडिल्ल बनायो ।
 कहुं कुंडिलया सोरठा लायो ।।

# अन्य रचनाएँ

'पंच कल्याणक कथा'की प्रति दिल्लीके पंचायती दि० जैन मन्दिरमें मौजूद है। 'नौका बन्ध' नामकी रचना जयपुरके पं० लूणकरजीके मन्दिरमें गुटका नं १०३ में निबद्ध है। 'सुमित-कुमितिकी जखड़ी' जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० २१३४ में बँधी रखी है। इसपर लेखनकाल सं० १७८९ पड़ा है। विनोदी-लालने 'सम्यक्त्व कौमुदी'की रचना वि० सं० १७४९ में की थी। 'विष्णुकुमार-मुनिकथा' और 'श्रीपाल विनोद कथा' दोनों ही विनोदीलालकी कृतियाँ है। वे नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। 'श्रीपाल विनोद'की रचना वि० सं० १७५० में हुई थी 'पट्कमोंपदेश रत्नमाला'की रचना वि० सं० १८१८ में हुई । इसकी प्रति अछनेरा (आगरा) में मौजूद है। यह अनुष्टुप् छन्दों लिखा 'गया है।

# द३. बिहारीदास (वि॰ सं० १७५८)

पण्डित बिहारीदास आगरेके रहनेवाले थे। उनकी गणना उत्तम कोटिके विद्वानोमे की जाती थी। जैन हिन्दी भिक्ति-साहित्यके प्रसिद्ध किव द्यानतराय उन्हींके शिष्य थे। उन्होंने अनेक स्थानोपर अपने गुरुका नामोल्लेख किया है। उस समय आगरेमे दो ही विद्वान् थे, पं० मानसिंह जौहरी, जिनकी 'सैली' चलती थी और पण्डित बिहारीदास।

बिहारीदास किन भी थे और उन्होंने सर्वत्र 'बिहारी' का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं अपनेको बिहारीलाल भी लिखा है, किन्तु ये 'सतसैयाकार'से स्पष्ट रीत्या पृथक् है। वैसे भी बिहारी अथवा बिहारीलाल नामके कई किन हुए है। उनमे-से एक तो कायस्य थे, जो ओरछाके रहनेवाले थे। उनका रचनाकाल सं० १८१० माना जाता है। दूसरे वे थे जिनका उल्लेख 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका'के द्वितीय त्रैवाणिक रिपोर्टमें हुआ है। इन्होंने सं० १८२० में 'नखशिख

संवत् सऋह सै सैंताल । सावन सुदी दुतिया रविवार ॥ देखिए वही।

काशी नागरी प्रचारियो पत्रिकाका हिन्दीके हस्तिलिखित प्रन्थोंका पन्द्रहवां त्रेवारिक विवर्षा।

२. सिअवन्धु विनोंद, भाग २, १० ७०७।

रामचन्द्रजो'को रचना की थी। तीसरे वे है जिन्होने १८१५ मे 'हरदौल चरित्र' लिखा था। चौथे प्रसिद्ध योगी हरिरामदासके मुख्य शिष्य थे। हरिरामदासके स्वर्गारोहणके उपरान्त वे उनकी गद्दीके अधिकारी भी हुए। उन्होने 'नीसाणी' नामको एक प्रौढ़ रचनाका निर्माण किया था, जो संवत् १८३५ के बादकी कृति है। अर्थात् ये सब उन्नीसवी शताब्दीके किव थे।

पण्डित बिहारीदासका रचनाकाळ अठारहवी शताब्दीका पूर्वार्द्ध माना जा सकता है। श्री द्यानतरायका जैनधर्मकी ओर झुकाव सं० १७४६ मे पण्डित बिहारोदासकी प्रेरणासे ही हुआ था। अर्थात् इस समय तक वे विद्वत्ता-जन्य ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अतः यह निश्चित है कि उनका जन्म अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमे हुआ होगा।

बिहारीदासने 'सम्बोध पंचासिका', 'जखड़ी', 'जिनेन्द्र स्तुति' और 'आरती'का निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि द्याननराय उन्हीके विकसित रूप थे।

### सम्बोध पंचासिका

इसका दूसरा नाम 'अक्षर बावनी' है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति वि० सं० १८३२ को लिखी हुई दि० जैन मन्दिर बड़ौतके वेष्टन नं० २७२ गुटका नं० ५५ मे पृ० ३६-४० पर निबद्ध है। इसके अन्तमे कृतिका रचनाकाल वि० सं० १७५८ कार्तिक वदी १३ दिया हुआ है। इससे यह भी सिद्ध है कि बिहारी-दास आगरेके रहनेवाले थे। जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२८ मे भी इसको एक प्रति संकलित है। श्री दि० जैन मन्दिर कूँचा सेठ, दिल्लीके वेष्टन नं० ३११ मे इसकी एक हस्तिलिखित प्रति मौजूद है। उसकी लिखावट उत्तम है। उसपर भी रचना सं० १७५८ ही दिया हुआ है।

इस कृतिमे ५० पद्य है। विविव ढालोमे इसकी रचना की गयी है। प्रारम्भ-मे किवने 'ऊँकार' मे बसे पंच परम पदकी वन्दना करके अपनी लघुता प्रदिश्तत की है.

"ऊँकार मंझार पंच परम पद वसत है। तीन भवन मैं सार वंदौं मन वच काय कै।।।।।।

काशी नागरी प्रचारिखी पत्रिकाकी १६०५ की खोज रिपोर्ट।

२. डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, पृ० ३०६।

३. परिडत प्रेमीकृत हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासं, पृ० ५८।

४. ये उद्धरण वड़ौतवाली हस्तलिखित प्रतिसे लिये गये है।

अक्षर ग्यान न मोहि छंद भेद समञ्ज नहीं। बुध थोरी कीस होय माषा अक्षर बावनी।।२॥"

कविका कथन है कि नरभव प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। उसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यदि वह खो गया तो समुद्रमें राईकी भांति फिर प्राप्त न होगा। केवल पछनाना ही हाथ रह जायेगा,

"आतम कठिन उपाय पाय नरमव क्यों तजे। राई उद्धि समानी फिर दुढ नहीं पाइये॥३॥ इ विधि नरमव को पाय विषे सुष सौरम। सो सठ अमृत षोय हालाहल विष आचरे॥४॥ ईश्वर माषे यह नस्मव मति षोवे वृथा। फिर न मिले यह देह पछताओ बहु होयगो॥५॥"

जीवको सावधान करते हुए किवने लिखा है कि तूने विपयोमे अपना मन लगा रखा है, आत्माका हित नही करता। थोडे-से सुखके लिए तू भवसमुद्रमे पड़ गया है। पाप-लहर तुझ कष्ट देवी है। अतः धर्मक्पी जहाज पकड़कर, सुख-पूर्वक इस भवसमुद्रसे पार हो जाओ,

''जो त् विषयीन स्मै लग्यों मन माई रे। आतम हित नहीं हो ही चेत मन माई रे॥२३॥ दूक सुष को मवद्धि परो मन माई रे। पाप लहर दुष दैहि चेत मन माई रे॥ पक्ते धर्म जिहाज ज्यों मन माई रे। सुषस्यों पार करें हि चेत मन माई रे॥२४॥"

धर्मसे प्रेरित होकर जो जिनेन्द्रकी पूजा करता है, जिनेन्द्रके चरणोमें चित्त लगाता है, उसे मनवांख्रित फल मिलता है। जिनेन्द्रके द्वारा बताये गये शिवमार्ग-को जो थोड़ा भी जान पाता है और अन्तमे समाधिमरण करता है, उसे चतुर्गतिका दुःख नहीं भोगना पड़ता।

"छागि घरम जिन पूजिये, सांच कहयो सब कोइ। चित्त प्रभु चरन छगाइयो, तब मन वांछित फल होइ।।४३॥ सिव मारग जिन माषियो, किंचित जाणौ कोइ। संति समाहि मरग करै चड गइ दुष नहिं होइ।।४४॥"

# जखड़ी

विगत पृष्ठोपर यह लिखा जा चुका है कि जैन भिक्त-साहित्यमे जखड़ियोंकी परम्परा पुरानी है। हिन्दीके किन भी लिखते रहे है। रूपचन्द, दौलतराम, भूषरदास, रामकृष्ण और जिनदासकी जखड़ियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। 'जखड़ी'- को हिन्दीका स्तोत्र कह सकते है। बिहारीदासने भी एक जखड़ीका निर्माण किया था। उसमे ३६ पद्य है। उसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमे वेष्टन नं० ४८ मे मुरक्षित है। इसमे कुल ४ पन्ने है। इसकी एक दूमरी प्रति जयपुरके ही बड़े मन्दिरके गृटका नं० ८० मे संकलित है। इस प्रतिपर रचना-संवत् १७५६ पडा हुआ है। इसका अर्थ है कि 'जखड़ी', 'सम्बोध-पंचा-सिका'से दो वर्ष पूर्व बन चुकी थी।

जखड़ीमे तीर्थक्षेत्रों, अकृत्रिम चैत्यों, कल्पवृक्षों, घवल-जयधवल और आचार्योकी वन्दना की गयी है। कतिपय पद्य इस प्रकार है,

"शिखरी देश के मध्य विराजे सम्मेदाचळ वंदौँ जी।
कर्म काटि निर्वाण पहुंच्या बीस जिनेश्वर वंदौँ जी।।
जम्बू शालमकी वृक्ष वंदौँ चैंत्य वृक्ष सब वंदौँ जी।
रजत गिरि कुळाचळ वंदौँ कंचन गिरि सब वंदौँ जी।
अरिइंत सिद्ध सूर उपाध्याय साध सकळ पद वंदौं जी।
जो सुमर्या सो भवद्धि तिर्या मेटो कर्म कुफंदा जी।।"

### जिनेन्द्र-स्तुति

यह रचना 'बृहज्जिनवाणी संग्रह' (पृ० १२६) मे प्रकाशित हो चुकी है। इसमें भगवान् जिनेन्द्रके स्तुति-परक भावोंका प्रकाशन हुआ है। भक्त किंव भगवान्के उस रूपपर रीझा है, जिसमें वस्त्राभूषणका आडम्बर नहीं, अपितु मुद्रासे शान्ति बिखर रहीं है और दृष्टि नासाके अग्र भागपर स्थित है। भगवान्के चरण कमल-जैसे हैं। उनके नखोंसे करोड़ों सूर्योंकी प्रभा निकल रहीं हैं। उनपर देवेन्द्र, नाग और नरेन्द्रोंकी मुक्ट-मणियाँ झुक रहीं है,

"वस्त्रामरण विन शान्त मुद्रा, सक्छ सुर नर मन हरे। नासाग्रद्दव्यि विकारवर्जित, निरित्व छिन संकट हरे॥ तुम च्रण पंकत नख प्रमा, नम कोटिसूर्य प्रमा धरे। देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत सु, मुकुट मणि द्युति विस्तरे॥"

१. ये पद्य ठोलियोंके मन्दिरवाली प्रतिके आधारपर दिये गये हैं।

भगवान्की शोभा केवल बाह्य नहीं है, उनका अन्तः भी असाधारण रूपसे लस रहा है। उनकी जाप लगानेसे पाप-समूह नष्ट हो जाते है, और उनका ध्यान करनेसे शिव-थल प्राप्त हो जाता है। यह जीव बुराइयोमें फैंसकर संसारके बड़े-बड़े दु:खोंको सहन करता रहा है, उसे सुख तो सरसोके समान भी नहीं मिला। भगवान्की भक्तिसे ही उसे मुख मिल सकता है।

''अंतर बहिर इत्यादि छक्ष्मी, तुम असाधारण छसै। तुम जाप पापकछाप नासै, ध्यावते शिवथछ बसै॥ मैं सेय कुदग कुबोध अवत, चिर अस्यो मव वन सबै। दुख सहे सर्व प्रकार गिरि सम, सुख न सर्षप सम कबै॥''

संसारके जीव विषय-कथायोमे निमम्न है। जो चेत जाता है, वह ही इस भवसमुद्रको तिर जाता है। अपनी विगत करनीपर पश्चात्ताप करना ही शिव-पथकी ओर बढ़ना है। यह पश्चात्ताप ही जीवको भगवान्के चरणोंमे ले जाता है और भक्तके अन्तःकरणसे यह ही लहर उठती है कि 'हे भगवन्! मुझे आपकी भिवतके अतिरिक्त और कुछ भी वैभव नहीं चाहिए।'' एतत् सम्बन्धी एक पद्य है,

"परचाह दाह दहयो सदा, कबहूं न साम्यसुधा चरूयो। अनुमव अपूरब स्वादु विन नित, विषय रस चारो मरूयो॥ अब बसो मो उर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहों। वर मिक्त अति दढ़ होहु मेरे, अन्य विभव नहीं चहों॥ ५॥" भक्तको यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान्की शरणमे जानेसे जन्म-मरणके कष्टोसे छुटकारा मिल जायेगा,

"मंगल सरूपो देव उत्तम, तुम शरण्य जिनेश जी। तुम श्रधम तारण अधम, मम कखि मेट जन्म कलेश जी॥"

### आरती

बिहारीदासकी लिखी हुई एक सरस आरती जयपुरके छावड़ोके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं०५० के पृ०४ पर अकित है। आरती 'आतमदेवा'की की गयी है।

"करों आरती आतमदेवा
गुण परजाय आनंत अभेवा॥
जामें सब जग वह जग माहीं
बसत जगत में जग समा नाहीं॥

ब्रह्मा विष्णु महेरवर ध्यावें
साधु सकल जिह के गुण गावे।।
बिन जाने जिय चिर मव डोलें
जिहि जाने छिन सिवपट खोलें।।
व्रती श्रवती विध क्योहारा
सो तिहुंकाल करम सौ न्यारा।।
गुरु शिष्य उमय वचन करि कहिये
वचनातीत दसा तिस लहिये।।
सुपर भेद को खेद न छेदा
भाप भाप मैं भाप निवेदा।।
सो परमातम पद सुख दाता
होंह बिहारोदास विख्याता।"

# ८४. किशनसिंह (वि० सं० १७६३)

इनके पितामह सिंगही कल्याण रामपुरके रहनेवाले थे। उनका वंश खण्डेल-वाल और गोत्र पाटणी था। किसी तीर्थ-यात्राके लिए संघ निकलवानेके कारण उन्हें 'संघी' कहा जाने लगा था। 'सिंगही' उसीका बिगड़ा हुआ रूप है। आज भी ऐसोंके वंशघरोंको 'संघई जू' कहते है। सिंगही कल्याण अनेकानेक गुणोंके निघान थे, अतः उनका यश भी बहु बड़ा था। भगवान् जिनेन्द्रका पूजन और जिन-श्रुतका अध्ययन उनका नित्य-नैमित्तिक कर्म था। दान भी बहुत देते थे। उनके दो पुत्र थे — सुखदेव और आनन्दिसह। भगवान् जिनेन्द्रके पदोंकी वन्दनासे सुखदेवके तीन 'सुनन्द' उत्पन्न हुए: थान, मान और किशन। किशन ही किशन-सिंह बने। 'क्षेत्र विपाकी कर्म'के उदयसे वे 'निजपुर'को छोड़कर सागानेरमे

१. खंडेलीवालं वंस विसालं नागरचालं देसिथयं। रामापुरवासं देविनवासं घर्मप्रकासं प्रगटिकयं।। संगहीकल्याणं सवगुण जाणं गोत्र पाटणी सुजसिलयं। पूजािजनरायं श्रुतगुरुपायं नमें सकति निज दाम दियं।।१।। त्रेपनिक्रयाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, १६५०, ए० २२०।

तसु सुत दुय एवं गुरुमुखदेवं छहुरो आणंदिसह सुणौ ।
 सुखदेव सुनंदन जिनपदवंदन थान मान किसनेस सुणौ ।।

रहने लगे थे। उस समय वहाँ राजा सर्वाई जयसिंहका राज्य था। सब प्रजा सुखी और घन-घान्यसे पूर्ण थी। किश्चनिंहका जीवन भी सुखमय था। उनका अधिकाश समय भगवान् जिनेन्द्रकी भिक्त और साहित्य-रचनामे व्यतीत होता था। उन्होंने जो कुछ लिखा, हिन्दीमे ही लिखा। उनके हृदयमे जो कुछ था, भगवान् जिनेन्द्रके चरणोमें ही समिपत हुआ। वे एक भक्त कित्र थे, जिनकी भाषामें माधुर्य था और भावोमें स्वाभाविकता।

पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने उनकी केवल तीन रचनाओंका उल्लेख किया था: 'कियाकोश', 'भद्रबाहुचरित्र' और 'रात्रिभोजनकथा।' अब राजस्थानके शास्त्र-भण्डारोंमे उनकी लगभग २० रचनाओंका पता लगा है। उनमें-से अधिकांश जैन-भित्तसे सम्बन्धित हैं।

### क्रिया-कोश

इसका निर्माण वि० सं० १७८४ में हुआ था। इसका प्रकाशन बहुत पहले ही जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय हीराबाग, बम्बईसे हो चुका है। इम ग्रन्थमे २९०० पद्य हैं, उनमे जैनोकी धार्मिक क्रियाओंका उल्लेख है। रचना मौलिक है, किन्तु कविताको दृष्टिसे साधारण है। कुछ भिक्तसम्बन्धी पद्य हैं,

> ''समवसरन लक्ष्मी सहित, वर्द्धमान जिनराय। नमौ विवुध वंदित चरन, मविजन को सुषदाय॥ वृषम आदि जिन आदि है, पारश की तेईस। मन वच काया पद पश्च, वंदों करि धरि सीस॥

किसन इह कीनी कथा नवीनी निजहित वीनी सुरपद की । सुखदाय क्रिया भनि यह मनवचनिन सुद्धपलैं दुरगित पद की ॥२॥ वही, पृ० २२०।

१. क्षेत्र विपाकी कर्म उदै जब आईया, निजपुर तिज के सांगानेरि वसाईया । तह जिन धर्म प्रसादि गमैं दिन सुत छही, साधर्मीजनमानैं दे हित गही ॥ वही ।

२. इिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृ० ६६।

सत्रहसँ संवत वीरासियाजु भादो मास, वर्षारितिश्वेत तिथि पुन्यौ रिववार है।' त्रपनिक्रयाकोरा, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, १० २२१।

"नमो सकळ परमातमा, रहित अठारह दोष । छियालिस गुन प्रमुष जे, है अनंत गुन कोष ॥ आचारज उवझाय गुरु, साधु त्रिविध निरग्रन्थ । मवि जगवासी जननि की, दुरसावै सिव पंथ ॥"

# भद्रबाहु चरित

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसमें ३६ पृष्ठ हैं। यह प्रति वि० सं० १९२९ की लिखी हुई हैं। इसकी रचना हिन्दी-पद्यमें हुई थी। दूसरी प्रति जयपुरके ही ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन नं० ७८ में बँघी रखी है। इसमे ३५ पृष्ठ है। इसपर रचनाकाल सं० १७८३ पड़ा हुबा है। इसी मन्दिरके गुटका नं० २५ में भी 'भद्रबाहुचरित' संकलित है। यह एक नवीन प्रति हैं और इसपर रचनासंवत् १७८३ पड़ा है, जिसका समर्थन उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे होता है। इसमें आचार्य भद्रबाहुका चरित्र अंकित है। भद्रबाहु बन्तिम श्रुतकेवली थे और उनको भक्तिमें विपुल साहित्यका निर्माण होता रहा है, उन्होंमें-से एक प्रस्तुत रचना भी है। इसका आघार आचार्य रत्न-नन्दिके द्वारा विरचित संस्कृतके 'भद्रबाहु चरित'को बताया गया है। किश्चनिंह-के 'भद्रबाहु चरित'में भाव और भाषा दोनों ही उत्तम कोटिके हैं। आदिका एक पद देखिए,

"केवल बोध प्रकास रिव उदै होत सिख साल। जग जन अन्तर तम सकल हेबो दीन द्याल।। सनमति नाम जु पाइयौ जैसे सनमति देव। मोको सनमति दीजिए नमौ त्रिविध करि सेव॥"

नवा मन्दिर दिल्लीके 'अ २६' पर निबद्ध 'भद्रबाद्ध चरिन' देखिए।

२. संवत सतरह सै असी उपरि और है तीन।
माघ कृष्ण कुज अष्टमी ग्रन्थ समापत कीन ॥२०॥
गुटका नं० २५, मन्दिर ठोलियान, जयपुर।

मूल-ग्रन्थ कर्ता भये रतन निन्द सु जानि ।
 तापरि भाषा प्रहरि कीनी मती परमान ॥१॥
 किसनसिंह विनती करैं, लखि कविता की रीति ।
 बह चरित भाषा कियौ, बालबोध घरि प्रीति ॥१७॥
 वही, प्रशस्ति ।

### रात्रि-भोजन-कथा

इसको 'नागश्री कथा' मी कहते हैं। इसकी एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्लीके हस्तिलिखित ग्रन्थोंमें मौजूद है। इसमे २८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनासंवत् १७७३ पड़ा हुआ है। इसकी दूसरी प्रति 'नागश्री कथा' के नामसे जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके वेष्टन नं० ६०८ में निबद्ध है। उसके आगे भी रचना-संवत् १७७३ ही दिया हुआ है। पिष्डत नाथूरामृजी प्रेमीने भी किसी प्रतिके आवारपर यही रचनाकाल निर्धारित किया है। इसकी एक प्रति आमेरके आस्त्रभण्डारमें रखी हैं। इसमें कुल २६ पृष्ठ हैं, जिनपर ४१५ पद्य अंकित हैं। इस कथाका आरम्भिक पद्य इस प्रकार हैं,

> "समोसरण सोमा सहित जगत पूज्य जिनराज । नमौ त्रिविध भवद्धिन कौ तरण विरुद्द जिहाज ॥ जिन मुख अंबुज खरो, स्याद्वाद मय सोय । ता स्वर मुति कौं माव धरि, नमौं सकल मद खोय ॥"

### बावनी

इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० १२६७ में निबद्ध है। इसमें कुल १८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनाकाल सं० १७६३ पड़ा है। अगरवन्दजी नाहटाने बावनियोका एक छोटा-सा संकलन, 'राजस्थानमें हिन्दोके हस्तिलिखित अन्थोंकी खोज', माग चतुर्थ (पृष्ठ ८३) पर दिया है, जिसमें किशनकी बावनी भी है। यह प्रति बीकानेरके 'अभय जैन ग्रन्थालय' में मौजूद हैं। इसपर रचना-संवत् विजयदशमी १७६७ पड़ा है। उसका आदि मंगलाचरण देखिए,

> "ऊंकार अपर अपार श्वविकार अज अजरजु है उदार, दादनु हुश्न को। कुंअर ते कीट परजंत जग जंतु ताके, अंतर को जामी बहुनामी सामी संत को।

१. अनेकान्त वर्ष ४, किरण ६, ७, ५० ५६३।

२. हिन्दी जैन सादिसका इतिहास, ५० ६६।

३. सिरि सिंघराज लोकां गछ सिरताज, आज तिन की छपा जू कविताई पाई पावनी। संवत सतर सतसट्ठे विजैदसमी की, ग्रन्थ की समापत भई है मनभावनी।। असव जैन ग्रन्थालयकी प्रति।

जैन मक्त कवि : जीवन श्रीर साहित्य

चिंता को हरनहार चिंता को करनहार,
पोषन भरनहार किसन अनंत को।
अंत कहें अंत दिन राखे को अनंत विन,
ताके तंत अंत को भरोसो मगवंत को।।।।।''

### आदिनाथजीका पद

इसकी रचना वि० सं० १७७१ मे हुई थी। यह प्रथम तीर्थकर भगवान् आदिनाथकी भिवतमे निर्मित हुआ है। इसकी प्रति जयपुरके दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजीके शास्त्रभण्डारमें गुटका नं० १६१ में संकलित है। यह लिपि मया-चन्द गंगवालने रौझडोमे की थी।

### चेतन-गीत

यह गीत अपने चेतनको शिक्षा देनेसे सम्बन्धित है। चेतन भ्रममें फॅमकर सचाईको भूल गया है। यह गीत उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका न० ५१ में निबद्ध है। यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक बदी ७ का लिखा हुआ है।

कविका कथन है कि यह चेतन गुणवान् होते हुए भी अपनेको भूल गया है, जागृत नहीं होता। वह चतुर होते हुए भी इस संसारमें सुख मान रहा है। वह भव-भ्रमणकी बात विस्मृत कर चुका है—

''तुम सूते काल अनादि के जागो जागो जी चेतन गुणवान । होजी सुष मानत संसार में इह अभ्यो जी तुम कौण सयाण । कहु भूखि गये मत भ्रमण की किन सोवौ जी पुरबल बाता ॥''

आत्मतस्वको न जाननेके कारण यह जीव चारों गतियोमें भ्रमण करता है। चह ठिगनो कुमितके चक्करमे फैंस जाता है और उसका अनादिकाल व्यर्थ ही बीत जाता है,

"हों जी इह विधि चहुँ गति मैं अस्यो बिन आतम तत्त्व तकी पहचानि। हो जी काल अनादि गुमाइयो इस कुमति ठगौरी के बचमांनी।"

### विनती

इस विनतीका निर्माण तीर्थंकरकी भिनतमे किया गया है। इसकी प्रति उपर्युक्त मन्दिरके ही वेष्टन न० १०१५ में मौजूद है। उसमें केवल एक पृष्ठ है। उसपर रचना और लेखनकाल कुछ नहीं दिया है। पद्

इन्होने कुछ पदोंकी भी रचना की थी। इनके कतिएय पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके पदसंग्रहकी हस्तिलिखत प्रतिमे, कुछ पद अतिशय क्षेत्र, महावीरजीके एक प्राचीन गुटकेमें और कतिपय जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० १५८ में संकलित हैं।

उन्होंने एक पदमे मध्यकालीन जैन सन्तोंकी भौति ही कहा कि हृदयकी शुट किये बिना भगवान्के नामोच्चारण और तीर्थयात्राओंसे भी कुछ नहीं होता,

''जिन श्रापकूं जोया नहीं, तन मन कूं घोज्या नहीं।

मन मैक कुं घोया नहीं, अंगुल किया तो क्या हुआ।।देका।

कालच करें दिलदाम की, पास्ति करें बद काम की।

हिरदें नहीं सुद्ध राम की, हिर हिर कहवा तो क्या हुआ।।

कूंता हुआ घन मालदा, धंघा करें जंजालदा।

हिरदा हुआ च्यंमालदा, कासी गया तो क्या हुआ।।''

एक-दूसरे पदमें विशुद्ध भक्तकी भौति ही कविने कहा कि जिनकी आँखें भगवान् जिनेन्द्रसे लग गयी, वे उनके बिना रह नहीं सकते। जिनेन्द्रके देखनेपर ही उन्हें सुख मिलता है। बिना देखे वे ब्याकुल हो उठते हैं। एक भक्तमे भगवान्कों निरन्तर देखते रहनेकी ऐसी अदम्य प्यास होती है, जो कभी बुझती ही नहीं,

"कागि गई ये अँखियाँ जिन बिन रह्यो हुन जाय ॥
जब देवे तब ही सुख उपजै बिन देख्या उक्छाय।
मिटत हदे रो सूर्य उदय तें मिथ्या तिमिर मिटाय ॥
इन्द्र सरीसा तृष्त न हुवा कोचन सहस्र बनाय।
चिरम आँख अब है मेरै कब लूं कहूं बनाय॥
अजुमन रस उपज्यो जब मेरे आनंद उर न समाय।
दास किसन ऐसे प्रभु पाये कलि कलि ध्यान छगाय॥

# पुण्याश्रवकथाकोश

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसकी रचना वि० सं० १७७३ में हुई थी। इसका संकलन जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० २८ में किया गया है। यह गुटका सं० १८२३ में लिखा गया था। इसमे जैन-भक्तोकी पद्म-बद्ध कथाएँ हैं।

१. वयपुरके मन्दिर वर्षाचन्दका पदसंग्रह ४६२, पत्र १८५।

# चतुर्विंशति जिनस्तुति

यह स्तुति उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १०२ वेष्टन नं १९०९ में अंकित है। भगवान् पार्वनाथकी स्तुतिमे रचा गया एक छप्पय देखिए,

"अरवसेन नृप पिता देवि वांमा सुमाता। हरित काय नव हाथ वरषस्त आयु विष्याता वाणारसी सु जन्म वंश इक्ष्वाकु मंद्रारी लिखन सरप जु वन्यौ प्रभु उपसर्ग निवारी गणबर जु मये दश ग्यान धर कोस पाँच समवादि मनि। श्रांपारवनाथ वंदौं सदा कमठ मान वनदव अगनि।।२८॥"

किशनसिंहजीने भिवतसम्बन्धो अनेक गीत और स्तुतियोकी रचना की है। इनका संकलन उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं॰ ५०२ में किया हुआ मौजूद है। इस गुटकेमें २०२ पृष्ठ है, जिनमे-से पृष्ठ ५५ तक तो किशनसिंहका ही रचा हुआ 'भद्रबाहुचरित्त भाषा' लिखा है, और अवशिष्टपर उनकी भिवतसम्बन्धी छोटी-छोटी रचनाएँ निबद्ध है। वे इस प्रकार है,

'श्रावक मुनि गुण वर्णन गीत,' 'चौनीस दण्डक' (सं० १७६४), 'णमोकार रास' (१७६०), 'जिनमिन्त गीत', 'गुरुभिन्त गोत,' 'चेतन लोरो', 'निर्वाण-काण्ड भाषा' (सं० १७८३, संग्रामपुर) इसी गुटकेमें उनकी 'एकावली व्रत कथा' और 'लब्बि विधान कथाएँ' भी संकलित हैं। 'लब्बि-विधान कथा'की रचना सं० १७८२ में आगरेमें हुई थी।

# ८५ खुशालचन्द काला (वि॰ सं॰ १७७३)

सुशालचन्दका जन्म सांगानेरमें हुआ था। उनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिया था। मूलसंघी पण्डित लक्ष्मीदास उनके गुरु थे। उन्हें इन्द्रके समान स्थाति प्राप्त हुई थी। उनके पास विशद ज्ञान था, जिसका

रे. यह स्तुति वि० सं० १७६६ वैशाख कृष्णा त्रयोदशी सोमनारके दिन पूर्ण हुई थी, ऐसा इस स्तुतिके ३२वे पद्यसे स्पष्ट है। यह इस स्तुतिका ऋन्तिम पद्य है।

२. और सुणी आगे मन लाय, मैं मुन्दर को नंद सुमाय। सिह तिया अभिवा मम माय, ताहि कूंखि में उपजू आय। चंद खुशाल कहैं सब लोक, भाषा कीनी सुणत असोक।। वत कथाकोरा, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, पृ० २५७।

वितरण भी वे कामधेनुके समान ही किया करते थे। वे क्षमावान्, ज्ञानवान् और विवेकवान् थे। ऐसे उत्तमकोटिके विद्वान्के पास रहकर खुशालचन्दने शिक्षा प्राप्त की थो। शिक्षा-प्रहणके उपरान्त ही वे जहानावादमे आकर जयसिंहपुरा नामके मुहल्लेमें रहने लगे थे। दिल्लीका ही नाम जहाँनावाद था। उस समय वहां सेठ सुखानन्दजी शाह बहुत प्रसिद्ध थे। उनके घरमे रहनेवाले गोकुलचन्द नामके ज्ञानी पुरुषकी प्रेरणासे ही श्री खुशालचन्दने 'हरिवंश पुराण'का पद्यानुवाद किया था। कविकी अधिकांश रचनाएँ जयसिंहपुरामें रहकर ही बनीं। कभी-कभी सागानेर भी आते रहते थे। उनकी जाति खण्डेलवाल थी।

खुशालचन्दने 'हरिवंशपुराण' (वि० सं० १७८०), 'उत्तरपुराण' (वि०सं० १७९९), 'धन्यकुमारचरित्र', 'यशोधरचरित्र' (वि० सं० १७८१), 'जम्बूचरित्र', 'सद्भाषितावली'—(वि० सं० १७७३), 'व्रतकथाकोश' (वि० सं० १७८७), 'पद्मपुराण' (वि० सं० १७८३), पद और चौबीसी पाठका निर्माण किया था। इनमे पुराण और चरित्र अनूदित रचनाएँ है।

#### पद

इनके रचे हुए पद जयपुरके ठोलियों मिन्दरके गुटका नं० १२४ और जयपुरके ही बधाचन्दजीके मिन्दरके पदमंग्रह ४९२ में अंकित है। ठोलियों के मिन्दरका एक पद अत्यधिक सरस है। उसमें भक्त उलाहना देते हुए भगवान्से कहता है कि आपने अनेक अधमों को तार दिया फिर मेरी बेर ढील क्यो करी है। आप मेरे गुण और अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, अपने विरदको ओर निहारिए,

"तुम प्रभु अधम अनेक उधारै। ढील कहा हम बारो जी ॥
तारन तरन विरद सुन आयो और न तारण हारो।
तुम बिन जनम मरण दुख पायौ। कमन आबै पारो जी।
मो गुण अवगुण प्रति मत जावो। घपणो ओर निहारो।
अंजन से पल मैं ही सुधारे और कहा श्रधकारो जी॥
मैं विनती करहुं त्रिभुवन पति मेरो कारिज सारो।
चंद ख़स्याल सरन चरनन की सो भवपार उतारो जी॥"

१. देव इन्द्र कीरित भये जु मूलस्यंघ भट्टारक को पदस्य जाको सोहितु है।
पूजारु प्रतिष्ठा करवाई अविसमकार मोहनी सुमूरित लखेतै मोहितु है।।
जाही के सुगच्छ माहि पण्डित श्रीय जु दास बानी कामधेनु तै सुज्ञान दोहिइतु है।
खिमावान म्यानवान पण्डित विवेकवान राति द्योष आगम विचार टोहिइतु है।२।
बदी. ५० २५६।

## चौबीसी स्तुतिपाठ

दि॰ जैन मन्दिर बड़ौतके एक गुटकेमे खुशालचन्दजीको चौबीस स्तुतियाँ संकलित है। इस गुटकेका लेखनकाल सं॰ १८३२ है। पूरा गुटका उनकी स्तु-ितयोंसे ही पूर्ण हुआ है। प्रत्येक स्तुतिके अन्तमे अपने नामके लिए केवल 'चन्द' का प्रयोग किया गया है।

आराध्यको सर्वोत्तम और अपनेको छघुतम मानना मिन्तिको प्रथम विशेषता है। कही तो भक्त कहता है कि हमारे आराध्यको सुर, नर, शेष सदैव सेवा करते है, भ्रमरके समान उनके चरण-कमलको ओर दिन-रात लगे रहते हैं, कहीं कहता है कि भगवान्को भिन्तिक्ष्पी नौकापर चढ़कर प्रत्येक जीव भवसागरके पार हो जाता है। यह सच है कि भगवान्के समान कोई शिवनायक और सुख्धाम नहीं है। वे अविनाशो पद प्रदान करते हैं। यह जानकर हो भक्त उनकी शरणमे जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि वे संसार दु.खसे दूर कर देंगे। ऐसे महिमावान् प्रभुसे उसका प्रेम हो गया है। वह भव-भवमे उनकी सेवाका अविकार चाहता है।

"सुर नर सेस सेवा करें जी, चरन कमल की वोर। मंवर समान लग्यों रहें जी निसि वासर अरु मोर।। जे जस गाबें भाव सी करत आपणों काज। मवसागर को पार हैं जी, चढ़ों तुम नाव जिहाज।। तुम सम श्रवरज को नहीं प्रभू सिवनायक सुषधाम। श्रविनासी पद देत हो प्रभू फिर नहीं जग सों काम।। दाता लिं मैं जाचियों जी कीजे मोहि हू पार। भव दुष सी न्यारों रहो प्रभू राषों सरण आधार।। चंद करें या बिनती जी सुणिज्यों त्रिभुवनराई। जन्म जन्म पाऊं सही प्रभु तुम सेवा श्रधिकार।।

# ८६. भूवरदास (वि॰ सं॰ १७८१)

भूधरदासकी रचनाओसे केवल इतना ही पता चलता है कि वे आगराके रहने-वाले थे और खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे। पण्डित दौलतरामजीने उन्हें

१. गुटका नं० ४७, दि० जैन पंचायती मन्दिर, बड़ौत, सम्मवनाथजीकी बीनती।

आगरे में बालबुद्धि भूघर खंडेलवाल, बालक के ख्याल सो किवत्त किर जाने हैं। भूषरदास, जैनरातक, कलकत्ता, ६३वें पद्यकी प्रथम दो पंक्तियाँ।

'भूषरमल' के नामसे सम्बोधित किया है, और लिखा है कि वे आगरेमें स्याहगंजमें रहते थे। स्याहगंजके मन्दिरमे ही उनका प्रतिदिन शास्त्र-प्रवचन हुआ करता था। भूषरदास किव थे और पण्डित भी। अध्यात्म-चर्चामें उन्हें विशेष रस आता था। भूषरदास आगरेकी उसी अध्यात्म-परम्परामें-से थे, जो महाकिव बनारसी-दाससे प्रारम्भ हुई थी।

भूषरदासका साहित्यिक-काल निश्चयरूपसे अठारहवीं शताब्दीका अन्तिम पाद था, जैसा कि 'जैनशतक' और 'पार्श्वपुराण' के रचना-संवत्से प्रकट है।

भूषरदामने विपुल साहित्यका निर्माण किया, और वह सभी सरस तथा मनोरम है। उनकी रचनाओं में विस्तार है, तो ठोसपन भी। प्रसाद उनका सबसे बड़ा गुण है। सरलता और प्रवाह किसी भी शैलोको सुचार बना देते हैं, फिर भूषरदासकी अभिव्यक्तिमें तो स्वाभाविकता भी है। काव्यकी दृष्टिसे उनके साहित्यको दो मागों में विभक्त किया जा सकता है,, एक तो मुक्तक काव्य और दूसरा महाकाव्य। मुक्तककाव्यमें उनके द्वारा रचित 'भूषरविलास', 'पदसंग्रह', 'जखडी', 'विनतियों', 'बारह भावनाएँ', बाईस परीषह और स्तोत्र शामिल हैं। महाकाव्यके खामे उन्होने 'पार्वपुराण'का निर्माण किया। यह उच्च कोटिकी कृति है। मध्यकालीन हिन्दीमें उसका प्रतिष्ठित स्थान है। उसमे भगवान् पार्वनाथको भिक्तका स्वर ही प्रमुख है। मृक्तक रचनाओं में भित्त है, तो अध्यात्म भी। 'जैन दर्शन' की भौति 'जैन साहित्य'में भिक्त और अध्यात्म नितान्त पृथक् दो पहलू नहीं हैं। अधिकांशतया दोनो समन्वित होकर ही चले हैं। भूषरदासकी रचनाओं में भें ऐसा ही है।

## जैन-शतक

इसकी रचना वि॰ सं॰ १७८१ पौष कृष्णा त्रयोदशी रविवारके दिन पूर्ण हुई थी। इसको रचनेको प्रेरणा घर्मानुरागी शाह हरीसिंहसे मिली थी। इसमें

१. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १, पृष्ठ ६, १०।

इसका प्रकाशन 'जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वन्वई' और 'जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, 'कलकत्ता' से हो चुका है।

सतरहसै इन्यासिया, पौह पाख तम लोन ।
 तिथि तरस रिवरार को शतक समापत कीन ॥
 नैनशतक, कलकत्ता, अन्तिम दोहा, ५० ३२ ।

४. हरीसिंह साह के सुक्त वर्मरामी नर, तिनके कहै सों ओरि कीनी एक ठानै हैं।

१०७ किवत्त, सवैया, दोहा और छप्पय है। इस छोटे-से काव्यके प्रारम्भमें अर्हन्त, सिद्ध, जिनवाणी और साधुओकी स्तुतियाँ है, मध्यमें असार संसारसे विमुख होनेकी बात और अन्तमे कुछ आध्यात्मिक उपदेश तथा जैनत्वकी महिमाका वर्णन है।

यह संसार असार है। इसमें जन्म और मृत्युका चक्कर चला ही करता है। एक ही समयमे कही तो जन्मकी बधाइयाँ बजती है, और कहींपर पुत्र-वियोगसे हाहाकार मचता है। किन्तु सब कुछ जानते हुए भी यह मूढ़ नर चेतता नहीं, और करोड़ोंकी एक-एक घड़ीको व्यर्थ करता ही जाता है,

"काहू घर पुत्र जायों काहू के वियोग आयों, काहू रागरंग काहू रोश्रारोई करी है। जहाँ मानु ऊगत उछाह गीत गान देखे, साँझ समें ताही थान हाय हाय परी है।। ऐसी जग रीति की न देखि मयभीत होय, हा हा नर मूढ़ तेरी मति कोनें हरी हैं। मनुष जनम पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करारन की एक एक घरी हैं।।२१॥"

सासारिक प्राणी चाहता है कि किसी प्रकार सम्पत्ति मिल जाये, तो हृदयकी सभी मनोनीत अभिलाषाएँ उपशम हो जायें। फिर तो एक प्रासाद बन जायेगा, पत्नीको गहना गढ़ जायेगा, और सुता-सुतका ब्याह कर 'बैना' भी बाँट लूँगा, किन्तु अचानक जम आ जाता है और शतरंजको बाजी रुपीको रुपी ही रह जाती है,

"चाहत है धन होय किसी विध, तो सब काज सरै जियरा जी। गेह चिनाय करूं गहना कछु, ब्याहि सुतासुत बांटिये मांजी।। चिंतत थीं दिन जाहिं चले, जम आनि श्रचानक देत दगा जी। खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाय रुपी शतरंज की बाजी॥३२॥"

फिर फिर प्रेरे मेरे आलस का अन्त भयो, उनकी सहाय यह मेरी मन मानै है।। जैन शतक कलकत्ता, पृ० ३२।

भगवान् सिद्धने ध्यानरूपी अग्निमे कर्मरूपी शत्रुओंको झोककर जला डाला है। उन्होंने दिव्य ज्ञानकी किरणोसे संसारके जीवोंका शोकरूपी अन्यकार नष्ट कर दिया है। वह भगवान् सिद्धलोकमे बसते है। भक्त उनके चरणोकी त्रिकाल धूलि लेते हुए अपनेको गौरवान्वित मानता है।

"ध्यान हुताशन में अरि ईंघन झॉक दियाँ रिपु रोक निवारी। शोक इस्बो मिनलोकन को वर, केवल ज्ञान मयूख उधारी।। लोक अलोक विलोक मये शिन, जन्म जरामृत पंक पखारी। सिद्धन थोक बसै शिवलोक, तिन्हें प्राधोक त्रिकाल हमारी॥११॥"

भगवान् नेमिनाथको स्तुति करते हुए भक्त कहता है कि ऐ भगवन्! जिस तरह आपने उग्रसेन कुमारोके जन्मकादि दुःखोंको नष्ट कर दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी इस संसार-जालसे मुक्त कर दो। भक्तको भगवान्को इस शक्तिमे विश्वास है,

> "शोमित प्रियंग अंग देखें दुख होय मंग, लाजत अनंग जैसे दीप मानु मासतें। बाल ब्रह्मचारी उग्रसेन की कुमारी जादौनाथ तें निकारी जन्मकादौ दुखरास तें।। मीम मवकानन में आन न सहाय स्वामी, अहो नेमि नामी तिक आयी तुम तास तें। जैसे कुपाकन्द बन जीवन की बन्दि छोरि, स्थों हो दास को खलास कीजै मवपास तें।।॥॥"

भक्तका विश्वास सच्चे देवमे हैं। जिस किसोमे भी सच्चे देवके लक्षण हो, भक्त उसकी वन्दना करनेको तैयार है। ऐसी उदारता बहुत कम भक्तोंमे देखी गयी है। प्रायः भक्त ऐसे रहे हैं जो सचाईकी नहीं किन्तु देव-विशेषके उपासक होनेमें ही अपना अहोभाग्य समझते हैं। भूघरदास उन अन्य भक्तोंमें नहीं है। आचार्य समन्तभद्रकी भौति उनकी भी एक कसौटी है, जिसपर खरा उतरनेवाला ही उनका आराष्य हो सकता है। देखिए,

"जो जगवस्तु समस्त, इस्त तल जेमनिहारे। जगजन को संसार, सिंधु के पार उतारे।। आदि-अन्त अविरोधि, वचन सबको सुखदानी। गुन अनन्त जिहमाहिं, रोग को नाहिं निशानी।। माधव महेश ब्रह्मा किथीं, वर्षमान के बुद्ध यह। ये चिन्ह जान जाके चरन, नमो नमो मुझ देव वह।।४६॥"

## भूधर विलास

भूषरदासकी छोटी-बड़ी रचनाओका संग्रह है। इसकी एक प्रति जयपुरके टोलियोके मन्दिरमें वेष्टन नं० १३२ में निबद्ध है। उसमें ११९ पन्ने हैं। एक भूषर-विलासकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तिलिखित हिन्दी ग्रन्थोंके चौदहर्वे तैवाषिक विवरणमें लंकित है। इस विवरणके सम्पादक डॉ॰ पीताम्बरदत्त बडण्वाल थे। यह प्रति ग्राम—मोहना, डा॰—इटौंजा, जि०—ल्खनऊ के रहनेवाले लाला रिखबदास जैनके पास देखनेको मिली थी। डॉ॰ बड़्य्वालने सम्पादकीय टिप्पणीमें लिखा है, "भूषरदासजीकी इन रचनाओमें कुछ तो स्वतन्त्र है और कुछ अनुवाद है। भाषामें यद्यपि कविका लक्ष्य व्रजभाषाकी ओर झुका हुआ है फिर भी उन्होंने कही-कहीं स्वतन्त्रतासे खड़ीबोलीका भी प्रयोग किया है। थोड़ा-सा प्रयोग गुजरातीका भी है। 'भूषर-विलास' जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे प्रकाशित हो चुका है। इसमें ५३ पद्य हैं।

भूषरदासका विश्वास है कि यदि भवसागरको पार करना चाहते हो तो भिक्तक्पी जहाज सजाओ, "भूषर जो भवसागर तिरना, भिक्त जहाज सजो।।" वे भगवान्के नाममे असीम बल मानते हैं। यदि किसाने भजन-सुधारससे अपनी रसनाको नहीं घोया, तो वह व्यर्थ है।

"भजन सुधारस सों नहिं धोई, सो रसना किस काम की ॥ जिप माळा जिनवर नाम की ॥३९॥"

भक्तने भगवान् अजितनाथसे प्रार्थना की कि है भगवन् ! तुम कल्पवृक्षकेः समान हो, मेरी मनोकामना पूरी करो । मुझे हाथी-घोडा नहीं चाहिए, मेरे हृदय-मे तो आप तबतक बसो, जबतक मुझे मोक्ष न मिल जाये ।

> "तुम त्रिभुवन में कळप तस्वर, श्रास भरो मगवान जी।। ना हम माँगे हाथी घोड़ा, ना कछु संपति आन जी। भूधर के उर बसो जगत गुरु, जब को पद निरवान जो।।३६॥"

### पद्संग्रह

भूषरदासका 'पदसंग्रह' बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है। एक 'पदसंग्रह' जयपुरके पिंडत लूणकरजीके मन्दिरमे गुटका नं० १२९ और वेष्टन नं० ३३३ में निबद्ध है। वैसे तो भारतके विभिन्न जैन मण्डारोंके विविध गुटकोमे भूधरदासके पद

१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका "खोजमें उपलब्ध, इस्तलिखित हिन्दी-प्रन्थोंका चौदहवाँ त्रैवार्षिक विवरण, १६२६-३१" परिशिष्ट १।

२. वही ।

विखरे हुए है। प्रकाशित 'पदसग्रह' में ८०पद और विनती आदि हैं। उनका विषय जिनेन्द्र, जिनवाणी और गुरुको भिक्तिस सम्बन्धित है। अनेक पद आध्यात्मिक भावों-के द्योतक भी है। मनको चैतावनी देते हुए लिखनेके पीछे जैनोंकी अपनी परम्परा है। भूषरदासकी इस शैलीपर कबीरका प्रभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह जीव संसारके सुख और वैभवोंमें सराबोर होकर भगवान्का नाम छेना भी भूळ जाता है। दुःखोंमें तो सभी भगवान्की शरणमें जाते है, किन्तु सुखमें जो भगवान्की भिक्त करे वहीं सच्चा भक्त है। यहाँ भक्त किव संसारकी असारताको बतलाता हुआ जीवको भगवान्के भजनकी और प्रेरित कर रहा है,

"भगवन्त मजन क्यों भूका रे ?

यह संसार रैन का सुपना, तन घन वारि-बब्का रे ।

भगवन्त भजन क्यों भूका रे ?

इस जोवन का कौन भरोसा, पावक में तृण-त्का रे ।

काल कुठार लिये सिर ठाड़ा, क्या समझै मन फूला रे ॥

भगवन्त भजन क्यों भूका रे ? ॥

स्वारथ साधै पांच पांव त्, परमारथ की लुदा रे ।

कहुं कैसे सुख पैथे प्राणी, काम करे दुल मूला रे ॥

मगवन्त भजन क्यों भूका रे ? ॥

मोह पिशाच छल्यो मित मारे, निज कर कंथ वस्का रे ।

मज श्री राजमतीवर भूषर दो दुरमित सिर धूला रे ॥

मगवन्त मजन क्यों भूका रे ? ॥

त जाने कब मौत आ जाये, इसलिए भगवान् जिनेन्द्रके चरणोंको तो कभी विस्मरण करना नही चाहिए। उनके दर्शन-मात्रसे ही दुःख भाग जाते हैं और पूजा-से तो बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान्के चरणोंका एकचित्त हो घ्यान करनेसे मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है, मंगल संघटित हो उठते है और पाप टल खाते हैं। मस्तकके झुकाते ही मोहरूपी चूल भी झड़ जाती है। मक्त किव भूषर-दासका कथन है कि जबतक कफ कण्ठमे बाकर नहीं अड जाता, तबतक भगवान्को अज ले। घरमें अग्तिके प्रविष्ट हो जानेसे कूप खोदना चातुर्य नहीं है,

"जिनराज चरन मन, मति विसरै । को जाने किहिं वार कारु की, घार अचानक आनि परै ॥

वह पदसंग्रह 'जनवाणी प्रचारक कार्यालय कलक्ता' से प्रकाशित हुआ था ।

देखत दुख मिज जाहिं दशों दिश, पूजत पातक-पुंज गिरे। इस संसार-सार-सागर सौं और न कोई पार करें।। इक चित ध्यावत वांछित पावत, द्यावत मंगळ विघन टरें। भोंहिन धूळ परी माथे चिर, सिर नावत तत्काळ झरें॥ तक्कों मजन सँवार सयाने, जवळों कफ नहिं कंठ और। अगनि प्रवेश मयी घर 'सूधर' खोदत कृप न काज सरें॥'

# परमार्थ जखड़ी

जैनोंमे जखड़ियां लिखनेकी परम्परा बहुत पुरानी है। हर्षकीर्ति, रूपचन्द, दौलतराम, रामकृष्ण और जिनदास आदि सभीने जखड़ियाँ लिखी हैं। भूधरदास-की इस जखड़ीमें केवल पाँच पद्म है। पं० पन्नालाल बाकलीवाल-द्वारा सम्पादित 'जिनवाण सिंग्रह' में इसका प्रकाशन हो चुका है।

मतको सीख देते हुए किव कह रहा है कि ओ मेरे मन ! तुझे इस संसारमें थोड़े ही दिन तो जीवित रहना है, इसलिए तू भगवान् जिनेन्द्रके चरणोसे प्रेम कर । जिनेन्द्र-भिनतके बिना करोड़ बरसों तक जीवित रहना भी व्यर्थ है। जब तूने नर-पर्याय प्राप्त की है तो जानो गुरुको बात समझकर भगवान् 'जिन' की भनित कर,

"अब मन मेरे बे, सुन सुन सीख सयानी। जिनवर चरना बे, कर कर प्रीति सुज्ञानी॥ कर प्रीति सुज्ञानी शिवसुख दानी, धन जीतब है पंच दिना। कोटि बरस जीवौ किस छेखे, जिन चरणाम्बुज मन्ति बिना॥ नर परजाय पाय भति उत्तम गृह बसि यह छाहा छेरे। समझ समझ बोळें गुरु ज्ञानी, सीख सयानी मन मेरे॥१॥"

## गुरू-स्तुति

भूषरदासने दो गुरु स्तुतियों की रचना की थी, और दोनों ही 'जिनवाणी संग्रह' में प्रकाशित हो चुकी हैं। जैनोमें देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा बहुत पुराने समयसे चली बा रही है। गुरुके बिना न तो मित्तकी ही प्रेरणा मिलती है और न ज्ञान ही प्राप्त होता है। इसीलिए एक ओर तो ज्ञानियोमें गुरुकी महिमा है, तो दूसरी ओर भक्त भी गुरुके बिना नहीं चल पाता।

यहाँ भूघरदासजी कर्म-श्रृंखलाओंको काटना चाहते हैं, किन्तु उनको पूरा

बृहिज्जिनवाणी संग्रह, किरानगढ़, सम्राट् संस्करण, पृ० ६०४,६०५।

२. बृहिज्जनवाणी संग्रह, किरानगढ, सम्राट् संस्करण, सितम्बर १६५६, पृ० १२८-१५१।

विश्वास है कि गुष्के अनुग्रहके बिना वे कट नहीं सकती। गुरु एक उस राजवैद्यकी मौति है, जो श्रमक्त्पी रोगको तो तुरन्त ही ठीक कर देता है। उनका गुरु केवल 'परोपदेशे पाण्डित्यं' वाला गुरु नहीं है, अपितु वह स्वयं भी इस संसारसे तरता है और दूसरोको भी तारता है। देखिए,

"वंदौ दिगम्बर गुरु चरन जग, तारन तरन जान। जे भरम मारी रोग को हैं, राजवैद्य महान॥ जिनके अनुग्रह बिना कमी, नहिं कटै कर्म जंजीर। ते साधु मेरे उर वसहु, मम हरहु पातक पीर॥"

जैन गुरु तपस्वी होता है। वे जेठको तपती दोपहरियोमे, जलते पर्वतोंको उत्तुंग ऋंगपर, पावसको भयावह रातोमें, टप्-टप् करते वृक्षोंके नीचे, और शीत-कालमें तुषारावृत नदी और सरोवरोंके तटपर घ्यान धारण कर बैठते हैं। भूधरदास ऐसे गुरुको अपने मनमे स्थापित कर, अपनेको गौरवान्वित मानते है, र

"जेठ तपै रिव आकरो, सूखे सरवर-नीर। शैक-शिखर मुनि तप तपें, दाझें नगन शरीर॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ पावस रेन डरावनी, बरसे जरुधर धार। तस्तल निवसें साहसी, बाजे झंझावार॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ शीत पड़े कपि-मद गले, दाहे सब बन राय। ताल तरंगिनि के तटे, ठाड़े ध्यान लगाय॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ यह विधि दुद्धर तप तपें, तीनों काल मझार। लगे सहज सरूप में, तनसी ममत निवार॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥"

भूघरदासका गुरु वह ही है, जिसने इन्द्रियोंको वशमें किया हो और सुख तथा वैभवांको लात मार दी हो। जो पहले रंगमहलोंकी कोमल शब्याओंपर पौढ़ता था, और अब रातके पिछले पहरमे थोड़ा-सा शरीरको संकोच कर, भूमि-पर सो लेता है। पहले जो चतुरंगिणी सेना सजाकर हाथीपर चलता था, अब समीनको देख-देखकर चलता है। ऐसे गुरुओंके चरण जहाँ पड़ते हैं, वह स्थान

१. वहीं, पहली गुरु स्तुति, पू० १४८।

२. वही, दूसरी गुरुत्तुति, पृष्ठ १५० ।

तीर्थक्षेत्र बन जाता है। उस घूलको मस्तकपर चढ़ाते हुए भूधरदास अत्यधिक गौरवान्वित है,

"रंग-महरू में पाँढ़ते, कोमल सेज विछाय। ते पव्छिमनिशि भूमि में, सोवें संविर काय॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ गज चढ़ि चलते गरब सों, सेना सिज चतुरंग। निरिक्ष निरिक्ष पग वे घरें, पार्लें करुणा अंग॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ वे गुरु चरण जहाँ घरें, जग में तीरथ जेह। सो रज मम मस्तक चढ़ा, 'मूघर' मांगे येह॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥"

#### बारह-भावना

यह अनेकों बार प्रकाशित हो चुको है। अभी-अभी 'ज्ञानपीठ पूजाजिं' में भी इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें सासारिक जोवनकी असारताको सरसताके साथ कहा गया है। इस संसारमें राजा और रंक सबको मरना है। मरते समय कोई रोक नही सकता, बड़ीसे बड़ी ताक़त भी नहीं। यह जीव संसारमें जब तक रहा, दु:खी रहा, चाहे उसके पास धन था या नहीं,

"राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार ।

मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥

दल बल देई देवता, मात-पिता परिवार ।

मरती बिरियां जीव को, कोई न राखन हार ॥

दाम बिना निर्धंन दुखी, नृष्णावश धनवान ।

कहूं न सुख संसार में, सब जा देख्यो छान ॥

आप अकेलो अवतरे, मरें अकेलो होय ।

युं कबहूं इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥"

## जिनेन्द्र-स्तुति

भूषरदासके द्वारा निर्मित तीन जिनेन्द्र-स्तुतियोंका प्रकाशन 'जिनवाणी सग्रह'मे ही हुत्रा है। जिनमे-से 'अहो जात गुरु एक'वाली सरस स्तुति उचित संशोधनके

१. वही, दूसरी गुरुस्तुति, पृष्ठ १५१।

२. ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५७ ई०,खराड ६, पृ० ५२८-५२९।

बृहिष्जिनवाणी संग्रह, पृ० १३२-३४, ५२८-३०, ५३०-३१।

साथ 'ज्ञानपीठ पृजाजिल'में भी छपी हैं।

संसारमे दुष्ट कर्मोके ही कारण इस जीवको विविध दुख मिलते हैं। कर्म एक बहुत बड़े दुश्मनके समान है। उससे छुटकारा पानेके लिए दुखिया भक्त दीनदयाल प्रभुसे प्रार्थना कर रहा है,

> "अहो जात गुरु एक, सुनिए अरज हमारी। तुम प्रभु दीनदयाल, में दुलिया संसारी॥ इस मव-वनके माहिं, काल अनादि गमायो। भ्रम्यो चहुंगति माहिं, सुख नहिं दुखबहु पायो॥ कर्म महारिषु जोर, एक न कान करें जी। मन माने दुख देहिं, काह सों न दरें जी॥"

पाप और पुण्यने मिलकर पैरोमे बेड़ो डाल दो है, और तनक्पी कारामृहसे बहुत अधिक दु.स दिया है। हे जगवन्दा! मैने इनका कुछ नही बिगाडा था, ये तो अकारण ही बैरी बन गये हैं। अब मैं आपके सुयगकी सुनकर आपकी श्रारणमें आया हैं। हे नोति-निपूण जगराय! हमारा न्याय कर दीजिए।

"पाप पुण्य मिलि दोय, पायनि बेड़ी ढारी। तन काराग्रह माहि, मोहि दियो दुख मारी॥ इनको नेक विगार, मैं कछु नाहिं कियो जी। विन कारन जगवन्य, बहुविध बैर लियो जी॥ अब आयो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो। नीति-निपुन जगराय, कोजै न्याव हमारो॥"

भूघरकी भिनाने स्वामि-सेवक भाव ही प्रधान है। फिर भी उनका सेवक गुलामकी बिनोनी अवस्था तक नहीं पहुँचा है। आप कहीपर भी उसे घिषियाते नहीं देखेंगे। उसने सुना कि मगवान् पितितोंका उद्धार करनेवाले हैं और वह भी अपने दूखोंको लेकर उनके पास पहुँच गया,

"जै जगपूज परम गुरु नामी, पतित उधारन अंतरजामी। दास दुखी तुम ऋति उपगारी, सुनिए प्रसु! अरदास हमारी ॥१॥ उ'' भव-भवमे आत्मा उज्ज्वल बने और समाधिमरणपूर्वक अन्त हो। ऐसा मोझ-प्राप्ति तक होता रहे। यह सब कुछ भगवान्की भक्तिसे ही सम्भव हैं, और भगवान्

१. ज्ञानपीठ पूजांजलि, खरड ६, पृष्ठ ५२२-५२३।

२. वही, पृष्ठ ४२२।

३. वही, पृष्ठ ५२३।

४. बृहज्जिनवाखी संग्रह, वृष्ट १३२।

को भक्ति भी-भगवान्की कृतासे ही मिल सकती है। देखिए,

''मव मव अनुभव श्रातमकेरा; होहु समाधिमरण नित मेरा।

जबलौं जनम जगत मैं छाधौं, काल लिब बल लिह शिव साधौं।।

तबलौं ये प्रापित मुझ हूजौ, भिक्त प्रताप मनोरथ प्जौं।

प्रमुसव समस्थ हम यह लोरें. भूधर अरल करत कर जोरें।

## पार्श्वनाथ स्तुति

इसमें भगवान् पार्श्वनाथकी महिमाका वर्णन है। इसका प्रकृश्वन 'जिनवाणी संग्रह'में हो चुका है। कविने लिखा है, भगवान् पार्श्वनाथका नाम सुधारसके समान शीतलता और शान्ति प्रदान करनेवाला है। उसकी पूरी महिमा गानेमें शक भी समर्थ नहीं है, फिर मैं तो उपहासास्पद ही लगूँगा। अब तो यह ही प्रार्थना है कि जबतक मैं मोक्ष प्राप्त करूँ, तबतक प्रत्येक जन्ममें आप स्वामी और मैं सेवक रहूँ,

"पारस प्रभु को नाउँ, सार सुधारस जगत मैं।

मैं वाकी बिल जाउँ, श्रजर अमर पद मूल यह ॥ १ ॥

यों अगम महिमा सिंधु साहब, शक्र पार न पावहीं।

तिज हासमय तुम दास भूधर भगतिवश यश गावहीं।

अब होउ मव-मव स्वामि मेरे, मैं सदा सेवक रहीं।

कर जोरि यह वरदान मागौं, मोखपद जावत लहीं ॥ १० ॥"

## पाइवनाथ स्तोत्र

यह स्तोत्र भी उपयुंक्त 'जिनवाणी संग्रह'में ही छप चुका है। इसमें कुछ २२ पञ्च हैं। दोहा-चौपाईका प्रयोग किया गया है। स्तुतिको अपेक्षा यह स्तोत्र अधिक सरस और जीवन्त है।

भगवान् पार्श्वनायके यशका वर्णन जब चार ज्ञानके घारक मुनि भी नहीं कर पाते, तो एक साघारण भक्तकी क्या सामर्थ्य है, जो उसका कीर्तन कर सके । किन्तु भगवान्को भक्तिसे प्रेरित होकर उससे जो कुछ करते बनता है, वह करताः ही है। इस मौति भक्तको छघुताका यह चित्र अतीव सुहावना है,

"प्रसु इस जग समस्य ना कीय। जासों तुम यश वर्णन होय।। चार ज्ञान घारी सुनि थकें। इस से मंद कहा कर सकें।।

१. वही, पृष्ठ १३३-३४।

२. वही, पृष्ठ १३५-३७।

३. वही, पृष्ठ २६१-६४।

कट सकता.

यह उर जानत निश्चय होन । जिन महिमा वर्णं न हम कीन ।।

पर तुम मिक थकी वाचाल । तिस वश होय कहूँ गुणमाल ।।"

मिथ्या-मतका वृक्ष लगा हुआ है, उसपर जन्म और मरणके फूल लगे हैं।
वह दु:ख रूप फलोंको देनेवाला वृक्ष सिवा भिन्तरूपी कुठारके और किसीसे नहीं

"जन्म जरा मिथ्यामत मूळ। जन्म मरण छागे तहँ फूछ॥ सो कबहूँ बिन मक्ति कुशर। कटै नहीं दुख फळ दातार॥ १३॥" एकीभाव स्तोत्रे

यह वादिराज मुनिके 'एकीभाव स्तोत्र'का भाषानुवाद है। किन्तु इतना सफल अनुवाद है कि मूलका रस कहींपर भी विश्यंखल नहीं हो पाया है।

भगवान्की भिक्तिरूपी गंगामें जो स्नान कर लेता है, वह फिर कभी अपिवत्र नहीं हो पाता। यह गंगा स्याद्वादरूपी पर्वतसे निकलकर मोक्षरूपी समुद्रमे गिरती है,

"स्याद्वाद गिरि उपजे मोक्ष सागर छैं घाई।
तुम चरणाम्बुज परस भक्ति गंगा सुखदाई।
भौचित निर्मंछ थयो न्होन रुचि पूरव तामै।
अब वह हो न मळीन कौन जिन संशय यामैं॥ १६॥"

तत्त्विद्या घनके घारी गुरु गणेशजी कहते हैं कि हे जिन ! तुम ज्योतिस्वरूप हो और दुरितरूपी अन्धकार निवारण करनेवाले हो। जबतक तुम मेरे चित्तरूपी घरमें बसोगे, तबतक पापरूपी अन्धकारको रहनेका अवकाश ही नही मिल सकता,

> "तुम जिन जोति स्वरूप दुरित अँधियारि निवारी। सो गणेश गुरु कहैं तस्व विद्या धन धारी।। मेरे चितघर माहिं बसी तेजोमय यावत। पाप तिमिर खबकाश तहां सो क्यों किर पावत।। २॥"

# पारुर्वपुराण्र

इस महाकान्यको रचना वि० सं० १७८९ आषाढ़ सुदी ५ को हुई थी।

स्तोत्रका प्रकाशन जिनवाणी संग्रहमें हुआ है। इसमें कुल २७ पद्य है। जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ २४६-५२।

संवत् सतरह से समय, और नवासी लीय।
 सुदि अषाढ़ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय।।
 पार्श्वपुराख, ३३६वाँ पद्य, १८८ १।

इसका प्रकाशन बहुत पहले 'जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता' से हुआ था!

यह एक मौलिक कृति है, अर्थात् िकसी संस्कृत रचनाका अनुवाद नहीं है। जैनपरम्परामे चिरत ग्रन्थ लिखनेके लिए कुछ ऐसी निश्चित बातें है, जो प्रत्येक
रचनामे पायी जायेगी, और वह इसमे भी है। पूर्व भवोंका वर्णन, नगिरयों
और प्राकृतिक शोभाका उल्लेख, माँके सोलह स्वप्न, और पचकल्याणोंका भिनतप्रवाह प्रत्येक कृतिमे मिलेगा। शैली-गत भिन्नता ही नवीनता कहो जा सकती
है। भूधरदासकी शैलो प्रसादगुणयुक्त है, और भाषा कोमलकान्त पदावलीसे समन्वित।

'पार्वपुराण' एक महाकाव्य है। इसमे ९ अधिकार हैं। भगवान् पार्वनाथ-की जन्मसे ही नहीं, किन्तु पूर्व भवोंसे लेकर निर्वाण पर्यन्तको कथा है। प्रथम अधिकारसे अन्तिम सर्ग तककी कथामें एक सम्बन्धनिर्वाह है। अवान्तर कथाएं मुख्य कथानककी पृष्टि और अभिवृद्धि करती ही हैं। नायक क्षत्रिय राजकुमार और तीर्थंकर है। शान्तरसकी प्रधानता है, वैसे अन्य रसींका भी समावेश हुआ है। सभी अधिकारोंमे दोहा-चौपाईका बहुत अधिक प्रयोग है, कहीं-कहीं सोरठा और छटाय भी आये है। विविध प्राकृत दृश्योंका वर्णन है। प्रारम्भ और अन्तम भंगलाचरण भा है। काव्यका नामकरण नायकके नामपर हुआ है। इस भाति महाकाव्यके सभी लक्षण इसमें वर्तमान है।

प्रारम्भमे ही भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुति की गयी है। कविका अटल विश्वास है कि उनका बन्दना करनेसे, अनादिकालसे बैंधे हुए कर्म छूट जायेंगे,

"बाध सिंह वश होंहिं, विषम विषधर नहिं दंकें।
भूत प्रेत बैताल, ज्याल बैरी मन शंकें॥
शाकिनि ढाकिनि अगनि, चोर नहिं मय उपजावें।
रोग सोग सब जाहिं, विपत नेरे नहिं श्रावें॥
श्री पार्श्वदेव के पद कमल, हिये धरत निज एक मन।
सूटें अनादि बंधन बंधे, कौन कथा विनशें विधन॥ ५॥"

महाराजा आनन्दने मुनिवर विपुलमतीसे पूछा कि "प्रतिमा धातु परवान की, प्रगट असेतन अंग। पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर देय अभंग।। तुम जग मे

१. महाकाव्यके इन लच्चणोंके लिए त्राचार्य विश्वनाथका साहित्यदर्पण, छठा परिच्छेद, पद्य ३१४-२४ देखिए ।

२. पार्श्वपुराख, पृष्ठ १।

संगय तिमिर, दूर करन रिव रूप। यह मुझ भरम मिटाइए, करै वीनती भूप।। '''
अर्थात् भगवान् जिनेन्द्रकी अचेतन प्रतिमा पूजक जनको पुण्य फल कैसे प्रदान करतीः
है ? मुनिने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है,

' जैसे चिन्तार्माण रतन, मनवांछित दातार । तथा श्रचेतन विस्व यह, वांछा पूरन हार ॥ ज्यों याचत सुख करूपतरु, दानी जन को देय । त्यों श्रचेत यह देत हैं, पूजक को सुख श्रेय ॥ मणि मन्त्राधिक औषधी, हैं प्रतच्छ जड़ रूप । विष रोगादिक को हरें, त्यों यह अधहर भूप ॥"

तपस्वी पादर्वनायपर कमठके जीवने बहुत बड़ा उपसर्ग किया। पादर्वने उसे हँसते-हँसते झेल लिया। उसीका एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। यदि चित्रांकन उत्तम कान्यकी कसौटी है तो यह पद्म भी उत्तम कान्यका ही निदर्शन माना जायेगा,

> "किलक्लिंत बैताल, काल कजल छित सर्जाहें। मौं कराल विकराल, माल मदगज जिमि गज्जिहें॥ मुंडमाल गल घरहिं लाय लोयनित डरहिं जन। मुख फुलिंग फुंकरहिं करहिं निर्देथ धुनि हन हन॥ इहि विधि अनेक दुवेष घरि, कमठ जीव उपसर्ग किय। तिहुं लोक बंद जिनचन्द्र प्रति, धृलि हाल निज सीस लिय॥"

भगवान् पाद्वं प्रमुको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इन्द्र देवताओंके साथ भगवान्के समवशरणमे आया। भगवान्की पूजा की और सिर झुकाकर स्तुति करने लगा, उसको अन्तिम पद्य है,

''तिस कारण करूणानिधि नाथ, प्रभु सनमुख जोरे हम हाथ । जबळों निकट होच निरवान, जगनिवास छूटे दुख दान ॥ तबळों तुम चरनाम्बुज वास, हम उर होहु यही अरदास । और न कछु वांछा मगवान, यह दयाळ दीजै वरदान ॥''

१. वही, पृष्ठ २६।

२. वही, पृष्ठ २७।

३. वही दा२३, १४ ६४।

४. वही, भाठवाँ अधिकार, १० ७३।

### अन्य रचनाएँ

गज भावना और पंचमेरु पूजा, वे रचनाएँ है, जिनका कि अभी पता चला है। ये दोनों ठोलियों के दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान ६४८ वें 'पाठसंग्रह' में निबद्ध हैं। इसी 'पाठसंग्रह' में 'वष्त्रनाभि चक्रवित्तको वैराग्यभावना' नामकी रचना भी संकलित है। तीनों ही भूषरदासकी कृतियाँ है। इनमे-से 'वैराग्यभावना', 'जिनवाणी संग्रह' में छा भी चुकी है। बाईस परीषह भी भूषरदासकी कृति है। इसका पृथक् प्रकाशन 'जिनवाणी संग्रह' में पृष्ठ ७०६-१५ तक हो चुका है।

# ८७. निहालचन्द (वि॰ सं॰ १८वींका अन्तिम पद)

कविवर निहालचन्द पार्श्वचन्द्र गच्छके वाचक हरषचन्दके शिष्य थे। उनकी रचनाओंसे उनके पारिवारिक जीवनपर कोई प्रकाश नही पड़ता। इतना अवश्य विदित होता है कि उनके जीवनका अधिकांश समय वंगालमें कटा। उनकी मातृशाषा गुजराती थी, अतः यह स्पष्ट है कि वे गुजरातमे ही कहीं उत्पन्न हुए होगे। उनकी पाँच रचनाओंमे-से तीन गुजरातीमे और दो हिन्दीमे हैं। इनका समय संवत् १८०० के आस-पास है। निहालचन्द एक उत्तम कोटिके कित्र थे।

अभीतककी खोजोमें उनकी केवल पाँच रचनाओका पता चला है: 'मणिक-देवीरास', 'जीविवचारभाषा', 'नवतत्त्वभाषा', 'बंगालकी गजल' और 'ब्रह्म-बावनी'! इनमें अन्तिम दो हिन्दीमें लिखी गयी थीं।

#### ब्रह्मबावनी

कविवर निहालचन्दको यह एक प्रसिद्ध रचना है। इसोके आघारपर उन्हें महाकवि कहा जा सकता है। इसकी रचना वि० सं० १८०१ कार्तिक सुदी ६ को

कीरतें प्रसिद्ध जाकी साधु मन भावनी।

ताके चरणारिवन्द पुन्यतें निहालचन्द,

कीन्ही जिन मितिते पुनीत ब्रह्मबावनी।। ब्रह्मबावनी, ५१वें पद्यकी अन्तिम पंक्तियाँ, राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित अन्योंकी कोज, भाग ४, उदयपुर, १६५४, पृष्ठ ८८।

१. राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोंकी प्रन्थस्ची, भाग ३, १४ ३११।

२. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५६१-६५।

३. पासचन्द गच्छ स्वच्छ वाचक हरषवन्द,

मुर्शिदाबादमे हुई थां। इसकी एक प्रति बीकानेरके 'अभय जैन ग्रन्थालय'में मौजूद है। इसमें ५२ पद्म हैं। उसपर उपयुंक्त रचना-काल दिया हुआ है। इसरी प्रति 'जैन सिद्धान्तभवन आरा'के हस्तिलिखित ग्रन्थोमें मौजूद है। यह प्रति भी शुद्ध एवं पूर्ण है। एक प्रति वह है, जिसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है। इस प्रतिमें भी ५२ पद्म हैं। प्रति पूर्ण एवं शुद्ध है।

इसमें जैन-परम्पराके अनुसार भगवान् सिद्ध, जो निराकार और अदृश्य है, की उपासना की गयी है। निराकार आत्माका वर्णन होनेके कारण उसमें अध्यात्म और वैराग्यका पुट अधिक है। निर्गुण-ब्रह्मकी भिक्तमें सन्त किवयोंकी रचनाएँ जैसे मधुरता-सिक्त हैं, वैसे ही इसमे भी आकर्षक ढंगसे भावोंको गूँया गया है। ओकार रूप भगवान् सिद्धकी भिक्तमें कहा गया एक पद्य देखिए,

"आदि झोंकार आप परमेसर परम जोति, अगम अगोचर अलख रूप गायो है। इन्यता में एक पै अनेक भेद परजो मैं, जाको जसवास मत बहुंन मैं छायौ है। त्रिगुन त्रिकाळ मेव तीनों छोक तीन देव, अष्ट सिद्धि नवों निद्धि दायक कहायौ है। अक्षर के रूप मैं स्वरूप मुअलोक हुंकी, ऐसो ओंकार हर्षचन्द मुनि ध्यायो है॥"

अोकार मन्त्रकी प्रशंसा करते हुए किवने लिखा है कि इसके बराबर दूसरा मन्त्र नहीं है। यह सिद्धोंको सिद्धि, सन्तोंको ऋदि, महन्तोको महिमा, योगियोंको योग, देव और मुनियोंको मुक्ति, तथा भोगियोंको भुक्ति देता है। यह चिन्तामणि,

१. संवत् अठारे से अधिक एक काती मास,
पख उजियारे तिथि द्वितीया सुहावनी।
पुर में प्रसिद्ध मखसुदाबाद बंग देस,
जहाँ जैन धर्म दया पतित को पावनी।।
विश्वावनी, ५१वें पखकी प्रारम्भिक पं चित्राँ।

२. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित यन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ ८८-८१ ।

प्रेमी अभिनन्दन प्रन्थमें निबद्ध जैन सिद्धान्तभवन, आराके कुछ इस्तलिखिक हिन्दी-प्रन्थ, पाँचवीं संख्या ।

४. जैन गुर्बरकविद्यो, तीजो माग, खगड १, पृष्ठ ८, ६।

४. वही, पृष्ठ = ।

कलावृक्ष और कामधेनुके समान है। विशुद्ध ज्ञानको दृष्टि भी उसीसे मिलती है, "सिद्धन की सिद्धि, ऋद्धि देहि संतन की महिमा महन्तन की देत दिन साही है, जोगी को जुगति हूं सुकति देव, सुनिन कूं, भोगी कूं सुगति गति मति उन पांही है। चिन्तामन रतन, कल्पवृक्ष, कामधेनु सुखके समाज सब याकी परछांही है, कहें सुनि हर्ष चन्द निषदेय ज्ञान दृष्टि अंकार मंत्र सम और मन्त्र नाहीं है।"

किव निहालचन्द सादृश्य-विधानमें निपुण थे। उन्होने अपनी लघुता दिखाते हुए सादृश्यको रचना की है। किवने लिखा है कि मेरा यह काव्य बालकोडाको मौति है, उसमें गलतियोंका होना स्वाभाविक है। सज्जन अपनी सुबुद्धि और उदारचित्तसे उनको सुधार लें। मेरे इस काव्यको वे पवनके स्वभावसे स्थानस्थानपर प्रसिद्ध कर दें, पन्नगके स्वभावसे एकचित्त होकर सुने, भ्रमरके स्वभावसे अर्थको सुगन्धि ग्रहण करें और हंसके स्वभावसे गुणोंको चुन लें,

"हम पै द्याल होके सज्जन विशाल चित्त मेरी एक वीनती प्रमान करि लीजियौ। मेरी मति हीन तातें कीन्हों बाल ख्याल हहु, अपनी सुबुद्धि ते सुधार तुम दाजियौ॥ पौन के स्वमाव ते प्रसिद्ध कीज्यौ ठौर ठौर, पञ्चग स्वमाव एक चित्त में सुणीजियौ। श्रक्षि के स्वभाव तें सुगन्ध लीजियो श्रर्थ की, हंस के स्वमाव होके गुन को प्रहीजियौ॥"

### बंगाल देशकी गजल

इसपर रचना-काल नहीं दिया है, किन्तु इसके वर्णनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण वि० सं० १७८२-९५ के बीचमें कभी हुआ। इसमें मुख्यत्या बंगालके मुर्शिदाबादका वर्णन किया गया है। उस समय वहाँ नवाब शुजा-शाह राज्य कर रहा था। बंगालके इतिहाससे स्पष्ट है कि शुजाशाहने ई० सं० १७२६ से १७३९ तक मुर्शिदाबादकी नवाबी की। इसी आधारपर उपयुक्त संवत्की कल्पना की गयी है।

मुनि कान्तिसागरजीने यह गजल 'भारतीय विद्या' मे प्रकाशित करवा दी है। मुनि जिनविजयजीने उसका ऐतिहासिक सार भी दिया है।

१. जैन सिद्धान्त भवन श्रारावाली प्रति ।

२. श्रभय जैन अन्थालय बीकानेरवाली प्रति ।

३. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित अन्थोंकी खोज, माग २, उदयपुर, १६४७ ई०, पृष्ठ १५२।

४. भारतीय विद्या, वर्ष १, श्रंक ४, एष्ठ ४१३-२६।

## ८८. पं० दौलतरामजी (वि० सं० १७७७-१८६९)

पं० दोलतराम बीका जन्म जयपुर स्टेटके वसवा नामक गाँवमे हुआ था। आज भी यह जयपुरका एक कसवा है। यह दिल्लीसे अहमदः वाद जानेवाली बी० बी० ऐण्ड सी० आई० आर० का एक स्टेशन भी है।

दौलतरामजीके पिताका नाम आनन्दराम था। उन्होने अपनी प्रत्येक रचनाके अन्तमे 'आनन्दराम सुत दौलतरामेन' लिखा है। उनकी जाति खण्डेलवाल और मोत्र कासलीवाल था। वे जयपुरमे आकर रहने लगे थे।

वसवामे दौलतरामजीके घरके सामने ही विशाल जैन मन्दिर था। वहाँ जिनपूजन, शास्त्रस्वाध्याय तथा तत्त्वचर्चा होती ही रहती थी। बालपनमें दौलतरामजीका झुकाव जैनधर्मको ओर नहीं था। इसी मध्य उनका आना आगरा हुआ। वहाँ
बनारसीदासको अध्यात्म-परम्पराके अनेक विद्वानोका जमघट था। उनमे पं०भूधरदासजीको सर्वाधिक ख्याति थी। दौलतरामजीने उन्हें भूधरमलके नामसे पुकारा
है। उनके अतिरिक्त हेमराज, सदानन्द, अमरपाल, बिहारीदास, फतेहचन्द, चतर्भुज
और ऋषभदासके नाम भी विशेषकासे उल्लेखनीय है। इन्होंमें-से ऋषभदासकीके उपदेशसे दौलतरामको जैनधर्मपर विश्वास हुआ और आगे चलकर वह विश्वास
अगाध श्रद्धाके ख्यमे परिणत हो गया। दौलतरामने आने गुरु ऋषभदासका
अनेक स्थानीपर स्मरण किया है।

पं० दौलतरामजोका व्यक्तित्व असाधारण या। ये एक ओर तत्कालीन जयपुर और उदयपुरको राज्यनीतिके सूत्रधार थे और दूसरो ओ: साहित्य-साधक भी। उनकी रचनाओसे उनकी विद्वता भी स्पष्ट है। संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं-पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने जैन पुराणों और आध्यात्मिक ग्रन्थोंका सफल हिन्दी-अनुवाद किया है। उनका गद्य हिन्दीको अमूल्य निधि है। 'अध्यात्म बारहखड़ी' नामके ग्रन्थमें उनकी मौलिक काव्य-प्रतिभाके दर्शन होते है।

पं० दौलतरामजी जयपुरके महाराज सवाई जयसिंहके पुत्र माधवसिंहके मन्त्री थे। माधवसिंह उदयपुरमे रहते थे, अतः पं० दौलतराम भी वि० सं० १८८६ से सं० १८०८ तक उदयपुरमे रहे। माधवसिंहके जयपुराधीश होनेपर वे जयपुरमें आकर रहने लगे। उनका लम्बा समय उदयपुरमें बीता। वैभवसम्पन्न होते हुए

१. पुरवाश्रव टीकाको ऋन्तिम प्रशस्ति ।

वसुवा का वासी यहै अनुचर जय को जानि ।
 मंत्री जयसुत को सही जाति महाजन जानि ।।
 पुग्याश्रवक्षाकोशकी श्रन्तिम प्रशस्ति ।

भी पण्डितजीका हृदय उदार और दयालु था। उनका जो समय राज्यकार्योंसे बचता था, उसका उपयोग वे पूजन, ध्यान, अध्ययन और ग्रन्थ-निर्माणमें करते थे। उनका रहन-सहन सादा और पवित्र था।

#### रचनाएँ

पं० दौलतरामने सर्वप्रथम 'पुण्यास्रव कथाकोश' की भाषा-टीका वि० सं० १७७७ में की। तदुपरान्त उन्होंने 'वमुनन्दीश्रावकाचार' की टब्बा टोकाका निर्माण वि० सं० १८०८ में किया। उनके द्वारा 'पव्मपुराण' को भाषा-टीका वि० सं० १८२३, 'आदि-पुराण' की १८२४, 'पुष्पार्थ सिद्ध चुपाय' की १८२७ और 'हरिवं शपुराण' की १८२९ में की। श्रीयोगीन्दुके 'परमात्मप्रकाश' की टोकाके विषयमें डॉ० ए० एन० उपाध्येने लिखा है, 'इस बातकों कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस हिन्दी अनुवादके ही कारण जोइन्दु और उनके 'परमात्मप्रकाश' को इतनी ख्याति मिली है। '' उन्हों ने 'हरिवं शपुराण' के साथ ही 'श्रीपालचरित' का भी हिन्दी अनुवाद किया था। इन टोकाओं में मौलिकता भले ही न हो, ऐसी सरसता है, जिसके कारण आज भी लोग उन्हों के चिपूर्वक पढते है। अनेक जैन नर-नारियों ने केवल 'पद्मपुराण' पढ़ने के लिए ही हिन्दी सीखी और बाबा भागीरथ-जैसे अने क अजैन 'पद्मपुराण' की हिन्दी टीका चढ़कर जैन-श्रद्धानी हो गये।

'परमात्मप्रकान' को टीकासे पं० दौलतरामकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्पष्ट हो है। उन्होंने 'अध्यात्मवारहखड़ी' नामके एक मौलिक ग्रन्थका भी सृजन किया था। उन्होंने उसका दूसरा नाम 'भक्त्यक्षरमालिका बावनी स्तवन' भी लिखा है। यह पण्डितजीकी समर्थ काव्यशक्तिका प्रतीक है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ विविध शास्त्र-भण्डारोमें मौजूद है। बड़ा मन्दिर जयपुर, दि० जैन मन्दिर बड़ौत और नया मन्दिर दिल्लीकी प्रतियाँ मैने देखी हैं। सभीमे इसका रचनाकाले वि० सं० १७९८ दिया हुआ है।

इस कृतिमे हिन्दोके ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकको लेकर काव्य-रचना की गयो है। इसमे आठ परिच्छेद है। पं० दौलतरामने सबसे पहले मन्दाक्रान्ता, मालिनी, स्वय्वरा, उपेन्द्रवच्चा और गार्दूलविक्रोडित-जैसे संस्कृतके छन्दोका हिन्दीमे प्रयोग किया। इस रचनामे गीता और मोतीदाम-जैसे नवीन छन्द भी है। इनके अति-रिक्त उन्होने दूहा, चौपई, सबैया, किक्त, छप्यय, बरबै, कुण्डलिया, अडिल्ल, त्रोटक, पद्धणी, भुजंगप्रयात, नाराच, त्रिभंगी और सोरठामे भी किवता की।

१. परमात्मप्रकाशकी श्रंगरेजी प्रस्तावनाका हिन्दी श्रनुवाद।

इसका विषय मक्ति और अध्यात्म दोनो हो से सम्बन्धित है। इनमे लगभग ५००० पद्य है।

'अध्यात्म बारहखड़ी'में भिक्तिरस अपनी चरम सीमापर पहुँच गया है। ऐसी भाव-विभोरता, ऐसी तल्लीनता बहुत कम रचनाओं में देखी जाती है। पं॰ दौलत-रामने उस 'राम' की वन्दना की है, जो सबमें रम रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह राम न हो,

> "वंदौ केवळ राम कौं, रिम जु रहाो सब माहिं। ऐसी ठौर न देषिए, जहां देव वह नाहिं॥१०॥"

आतमा और जिनेन्द्रके रूपमें कोई अन्तर नही है। अतः कविने 'आतमदेव' की सेना करनेकी बात लिखी है।

"पूजों श्रातमदेव कों, करें जु श्रातम सेव। श्रेयातम जगदेव जो, देव देव जिनदेव ॥३५॥"

जदार भक्त कवियोने अपने देवमे हो अन्य देवोंके भी दर्शन किये है। सूरने कृष्णमें रामको और तुल्सीने राममे कृष्णको देखा है। जैन कवियोंको जिनेन्द्रमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनो ही दिखाई दिये हैं। छन्द नाराचमे इन विचारोंकी सर-सता देखिए,

''तुही जिनेश शंकरी सुषंकरी प्रजापती तुही हिरण्यगर्भ को ग्रगर्भ को धरापती सहा स्व शक्ति पूरको तुही जिनी रमापती रमा जुनाम साम नाहिं, शक्ति रूप है छती ॥५०॥''

नराधिप, सुराधिप और फणाधिप तेरा भजन करते हैं। अनादिकालके कर्म दूर भाग जाते हैं। हे ईश्वर ! न तू बाल है, न युवा है और न वृद्ध ही है। तू अनेक भी है और एक भी है। तू ज्ञान रूप है और ऐश्वर्यका विधान है, इस भौति भक्ति करते हुए कविने लिखा है,

"नराधियो सुराधियो फणाधियो तुझै भर्जें श्रनादिकाल के जु कर्म दास तें परे भर्जें। तुही जु नाहिं बाल है न वृद्ध है युवा न है श्रनेक एक ज्ञान रूप ईश तु निधान है ॥५८॥"

'ॐ' की अनेक कवियोंने स्तुति की है। इस रचनामें भी भक्त कविने ॐकी महत्ताका वर्णन किया है,

"ॐ सम को मंत्र जु नाहीं, पंच परम पद याके मोही। ॐ मन्त्र जु भगवत रूपा, ॐ श्रुति संमृति को भूपा॥ ॐकार स्वरूप निरंजन, ॐकार सकल श्रुति रंजन। ॐकार निधान श्रन्पम, ॐकार प्रधान जगूपम॥"

जिनेन्द्रका दास आवागमनके चक्करसे बच जाता है। ऐसे अनन्त दास भव~ समुद्रसे पार हो जाते है,

> "इक भव धरि वह तो मैं मिलिहै, तेरो दास न जग में रुकिहै। तेरे दास अनंत जु उघरे, तोकों पाय बहुत जन उबरे॥"

साधु 'निरमोही' होकर, अर्थात् संसार त्याग कर, जिनेन्द्रका ही भजन करते हैं। जिनेन्द्र अनुभूति रूप है। उनका स्वभाव शुद्ध होता है और प्रभाव अमित है कविने इस भक्ति-भावनाको त्रोटक छंदमे अभिन्यक्त किया है,

''जे साधु अतन्द्रा वसिंह जु कन्द्रा, मत जिन चन्द्रा दिढ जु घरें। ते जपिंह जु तो ही हैं निरमोही, छांडि सवोही ध्यांन करें॥ त् है अनुभूनी रूप विभूती नाहिं प्रस्ती क्वापि घरे। अतिरिक्त विभावो जुद्ध स्वमावो अमित प्रमावो काल हरें॥''

भगवान्की भिक्त करनेसे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। यह गुण जननी और शिवजननी दोनों ही है। गुणमाता भिक्त ही सुरमाता भी है,

> ''तुम्हरी मक्ति जुनाथ जी उपजाने गुन धोक । तातें गुन जननी इहै शिव जननी वितु शोक ॥ गुनमाता सुरमात है तेरी मक्ति दयाछ और न सुरमाता प्रभू इह मापें सुरसाल ॥''

सन्त कवियोंकी माँति पं० दौलतरामने लिखा है कि केवल मूँड मुँडानेसे कुछ नहीं होता है, आतमरामकी सेवा करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आतमरामकी सेवा केवल भगवान्की कुपासे ही प्राप्त हो सकती है,

> "मृंद मुंदाये कहा, तस्व नहिं पानै जौ छौं। मृदिन को उपदेस सुनै मुक्ति जु नहिं तोछौं॥ मछमूत्रादि मखो जु देह कबहूं नहिं शुद्धा। शुद्धो आतमराम ज्ञान की मूल प्रबुद्धा॥

ऐसो तो वितु को कहैं को देवें निज ज्ञान कीं। सुनि जु वीनती तारि हरि मृंदि रहे मति कानकीं॥"

पं वोलतराम छह्ढाला आदिके कर्ता पं विलतरामसे पृथक् थे।

## ८९. भवानीदास (वि० सं० १७९१)

बनारसमे रामघाटपर एक जैन मन्दिर है, जिसके शास्त्र-भण्डारमे अनेको हस्तिलिखित प्रतियोका संचय है। एक प्रतिमे भवानोदासकी अठारह रचनाएँ लिपि-बद्ध हैं। सभी हिन्दोमे है। उनपर राजस्थानी अथवा गुजरातीकी कोई छाप नहीं है। इनके आधारपर यह प्रमाणित है कि उनका जन्म हिन्दी भाषा-भाषियोके मध्य ही हुआ था। 'फुटकर शतक' के तीन पद्योमे आगरेके तीन श्वेताम्बर मन्दिरो और उनमे प्रतिष्ठित मुख्य मृतियोका समय आदि दिया है। पहले पद्यके अनुसार आगरेके चिन्तामणिजीके मन्दिरकी स्थापना सं० १६४० माघ बदी ५ को हुई। दूसरे पद्यके अनुसार श्रीगणवर स्वामीके मन्दिरमे चन्द्राननजीकी प्रतिमा स०१६६८ की माघ बदी ७ की साह हीरानन्दने बनवायी, जिनके घरपर सम्राट् जहाँगीर आया था। तीसरे पद्यके अनुसार भगवान् शोतलनाथकी प्रतिमा सं० १८१८ के माघ सुदी १४ को प्रतिष्ठित हुई। इस भाँति उन्होने आगरेके शाह हीरानन्दका भी सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। यद्यपि उन्होंने दिल्लोके वामूपज्यजीके मन्दिर-की स्थापनाकी भी बात कही है किन्तु मुख्यता आगरेके मन्दिरोंकी ही है। इन भावारोसे यह अनुमान लगाना श्रासान है कि वे आगरेके रहनेवाले थे और उनका कन्म स्वेताम्बर जातिमें हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गुरुका नाम 'गुरु मानाजी' था जो एक प्रतिष्ठित स्वेताम्बर साधु थे। भवानीदासने सं०१७८३ में सर्वप्रथम उनसे भेंट की । उन्होंने गुरुजीके सं० १८०९ पौष बदी ८, बृहस्पति-नारकी रातको स्वर्गवासी होनेकी सूचना भी अपनी कृति 'जीव विचार भाषा' मे लिखी है, जो संवत् १८१० कार्तिक सूदो १० की रचना है। कवि भवानीदास का रचना-काल संवत् १७९१ से संवत् १८२८ तक माना जाना चाहिए, गेंसा ही उनकी कृतियोंसे स्पष्ट है।

उनकी अधिकांश रचनाएँ भगवान् जिनेन्द्रकी भिक्तसे सम्बन्धित है। वैसे उन्होंने अपनी कुछ कृतियोमे तास्विक चर्चा भी की है, किन्तु प्रधानता भिक्त की है। अव्यादम बारहमासा और चेनन हिण्डोलना-जैसी रचनाओंसे यह प्रकट है जैन मक्त कवि : जीवन और माहित्य

कि उनपर बनारसीकी 'अध्यात्म परम्परा' का भी प्रभाव था। आत्माको लेकर बारहमासोका वर्णन करना अदृष्टके प्रति अनुभूति-परक भावोंको प्रकट करना है । भवानीदासकी रचनाएँ इस प्रकार हैं: 'चौबास जिनबोल' पद्य — सं० १७९७, 'अध्यात्म बारहमास' — १२ पद्य — १७८१, 'ज्ञानिनर्णय बावनी' १२ पद्य — सं० १७९१, कक्काबत्तीसी — ३४ पद्य — सं० १७९६, 'चौबोसीके किनत्त' — २६ पद्य, 'हितोपदेश बावनी' — ५२ दोहा — सं० १७९२, पन्नवणा अल्पाबहुत ९८ बोल भाषा, — ५२ पद्य — सं० १७९१, 'सुमित कुमित बारहमासा' — १२ पद्य, ज्ञानल्य चालीसी — ४० पद्य — सं० १८१०, सरधा छत्तीसी — ३७ पद्य, 'नेमिनाथ बारहमासा' — १२ पद्य, 'चेतन हिण्डोलना गीत' — ८ पद्य, 'नेमिनाथ कारहमासा' — १२ पद्य, 'ज्ञानति हिण्डोलना' — ८ पद्य, 'ज्ञानिति हिण्डोलना' — ८ पद्य, 'ज्ञानित सन्झाय' — १२ पद्य, 'फुटकर शतक' — ९८ पद्य, 'जीविवचार भाषा' — १५१ पद्य।

भवानीदासके कतिपय पद, अतिशय क्षेत्र महात्रीरजीके एक अधजले गुटकेमे निबद्ध हैं। नेमीश्वरकी भक्तिमें समर्पित एक पद देखिए,

"स्थ चढ़ जादुनंदन भावत हैं चळो ससी मिळी देषन कूं॥ मोर मुकुट केसरिया जामा कर में कंगण राजित हैं॥ तीन छत्र माथे पर सोहै चवसठ चमर दुरावत हैं॥ इन्द्र चन्द्र थारी सेवा करत हैं नारद बीन बजावत हैं॥ दास मवानी दोड कर जोड़े चरणों में सीस नवावत हैं॥

## ९०. अजयराज पाटणी (वि० सं० १७९२-१७९४)

अजयराज आमेरके रहनेवाले थे। इनकी जानि खण्डेलवाल और गोत्र पाटणी था। कतिपय रचनाओंसे स्पष्ट है कि वे अट्ठारहवीं शताब्दीके अन्तिम पादमें हुए थे। 'यशोधर चौपई' – सं० १७९२, 'पार्श्वनाथ सालेहा' – सं० १७९३ और 'आदिपुराण' – सं० १७९७ में रचे गये थे। इससे उनका रचना-संवत् स्पष्ट है। अजयराज अट्ठारहवीं शताब्दीके एक सामर्थ्यवान कि थे। उनकी अधिकांश कृतियाँ मिनत और अध्यात्मसे सम्बन्धित है। 'जिनगीत' 'पदसंग्रह', 'पूजा' और 'जयमालायें', 'णमोकार सिद्धि' तथा 'नेमिनाथ चरित', भिनतपूर्ण कृतियाँ हैं। 'चरखा चउपई', 'शिवरमणीका विवाह' और 'जिनजीकी रसोई' अध्यात्म-सम्बन्धी रूपक है। 'आदिपुराण माषा', 'चार मित्रोंको कथा', 'यशोधर चौपई' और 'कक्का बत्तोसीं साधारण रचनाएँ हैं। इनपर राजस्थानोका प्रभाव है। आदिपुराण भाषा

यह हिन्दी-पद्ममें लिखा गया है। इसमें २२५ पृष्ठ हैं। इसकी रचना वि॰ सं॰ १७९७ में हुई थी। जयपुरके बड़े मन्दिरमें वेष्टन नं॰ १११ में निबद्ध है। चार मित्रोंकी कथा

इसकी रचना स० १७८१ मे हुई थी। यह भी उपर्युक्त मन्दिरके ही चेष्टन नं० ४१२ मे निबद्ध है। इसमें कुल ६ पृष्ठ है। योधर चौपर्ड

इसकी रचना वि० सं० १७६२ कार्त्तिक बदी २ को हुई थी। इसकी एक प्रति सं० १८०० चैत वदो ११ की लिखी हुई बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे स्थित है। यह प्रतिलिपि बस्सीवाले चूहडमल पाटनीने आमेरमे करवायी थी। चरखा चलपई

एक रूपक-काव्य है। यह जयपुरके बधो नन्दजीके जैन मन्दिरके गुटका नं० १३४ में निबद्ध है। इसमे ११ पद्य हैं, प्रथम तीनमे जिनेन्द्रको वन्दना है, सात पद्योमें चरखेका रूपक है और अन्तमें उसकी उपयोगिताका वर्णन है। कृति भाव-पूर्ण और रसयुक्त है। प्रारम्भके पद्य देखिए,

> "श्री जिनवर वंदू गुणगाय, चतुर नारि चर्षे लाय। राग दोष विगना परिहरै, चतुर नारि चरषे चित घरे॥ प्रथम मूळ चरषा को जाणि, देव धर्म गुरु निस्चै श्राणि। दोष श्रारा रहत सू देव, गुरु निरगंथ तिण करि सेव॥ धर्म जिनेसुर माषित सार, जपत तन हिरदै श्रवधार। ज्यों समकित उपजै सुषकार, ता विन श्रम्यो मव तू संसार॥"

## शिवरमणीका विवाह

यह उपर्युक्त मन्दिरके गुटका नं० १५८, वेष्टन नं० १२७५ मे निबद्ध है। इसमें कुल १७ पद्य है। आत्मामें परमात्माके उदय होने को ही आत्माके साथ

249

जैन भक्त कवि : जीवन शौर साहित्य

परमात्माका विवाह माना जाता है। इसीको जैन लोग जीव रूपी दुलहाका मोक्ष-रूपी रमणीके साथ विवाह होना स्वीकार करते है। जब ऐमा होता है तो देव मिलकर आनन्द मनाते है,

> "देव सबै मिलि श्राइयाजी, हरष हीये श्रिधकाय। रूप देषत मन मोहीया जी, लोचन सहस्र कराय॥॥॥"

शिवरमणीने आत्माका मन मोह लिया है। उसके आनन्दका पारावार नहीं है। अजयराज हाथ जोड़कर ऐसे आत्मन्के गुण गाते है,

> ''शिव रमणी मन मोहीयो जी जेटे रहे जी छुमाय ज्ञान सरोवर में छिक गये जी स्नावागवण निवारि ॥१५॥ स्नाठ गुणां मंडित हुवा जी सुष को तहाँ नहीं छोर प्रभु गुण गायां तुम तणां जी स्राजेराजि करि जोड़ि ॥१६॥''

### जिन-गीत

उपर्युक्त गृटके में ही जिन-गीत भी संकलित है। इसमे १० पद्य हैं। किने एक पद्यमे लिखा है कि हे भगवन्! आपके 'तारण विरद'को सुनकर ही मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आपके दर्शनसे मुझे पुण्य मिला। एक दूसरे पद्यमे किने शिवरमणीके कन्त जिनेन्द्रसे भव-समुद्रसे उस पार उतार देनेकी प्रार्थना की है,

"थाको तारण विरद सुन्यो तुम सरणौं आईयो जी। थाको दरसण देषित में प्रभु पुंति उपाईयो जी॥ प्रभुजी शिवरमणी कौ कंत, परमयद ध्याईयो जी। तातें अब मुहि पार उतारि, दया चित लाईयो जी॥ ७॥"

## जिनजीकी रसोई

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। यह बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ५०, वेष्टन नं० १०१४में निबद्ध हैं। इसी गुटकेमें यह दो स्थानोंपर अंकित है। एकमें ३६ पद्य है जो अपूर्ण है, और दूसरेमें ५३ पद्य हैं जो पूर्ण हैं। इसमे सब प्रकारके व्याजनों और भोजनों के नाम गिनाये गये है। भोजनोपरान्त वन-विहार आदिका भी वर्णन है। भगवान् जिनेन्द्रके वाल-वर्णनमें भी सौन्दर्य है। सब कुछ भगवान् 'जिन'की भिक्तिसे ही सम्बन्धित है। यह रसोई साधारण नहीं है, आराध्यको सन्तुष्ट करनेके लिए बनायी जानेके कारण इसमें कुछ बलीकिक स्वाद आ गया है। आरम्भ, मध्य और अन्त देखिए,

''यह जिन जो की कहूँ रसोई । ताको सुणत बहुत सुख होई ॥ तुम रूसो मत मेरे चमना । खेलो बहुविधि घर के अंगना ॥ देव अनेक बहोत खिठावै। माता देखि बहुत सुख पावै ॥ ९ ॥'

#### मध्य

"छिमक चणा किया अति मळा। इलद मिरच दे घृत में तला॥ मेसी रोटी अधिक वणाई। आरोगो त्रिभुवन पति राई॥" अन्तिम

> "अजैराज इह कियो बखाण। भू उ च्रुक्त मति हंसी सुजाण॥ संवत् सत्रासै त्रेणावे। जेठ मास पूरणा हवे॥''

#### कक्का-बत्तीसी

यह क्रति उसी मन्दिरके गुटका नं० ५८ और वेष्टन नं० १०२६में निवद्ध है। यह गुटका नं० १२१ पर भी अंकित है। इसको रचना वि० सं० १७३७ वैशाख सुदी १३ दिन सोमवारको हुई थी। इसमे ४० पद्य है। कविने लिखा है,

> "ननां निपट वजीक है, निजपद निज घट माहीं। ज्यों जल बीचि कमीदनी, त्यों चेतन जड़ पाहीं॥ २४॥ ससा सो अब पाइयौ, सो कबहुँ नहीं जाय। धनि जनेसर धनि गरू, तिन प्रसाद इहै पाय।। ३६॥"

गुटका नं ० ५८में अजयराजकी लिखी हुई एक दूसरी कक्का बत्तीसी और है। उसमें केवल ३४ पद्य है। उसे अध्यात्म-बत्तीसी कहना ही उपयुक्त है। कविने प्रत्येक जीवकी आत्माको परमात्मा कहा है और उसीमें प्रेम करनेकी बात लिखी है,

''ठठा ठाकुर जगत में जिय तुम सम अवर न को हरै लाख।

सत्रासेंतीयासीये रिति ग्रीषम वैमाव । सोमवार तेरिस भली, अवर उजाली पाष ॥ गुटका नं० ५८, ४०वाँ पख ।

सुधपयोग सुमाव किर ज्यों
धानन्द बहुतें हो है रै लाल ॥ १३ ॥
ढढा हं हो बहा को जिय
ता बिनि करनी बादि रै लाल ।
ता बिनि करनी बादि रै लाल ।
ता बिनि चहुंगति हड़ीयो जिय
घोयो काल अनादि रै लाल ॥ १५ ॥
ददा निज दरसण बिनां जिय
जग तप सबै निरथ रै लाल ।
कण बिन तुस ज्यों फटक तें जिय
आबै कलु न हथि रै लाल ॥ १९ ॥
ननां निपट सनेह किर रै
निज प्रीतम निज माहिं रै लाल ।
सदा रंगीलो रस मरयौ
ताकों देषत मन हरषांहि रै लाल ॥ २१ ॥"

### विनती

अजयराजकी 'श्री जिन रिखब महन्त गाऊँ' स्तुति उपर्युक्त मन्दिरके गृटका नं० १२१ में, 'जागी जागी हो त्रीभुवन के राय' मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गृट क नं० १३१ (ले०, वि० सं० १७७९) में और 'निजरी लगी तुम चरण सों' बघीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गृटका नं० ५१, पृ० ६२ पर अंकित है। अन्तिम स्तुति अत्यधिक सरस है। कुछ पंक्तियाँ देखिए,

''तारण विरद सुणो सबै सुनि जिन लागत पाय । निजरी लगि तुम चरण सों सो कबहुं निहं जाय ॥ तुम मूरित प्रभु देषता निज पद सहज लगाय ॥ चरण कमल दुति है इसी कोटि सुरज छिप जाय ॥ सुष करतां दुष सोषतां तुम त्रिभुवन पित राइ ॥ तुम सेवा बिन सुणी प्रभु दुष्ट करम निहं जाइ ॥ मवि जिन बहौत समोधिक मिव जल पार उतार ॥ श्रजैराजि विनती करि आवागमण निवारि ॥''

#### पद्

अजयराजके पद मारतके सभी शास्त्र-भण्डारोके पदसंग्रहोंमें पाये जाते हैं। जयपुरके मन्दिरोका तो शायद ही कोई शास्त्र-भण्डार हो, जिसमें अजयराजके पद न

हों । बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० १५८ वेष्टन नं० १२७५ मे निबद्ध एक पदकी पंक्तियाँ इस प्रकार है,

> "तुम परमातम देषि जु पद अपनो छन्यौ आतम अनुमव अमृत रस अपुरव चन्यौ। सेसै सब मिटि गयौ महा झानन्द मयौ श्रचछ श्रषंडित निज पद निज घट में छयौ॥ ८॥ नमुं नमुं प्रभु हरष महा उर श्राणि कै मगन मयो तुम देषि निजपद जानि कै। इहै मगति नर नारो मन घरि गाइसी॥ ९॥"

## अजयराजका पूजा और जयमाला साहित्य

जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ५० बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें २०२ पृष्ठ है। अजयराजकी अनेकानेक रचनाएँ इसी गुटकेमे संकलित हैं। अधिकतर पूजाएँ है। 'आदिनाथपूजा', 'चतुर्विंशति तीर्थकरपूजा', 'नन्दोश्वर पूजा', 'पंचमेरु पूजा', 'बोस तीर्थंकरोको जयमाल', 'सिद्ध स्तुति', 'चौबीस तीर्थंकर स्तुति' और 'श्री श्रेयांस सकल गुण धार' भी इसीमें अंकित है। इनके अतिरिक्त 'पार्श्वनाथ सालेहा' भी इसीमें लिखा हुआ है, जिसकी रचना सं० १७९३ ज्येष्ठ सुदी १५ को हुई थी। 'आदिनाथ पूजा' पूर्ण है। 'नन्दीश्वर पूजा'में केवल ९ पद्य है। सबसे अधिक पद्य 'चौबीस तीर्थंकर स्तुति'में है, अर्थात् २० पद्य है। भगवान् जिनेन्द्रकी भित्तमें लिखे गये अन्य मुक्तक पद भी इसी गुटकेमें निबद्ध है।

## णमोकार सिद्धि

यह भी उपर्युक्त मन्दिरके गुटका नं० ५१ और वेष्टन नं० १२१७मे अंकित है। यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक बदी ७ को लिखा गया था। यह छोटा-सा काव्य 'णमोकार मन्त्रकी महत्ता' से सम्बन्धित है।

## नेमिनाथ चरित

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसकी रचना वि० सं० १७९३ आषाढ़ सुदी १३ को हुई थी। इसकी प्रतिलिपि सं० १७९८ चैत्र सुदी ८ को की गयी।

संवत सतरासै त्रैणवै, मास असाढ़ पाई वर्णयो ।
 तिथि तेरस अंधेरी पाख, शुक्रवार शुभ उतिम दाख ।।
 नेमिनाथ चरित्र, ठोलियोंके मन्दिर, जयपुरकी इस्तलिख्ति प्रति ।

यह जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १०८मे निबद्ध है। चरित्रकी पद्य-संख्या २६४ है। इस काव्यके निर्माणकी प्रेरणा अम्बावती नगरके जिन-मन्दिरमे विराजमान भगवान् नेमिनाथकी मनोज्ञ मूर्त्तिको देखकर मिली थी। किविने इस प्रतिमाको स्यामवर्णका कहा है। वह इसकी पूजा-अर्चा भी प्रति-दिन किया करते थे। प्रारम्भिक मंगलावरण देखिए,

''श्री जिनवर बन्दौ सबै, आदि अन्त चडबीसै। ज्ञान धुंजि गुण सारिखा, नमो त्रिभुवन का ईस ॥ तामें नेमि जिणन्द को बन्दौ बारम्बार। तास चरित बखाणिस्यो, तुछ बुद्धि श्रमुसार॥''

कटनेके लिए बँघे जीवोंपर करणा करके ही नेमीश्वर विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। वीतरागी दीक्षा ले, तप करने गिरनारपर चले गये। विलाप करती राजुल कहती है, "यदि तुम्हारा वियोग हुआ तो हमारा जन्म ही निष्फल हो जायेगा, इसलिए संयम छोड़कर सांसारिक सुखोंको भोगो। जब तुमने दया करके पशुओ तकको छुड़ा लिया, सब मीनकी भाँति तड़पती हुई मुझपर दया क्यो न करोगे?"

> "जो होइ वियोग तिहारो, निरफल है जनम हमारो। तातेँ संजम श्रव तजिए, संसार तणां सुख मजिए॥ जल बिन मीन जिब किम, मीन तैसे हूं तुम आधीन। तुम माव द्या की कीन्हा, सब जीव छुड़ाई जी॥"

राजा सवाई जर्यासहका राज्य था। अम्बावती नगरके मध्यमे एक जिन-मन्दिर था। उसमे नेमिकुमारकी अनुपम मूर्त्ति थी। मन्दिरके चारों ओरके प्राक्त-तिक वातावरणका दृश्य देखिए,

> "अजयराज यह कीयो बखाण, राज सवाई जयसिंह जाण। अंबावती सहरे सुम थान, जिन मन्दिर जिम देव विमाण॥ वीर निवाण सोहै बनराई, बेलि गुलाब चमेली जाई। चम्पो मरबो और सेवति, यो हो जाति नाना विधि कीती॥ बहु मेवा विधि सार, वरणत मोहि लाग बार। गढ मन्दिर कलु कहयो न जाइ, सुख्या लोग बसे श्रिधकाइ॥ तामै जिन मन्दिर इक सार, तहां विराजे श्री नेमिकुमार। स्याम मूर्त्ति सोमा अति घणी, ताकी उपमा जाइ न गणी॥"

शुभ भाग्यसे उन भगवान्के दर्शन हो पाते हैं। अनेक श्रावक वहाँ आते हैं और अपने अशुभ कर्मोंको काट डालते हैं। अजयराज भी मन, वचन, कर्मसे पूजन करते हैं। नित्य-प्रति उस मूर्तिको वन्दना करनेसे यह जीव इस भव-समुद्रसे पार हो सकता है,

''जाकै माग उदें सुम होइ, किर दरसण हरषे मेंट सोई। आने जाने सरावग घणा, काटै कमें सने आपणां॥ अजैराज तहाँ पूजा करई, मन वच तन अति हरष घरई। नित प्रनि बन्दें ते बारम्बार, तारण तरण कहै मव पार।। विभाग: दो

## जैन मक्ति-काव्यका भाव-पक्ष

कुछ समय पहले तक हिन्दीके बड़े-बड़े विद्वान् यह स्वीकार करते रहे है कि हिन्दीमें लिखी गयी जैन रचनाएँ वर्म प्रचारकी माध्यम-भर है, उनमें वह भावोन्मेष नहीं है जिसके आधारपर रसका उद्रेक होता है। यदि 'रसो वै सः', 'रसं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' वाली बात रस है, और हृदयसे स्वतः फूटी अन्तःसिलला ही भाव-धारा है, तो जैन काव्यमे रस और भाव दोनों हो सिन्निहित है। 'भिक्ति-रसामृत सिन्धु'में भिक्त रससे सम्बन्धित पाँच भाव स्वीकार किये गये हैं: शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उनको उत्तरोत्तर उत्तम माना है, किन्तु जैन-भिक्तमें 'शान्त' हो सर्वोत्तम है। यहाँ इन्हीं भावोके आधारपर जैन-भिक्तका भाव-पक्ष उपस्थित किया गया है। माबोंका क्रम इस प्रकार है: सख्यभाव, वात्सल्यभाव, प्रेमभाव, विनयभाव और शान्तभाव। इनमें आगे-आगे विशुद्धता आती गयी है।

#### संख्यभाव

भगवान्को सखा मानना ही सख्यभाव है। इसमें बराबरीका दर्जा प्रधान होता है। भगवान् अपने मित्रोंपर भगवत्वका आरोपण नही करते, मित्र भी भगवान्के ऐश्वर्य और माहात्म्यसे आक्चर्यान्वित न होकर, उनकी सुख-सुविधाका ही अधिक ध्यान रखते हैं। उनमे सेव्य-सेवक भावकी भाँति संकोच नही होता, अपितु वे आपसमे स्पष्ट रूपसे खुळे रहते हैं। यदि कभी मित्रको भगवान्का काम अनुचित और भ्रमपूर्ण माळूम होता है तो वह उसका निराकरण भी करता है।

जैन साधनाके आध्यात्मिकतावाले पहलूमें सखा-भावका निर्वाह हुआ है। कर्म-मलसे रहित विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। उसे जैन-शास्त्रोंमे 'सिद्ध' संज्ञा दी गयो है। अर्थात् आत्मामे परमात्मा बननेके सभी अंश मौजूद है। यह जीव उस आत्मासे प्रेम करता है और उसे चेतन नामसे पुकारता है। उसीके साथ उसका मित्र-भाव है। जब भ्रमवद्यात् चेतन असंगत पथपर चलता है, तो यह जीव

सच्चे मित्रकी भौति ही उसे सावधान करता है। यद्यपि सन्त साहित्यके 'चेतावणी कौ अंग'में भी सावधान करनेकी ही बात है, किन्तु वहाँ जिस मनको सावधान किया जा रहा है, उसमें भगवान् बननेकी सामर्थ्य नहीं है, अतः हम उसे सखा-भाव नहीं कह सकते। जैन साहित्यमें तो चेतनको ही परमात्मा माना है और उसके सुखके लिए उसे सावधान करनेवाला मित्र ही है, अन्य नहीं। पाण्डे रूप-चन्दने 'गीत परमार्थी'में लिखा है, ''हे चेतन! मुझे भारी आश्चर्य है कि जब अमृत-जैसे हितकारी वचनोके द्वारा सद्गुरु तुम्हें समझाता है और तुम भी ज्ञानी हो, फिर न जाने क्यों तुम चेतन होते हुए भी चेतन तत्वकी कहानी नहीं समझते। 'परमार्थी दोहाशतक'में तो उन्होंने बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंगसे चेतनको समझाया है। उन्होंने कहा, ''बहो जगत्के राय! अपने पदका विचार छोड़कर और शिवपुरीकी सुघ मुलाकर भव-वनमें क्यों छा रहे हो। तुम्हें इस संसारमें भ्रमण करते-करते अनादि काल बीत चुका है। व्यर्थ ही दु:ख क्यों झेलते हो? अपने घरको क्यों नहीं सँभालते। इन्द्रिय-मुखसे लगकर तुम विषयोंमें बेहोश हो रहे हो, और परम खतोन्द्रिय सुखको नहीं समझते। किन्तु विषयोंका सेवन करते हुए तुम्हारी तृष्णा उपशम नहीं होगी, प्रत्युत खारे जलके समान बढ़ती हो जायेगी।''

मायाके फन्देमें फँस चेतनको सावधान करते हुए पं० बनारसीदासने लिखा है, "हे चेतनजो ! तुम जागकर अर्थात् सावधान होकर देखो कि कहाँ मायाके पीछे लगे हो । माया और तुम्हारा क्या सम्बन्ध ? तुम तो न जाने कहाँ से आये हो और कहाँ चले जाओगे, किन्तु माया तो जहाँकी तहाँ ही रहेगी । माया न तो तुम्हारी जाति-पाँतिकी हैं, न बंशकी है और न तुम्हारे अंशकी इसमे कुछ झलक है । इसको दासी न बनानेसे यह तुम्हें लातोंसे पीटती है । हे चेतन, तुम ऐसी अनीति क्यो सहन करते हो । तुमको इस मायाकी दासता छोड़ देनी चाहिए।" 3

"चेतन जी तुम जागि विलोकहु, लगि रहे कहां माया के तांई॥ आये कहीं सों कहीं तुम जाहुगे, माया रहेगी जहां के तहांई॥ माया तुम्हारी न जाति न पांति न, वंश की वेलि न अंश की झांई॥

१. पारखे रूपचन्द, गीत परमार्थी ।

२. पाग्डे रूपचन्द, परमाथीं दोहा शतक।

३. बनारसीदासं, नाटक समयसार, साध्यासाधकदार, पद ७, १० १२८।

## दासी किये बिन छातिन मारत। ऐसी भनीति न कीजे गुसांई॥''

इस ससारमे आकर चेतन दृढ बन्धनोमे बँघ गया है, किन्तु उम बेसुधको इसका होग ही नहीं है। भला अब उमको उन बन्धनोसे कौन छुडाये। वह विवेकहीन है, ठीक वैसे ही जैमे गजराज स्नान करनेके उपरान्न भी अपने शरीर-पर धूल डाल लेता है, और जैसे रेशमका कीडा तन्तुओंको उगलकर स्वयं उनके बन्धनमें बँघ जाता है। उसे समझाते हुए किन कहा है, "हे चेतन! तुम स्वयं सम्यक् ज्ञान हो, किन्तु संसारको भ्रम-वीचियोमे अपनेको भूल गये हो। अब शुभ ध्यान घरके और ज्ञान-नौकापर चढ़के इन वीचियोसे पार निकल जाओ।"

'चेतन'के प्रति सखाभावके उद्गार अभिव्यक्त करनेमें भगवतीदास 'भैया' अप्रतिद्वन्द्वी हैं। उन्होंने सुमितको रानी और चेतनको राजा बनाया है। सुमित अपने पितको सर्वोत्तम मानते हुए भी उसके पथ-अष्ट होनेपर कभी प्रणय-भरी सीख और कभी मीठी फटकार लगाती है। प्रेमपूर्वक समझाने अथवा मीठी फटकार लगानेका काम सिवा मित्रके और नहीं कर सकता। पत्नी भी जब ऐसा करती है, तो वह मित्र ही है। सुमित चेतनको सम्बोधन करके कहती है, ''हे शिवनायकजी! एक बात कहती हूँ कि क्या यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य है, जहाँ तुम भटक रहे हो। यह तुमने कौन-सो विचक्षण रीति अपनायी है कि तुम बिना देखें-भाले ही इन्द्रियोम अटक गये हो। यदि तुम आज भी मेरे गुणोंमे विश्वास करों तो एक भलाईकी बात कहूँ कि तुम अपने घटके पट क्यो नहीं, खोलते? वहाँ तुम स्वयं प्रकाशमान होकर विराज रहे हो, उस अपनी सुन्दर

चेतन तोहि न नेक संमार,
 नख सिखलो दिढबन्धन बेढे कौन करैं निखार, चेनन० ।।१।।
 ज्यों गजराज पखार आप तन, आप ही डारत छार ।
 आपहि उगलि पाटको कीरा, तनिह लपेटत तार, चेतन० ।।३।।
 बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४, ए० २३१ ।

२. आयं निकिस निगोद सिंघु तें, फिर तिह पंथ टले ।
कैसें परगट होय आग जो दबी पहार तलें, चेतन० ॥३॥
भूले भव भ्रम वीचि 'बनारिस' तुम सुरज्ञान भले ।
घर शुभ घ्यान ज्ञान नौका चिंढ, बैठे ते निकलें, चेतन० ॥४॥
बनारिसीदास, बनारिसीविलास, जयपुर, अध्यात्मपदपंक्ति, पथ ११वॉ, पृ० २३१ ।

ख्प-सुधाका पान क्यों नहीं करते। "" समझानेपर भी चेतन समझता नहीं। वह रात-दिन संसारके घन्धेमें बेहोश रहता हैं। अतः सुमित कुछ खीजकर कहती है, "है चेतन! तुम्हें कुछ यह भी घ्यान है कि तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, किसने तुम्हें बहका रखा है और तुम किसके रसमें मस्त हो रहे हो। तुम उन कर्मोंके साथ एकमेंक हो रहे हो, जो आज तक तुम्हारे हाथमें तो आये नहीं, उछटे तुम्ही उनके फन्देमें फैंसकर चक्कर लगाते फिरते हो। तुम तो बड़े चतुर हो, फिर तुमने यह कौन-सी चतुराई की, जो तीन लोकके नाथ होकर भी भिखारीकी तरह फिरते हो।"

जीवका सबसे बडा स्वार्थ है अपनेको ही शुद्ध रूपमें पहचानना, किन्तु यह चेतन होकर भी अचेतनमे फँसकर रह गया है। उसको समझाते हुए द्यानतरायका कथन है, ''हे जीव! तूने यह मूढपना कहाँसे पाया कि सारा संसार स्वार्थको चाहता है, किन्तु तुझे वह अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं कि तुम क्यों अशुनि, अचेत और दुष्ट तनमें विरमके रह गये हो। तुमने अपने परम अतीन्द्रिय सुखको त्याग कर विषय रोगोंको लिपटा रखा है। तुम्हारा नाम 'चेतन' है, फिर तुमने जड़ होकर अपने नामको क्यों गैंवा दिया है? क्या तीन लोकके राज्यको छोड़कर भीख माँगते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जब तुझे इस झूठे मूढपनेसे छुटकारा मिल जायेगा, तभी तू सन्त कहला सकता है, और तभी तू मोक्षके

१. इक बात कहूँ शिवनायकजी, तुम लायक ठौर, कहाँ अटके । यह कौन विचक्षन रीति गही, बिनु देखिह अक्षन सो भटके ॥ अजहूं गुण मानौ तौ शीख कहूँ, तुम खोलत क्यों न पटै घटके । चिन्मूरित आपु विराजतु है, तिन सूरत देखे सुधा गटके ॥ भैया भगवतीदास, शत अष्टोत्तरी, १०वाँ पद्य, ब्रह्मविलास, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, वन्बई, सन् १६२६, पृ० १० ।

कौन तुम कहाँ आये कौने बौराये तुमिह, काके रस रसे कछु सुघ हू घरतु हो।
 कौन है ये कर्म जिन्हें एकमेक मानि रहे, अजहूं न लागे हाथ मांवरी भरतु हो।
 वे दिन चितारो जहाँ बीते हैं अनादिकाल, कैसे कैसे संकट सहेहु विसरतु हो।
 तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीन्हो, तीन लोक नाथ ह्वं के दीन से फिरतु हो।।
 वही, ३०वाँ पब, १० १४-१४।

अनन्त सुखके साथ विलास कर पायेगा।"

एक सिन्मित्रकी भाँति चेतनको समझाते हुए भूघरदासका कथन है, "ओ अज्ञानी ! तू पापरूपी धतूरा न बो । फल चखनेके समय तू फूट-फूटकर रोयेगा और प्राणोसे भी हाथ घो बैठेगा । कुछ थोड़े-से विषयोंके कारण तू इस दुर्लभ देहको व्यर्थ न जाने दे । ऐमा अवसर तुझे फिर न मिलेगा, अतः नीदमे सोता न रह । ऐसे समयमे सयाने लोग कल्यक्सको सीचा करते है, किन्तु तू विष बोने लग रहा है, भला तेरे समान अभागा कौन होगा । संसारमे जितने दु:खदायक और रस-हीन फल है, वे सब तेरे इस विपवीजका ही परिणाम है । तू यह सब कुछ मनमे जानकर भी भोंदू क्यों हो रहा है।"

#### वात्सल्यभाव

यद्यपि भिनत-रसका स्थायी-भाव भगवद्विषयक रति है, किन्तु रतिके तीन प्रधानरूप माने गये है—भगवद्विषयक, वात्सल्य और दाम्पत्य। इनमे से अन्तिम

जीव तैं मूढाना कित पायो ।
 सब जग स्वारथ को चाहत है, स्वारथ तोहि न भायो ।।१॥
 अशुचि अचेत दुष्ट तन माही, कहा जान विरमायो ।
 परम अतिन्द्री निज सुख हरि कै, विषय रोग लपटायो ।।२॥
 चेतन नाम भयो जड़, काहे अपनो नाम गमायो ।
 तोन लोक को राज छांड़ि कै, भीख मांग न लजायो ।।३॥
 मूढपना मिथ्या जब छूटै तब तू संत कहायो ।
 द्यानत सुख अनंत शिव विलसो, यों सद्गुरु बतलायो ।।४॥
 द्यानत सुख अनंत शिव विलसो, यों सद्गुरु बतलायो ।।४॥
 द्यानतपदसंग्रह, जिनवायी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पद ३=, पृष्ठ १६-१७॥

२. अज्ञानी पाप धतूरा न बोय।
फल चाखन की बार भरैं दृग, मरहै मूरख रोय। अज्ञानी० ।।१।।
किंचित विषयिन के सुख कारण दुर्लभ देह न खोय।
ऐसा अवसर फिर न मिलैगा, इस नीदडी न सोय। अज्ञानी० ।।२।।
इस विरियां मैं धर्म कल्पतरु, सींचत सयाने लोय।
तू विष बोवन लागत तो सम, और अभागा कोय। अज्ञानी० ।।३।।
जे जग मे दुख दायक बेरस, इस ही के फल सोया।
यों मन भूघर जानि कै भाई, फिर क्यों भोंदू होय। अज्ञानी० ।।४॥
भूधरिवलास, कलकत्ता, पद ४, पृष्ठ ३।

दो भी भगवदुन्मुख होनेके कारण भगवद्विषयक हो है, किन्तु निरूपण भेद और रचना-विभागकी दृष्टिसे ही उनका पृथक् निरूपण किया जाता है। भगवद्विषयक में विनय, वात्सल्यमें बाल-छीछा और दाम्पत्यमें मधुरभावसम्बन्धी रचनाएँ आ जाती है। मानव जीवनकी दो ही प्रमुख वृत्तियाँ है—वात्सल्य और दाम्पत्य। इनमें भी हिन्दी भिवत-क्षेत्रके किवयोंने वाम्पत्यपर जितना लिखा, वात्सल्यपर नहीं। एकमात्र सूर हो इस क्षेत्रके जगमनाते रत्न है। यद्यपि आचार्योने वात्सल्यको पृथक् रस नहीं माना है, किन्तु उसमें कुछ ऐसी स्पष्ट चामत्कारिक शिक्त है, जिससे किन्ही-किन्हीने उसे पृथक् रसके रूपमें भी स्वीकार किया है। और उसका स्थायोभाव 'स्नेह' रखा है। यदि इस दृष्टिमें देखा जाये तो जैन साहित्यमें वात्सल्य रसके आलम्बन पंचपरमेष्ठी और आश्रय मां-बाप तथा भक्त-जन होंगे। आलम्बनगत चेष्टाएँ, कार्य और उस अवसरपर मनाये जानेवाले उत्सवादि उद्दीपन विभावके अन्तर्गत आ जायेंगे।

सूरके बाद वात्सल्यका सरस उद्घाटन जैन हिन्दी साहित्यमे ही हआ है। जन्मके अवसरोपर होनेवाले आकर्षक उत्सवोकी छटाको तो सूर भी नहीं छ सके है। जैन साहित्यमे तो आलम्बनके गर्भमे आनेके पहले ही कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि वत्सके जन्म लेनेके पूर्व ही 'वात्सल्य' पनप उठता है। सत्त-रहवी शताब्दीके प्रसिद्ध कवि रूपचन्दने 'पंककल्याणक'की रचना की है. जिसके प्रारम्भमे ही गर्भ और जन्मकल्याणक है। तीर्थंकरके गर्भमें आनेके छह माह पर्व ही इन्द्रने धनवितको भेजा, जिसने तीर्थंकरकी नगरीको मणि-माणिक्योंस सजाकर अपूर्व बना दिया। उसने बड़े-बड़े ऊँचे प्रासादोकी रचना की और उनको कनक तथा रत्नोंसे जड़ दिया । वहाँ स्थान-स्थानपर रम्य उपवन सुशोभित होने लगे । उनमे विहार करनेवाले सुन्दर वेश-भूषाको घारण किये नगरनिवासी मनको मोहित करते थे। जनक-गृहमे छह माह पूर्व ही रतन-घारा बरसने लगी और रिवकवासिनी देवियाँ प्रसन्न हो-होकर सब भाँति जननीकी सेवामे जुट गयी। उनमें एक 'श्री' नामकी देवी थी, जिसने जननीकी उस' कुंख' को बड़ी सावधानी-से शुद्ध किया, जिसमे त्रिलोकके नाथको नौ माह रहना था। तद्परान्त एक रात-को माने सोलह स्वप्न देखे और प्रात:काल जब उनका फल अपने पतिसे पूछा तो **उन्होंने 'तुम्हारा पुत्र त्रिमुवनपति होगा' घोषित किया । इस माँति दोनो हो को** आनन्द हुआ और नौ माह मुखपर्वक बोतने लगे।

१. पायडे रूपचन्द, पंचमंगल, गर्भकल्याणक (पूर्ण), ब्रह्बिजनवाणी संग्रह, सितम्बर १६५६, पृष्ठ. ५१-५३।

भूधरदासने अपने 'पार्श्वपुराण' में भगवान् पार्श्वनाथके पंचकल्याणकों का काव्य-मय वर्णन किया है। पाण्डे रूपचन्दकी भाँति इसमें भी उन्हीं बातों का उल्लेख है, किन्तु कल्पनागत सौन्दर्य अधिक हैं। इन्द्रकी आज्ञासे धनपितने महाराज अश्वसेन-के घरमें साढ़े तीन करोड रत्नों की वर्षा की। आकाशसे गिरती मिणयों की चमक ऐसी मालूम होती थी, जैसे स्वर्गलों ककी लक्ष्मी ही तीर्थं करकी माँकी सेवा करने चलों आयी हो। दुन्दुभियों से गम्भीर ध्विन निकल रही थी, मानो महासागर ही गरज रहा हो। कुलाचलवासिनी देवियों के सौन्दर्यका वर्णन करते हुए भूधरदास-ने लिखा है, 'लावण्यसे भरा उनका कान्तिवान् शरीर ऐसा मालूम होता था, मानो दामिनी ही आकाशसे उतरी हो। वैसे तो उन्होंने अंग-अंगमें श्रृंगार सजाया था, किन्तु उनका स्वाभाविक रूप-सौन्दर्य भी आश्चर्यमें डालनेवाला था। उनके माथेपर चूड़ामणि जगमगा रहा था और वक्षस्थलपर कल्प-वृक्षके सुमनोकी माला सुवासित हो रही थी। उनके नूपुरोसे 'क्षवन-सुखद' झंकार उठ रही थी।

तीर्थंकर पार्वनायके गर्भमें आते ही चारों प्रकारके देवताओं के आसन हिल उठे। इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे यह जान लिया कि आज भगवान् गर्भमें आये हैं। वह अपने सुरपरिवारसिंहत विमानपर चढ़कर गर्भकल्याणोत्सव मनाने के लिए चल पड़ा। सब देवताओं ने माँ-वापका कंचन कलशों से स्नपन किया, और मंगलगीत गाये। उन्होंने विविध प्रकारसे गर्भवासी भगवान्की पूजा भी की। सबके चले जानेपर रुचिकवासिनी देवियाँ रह गयी, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे माँ-की संवा करती थी। कोई स्नान कराती थी, कोई प्रृंगार सजाती थी, कोई सुस्वादु भोजन खिलाती थी और कोई ताम्बूल देती थी। कोई सुन्दर गाना गाती थी, कोई शय्या बिछाती थी और कोई चरण दावती थी। कोई सन्दनसे सीचकर घर सुवासित करती थी, कोई आँगनमे बुहारी देती थी और कोई कल्पवृक्षके फल-फूलोको भेट चढ़ाती थी। जारामने एक 'लघुमंगल' की रचना को थी। उसमें केवल तेरह पद्य है। उसकी हस्तलिखित प्रति बड़ौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर लिखी हुई है। उसमें भी रुचिकवासिनी देवियों हारा तीर्थंकरकी माँकी सेवाका वर्णन है। एक रानीके सम्मुख दर्पण लिये खड़ी है, एक उनपर चँवर डुला रही है, एक वस्त्राभूषण पहना रही है, तो दूसरी

१. भूभरदास, पार्श्वपुराख, जैन अन्य रत्नाकर कार्यालय, र्होराबाग, गिरगॉव, बम्बई, आषाढ़ १६७५ वि०, दितीयावृत्ति, ५।८०-८८, ए० ८३-८४।

२. वही, ४।१२८-१३३, पृ० ८६ ।

३. वही, पा१३६-१४४, पृ० ६०।

४. वही, ४।१४७-१५०, पृ० ६०-६१।

वीणासं मधुर ध्विन निकाल रड़ी है। एक पहेली पूछती है, तो दूसरी प्रसन्न होकर उत्तर देती है। इस भाँति दिन और रात आनन्दपूर्वक बीतने लगे। त्रिभु-वननाथकी महिमाका वर्णन कहाँतक किया जाये। वे केवल भक्तपर रीझते है। जगरामने उनका यश गाया है,

> "किर उछाह निज पूर गयो, माता पुण्य प्रभावे जी। छपन कुमारी टहल में, नाना रीति रिझावे जी। इक सनमुष दरपन लीया, इक ठाडी चँवर दुरावे जी। वसन आभूषन ईक सें, इक मधुरी बैनि बजावे जी।। पुंछत एक पहेलिका, इक उत्तर सुनि हरषावे जी। निसि दिन अति श्रानन्द स्यो, इम नवमास विनावे जी।। महिमा त्रिसुपननाथ की, किव कहाँ लीं वरणावे जी। मक्ति परेना वसि भयो, जगतराम जस गावे जी।।"

नौ माहके उपरान्त भगवान्का जन्म हुआ। तीनों लोकोम स्नाभाविक आनन्द फैल गया। कहीपर आँधी, मेह और धूलका प्रकोप दिखाई नही पड़ा, अपित शीतल, मन्द, मुगन्ध पवन बहने लगा। कल्पवासियोके घरोमे घण्टे स्वत: बज उठे, ज्योतिषियों के यहाँ केहरियों का नाद होने लगा, भवनालयों में शंख बज उठे और व्यन्तरवासियोंके यहाँ असंख्य भेरियाँ व्यनित हो उठी। कल्पवक्ष स्वयं ही पृष्पोंकी वृष्टि करने लगे। इन्द्रासन भी कम्पायमान हो उठे। इस भाँति आनन्दमग्न प्रकृतिने यह घोषित कर दिया कि भगवान जिनेन्द्रका जन्म हुआ है। सभी इन्द्र अपने-अपने सिहासनसे उठकर खड़े हो गये और वहाँसे ही भगवानको प्रणिपात किया । इन्द्र-दम्पतिके चढनेके लिए कुबेरने एक मायामयी ऐरावतकी रचना की, जिसके काल्यनिक सौन्दर्यमे काव्यत्वका पूर्ण निर्वाह हुआ है। "उस हाथीक सौ मुख थे और प्रत्येक मुखमे आठ-आठ दाँत थे। प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोवर था, और हरेक सरोवरमे एक सौ पचीस कमिलनी खिली थी। प्रत्येक कमिलनीपर पचीस मनोहर कमल बने हुए थे और हरेक कमलमें एक-सौ आठ पत्ते थे। उन पत्तोपर देवांगनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनकी छविको देखकर समार मोहित हो जाता था। उनकं गीतोमे नवों रस पनप रहे थे।"

१. वही, ६।१-११, ५० ६४-६५।

२. पार्यंडे रूपचन्द, पंचमंगल, जन्मकल्याणक, पद्य ६, ज्ञानपीठ पूजांजिल, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५७ ई०, एष्ठ ६६।

जोजन काल गयंद, वदन सौ निरमये।

वदन वदन वसुदंत-दंत सर संठये।।
सर सर सौ पनवीस कमिलनी छाजहीं।

कमिलिन कमिलिनि कमेल पचीस विराजही॥
राजहीं कमिलिनी कमेल श्रोतर सौ मनोहर दल बने।

कमालान कमालान कमल प्रचास ।वराजहा राजहीं कमिलनी कमल श्राठीतर सौ मनोहर दल बने । दल-दलहिं अपछर नदिंहं नवरम हाय माय सुहावने ॥ मणि कनक किंकणि वर विचित्र सु अमरमंडप सोहये। घन घंट चँवर खुजा पताका देखि त्रिभुवन मोहये॥

ऐसे हाथीपर इन्द्र चला और शची भी। साथमे देवगण भी विविध उत्सवोंको करते हुए चले।

इन्द्र-वधू प्रसूतिगृहमें गयी, जहाँ माता पुत्रसहित लेटी थी। उसने प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया। सुत-रागसे रेंगी माँ ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे मानो बालक भानुसहित सन्ध्या ही हो। शचीने मायामयी बालकको माँके पास रखकर भगवान्को अपने हाथोमे उठा लिया। बालककी देहसे ऐसी ज्योति फूट रही थी कि उसके समक्ष करोडों सूर्योंकी छित्र भी मिलन ही प्रतिभासित होती थी। भगवान्की देहका स्पर्श करके इन्द्राणीको इतना सुख मिला कि उसका वर्णन किन्व-वाणीसे परे है। प्रभुके मुख-वारिजको सुर-रानी बार-बार देखती थी, किन्तु अधाती नही थी। इन्द्रने तो दो नेत्रोंको अपर्याप्त समझकर सहस्र नेत्रोंकी रचना कर ली। सौत्रमेंन्द्रने भगवान्को गोदमें ले लिया, ईशानके सुरेशने उनके सिरपर छत्र लगा दिया और सानत्कुमार तथा म.हेन्द्र चमर ढुलाने लगे। ब्रह्मादि स्वर्गोके इन्द्र जयज्ञाकार बोल उठे। रूपकी खान सुररमणियाँ नृत्य करने लगी और गन्धर्व कन्य-काओंकी वीणाएँ सुयश-गीतोंसे निनादित हो उठीं। विविध प्रकारके बाजे बज उठे। कोई-कोई तो नृत्य-गायन भूलकर बालकको निर्निभेष देखता ही रह गया।

सब देव मिलकर बालक भगवान्को पाण्डुक वनमें ले गये और वहाँ पाण्डुक शिलापर विराजमान किया। फिर क्षीरसागरके एक सहस्र और जाठ कलशोंसे उनका स्नपन हुआ। उसका प्रारम्भ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोने किया, फिर सब इन्द्रों और देवोंने अनेक भरे हुए कलशे उस सब.प्रसूत बालकके सिरपर ढाले। वहाँ एक नभगंगा-सी प्रवाहित होने लगी। अवतुल बल और वीर्यके कारण ही

१. भूषरदास, पार्श्वपुराण, बम्बई, ६।३२-३५, पृष्ठ ६७।

२. वही, ६।३८-४१, पृष्ठ ६७।

३. वही, ६।६३-६४, पृष्ठ १००।

भगवान् उस प्रबल जल-घाराको सहन कर सके, अन्यया उसमें इतनी शक्ति थी कि बड़े-बड़े गिरि-शिखर भी खण्ड-खण्ड हो जाते। भगवान्के श्यामवर्ण शरीर-पर कलग-नीरको ऐनी छटा थो, जैसे मानो नीलावलके सिरपर पालेके बादल बरस रहे हों। उनके स्नपनके जलकी छटा उछलकर आकाशको ओर चल उठी सो मानो वह भी स्वामीके साथ पापरहित हो गयी है, अतः उसकी भी उर्ध्वंगित क्यो न हो। उनके स्नपनके जलकी तिरछी छटा ऐमी विदित होती थी, जैसे किसी दिग्वनिताका कर्णफुल ही हो।

'जन्म न्हौन' की विधि पूर्ण होनेपर, शचीने पिवत्र वस्त्रसे उनके शरीरको निर्जल किया। उसपर कुंकुमादि बहुत प्रकारके लेपन किये। अब मगवान्के शरीरकी शोमा ऐसी मालूम होने लगी जैसे नीलगिरिपर साँझ फूली हो। शचीने मगवान्का सब श्रुंगार किया। उनके भालपर तिलक लगाया, सिरपर मणिमय मुकुट रखा और माथेपर चूडामणि लगाया। स्वाभाविक रूपसे अंजित नेत्रोंमें भी अंजन लगाया। दोनों कानोंमे मणिजटित कुण्डल पहनायो, जो चन्द्र और सूरजकी माँति ही प्रकाशित हो रहे थे। कण्ठमे मीतियोकी माला, मुजाओंमे भुजबन्ध और उँगलियोंमे मुद्रिकाएँ पहनायों। कमरमे मणिमय क्षुद्रधण्टिकाओंमे युक्त तगडी पहनायो, जिसमें रत्नोकी झालर लटक रही थी। विभिन्न आभू- धणोंसे युक्त भगवान् इस भाँति विराज रहे थे, जैसे विविध फलोंसे युक्त सुर- तरु ही सुशोभित हो रहा हो।

सम्राट् अश्वसेनने भी जन्मोत्सव मनाया। वाराणसीके घर-घरमे मंगलाचार होने लगे। कामिनियाँ गीत गा उठीं और स्थान-स्थानपर नृत्य तथा संगीत होने लगा। समूचे नगरमे चन्दन छिड़कवा दिया गया और घर-घरमे रत्नोके साँथिया रखे गये। याचकोंको दान दिया गया। और सुजनोंका सम्मान हुआ। सबकी आशाएँ पूरी कर दी गयीं। अब कोई भी दीन-दुःखी दिखाई नही देता था। ऐसे अवसरपर इन्द्रने भी देवताओंके साथ आनन्द नामके नाटककी रचना की, जिसमे उसके ताण्डव-नृत्यका दृश्य अनुपम था।

प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेवके जन्मोत्सवकी बात कहते हुए द्यानतरायने लिखा है, "हे भाई ! आज इस नगरीमे आनन्द मनाया जा रहा है । जितनी भी

१. वही, ६।६६-६७, पृ० १००।

२. वही, ६।६८-७०, पृ० १०० ।

३. वही, ६। ७४-८१, पृ० १०१।

४. वही, ६।१०६-१०६, ५० १०४।

५. वही, ६।१११, ११३, पु० १०५।

गजगामिनी और शशिवदनी तरुणियाँ है, वे सब मंगल-गीत गा रही हैं। राजा नाभिरायके घर पुत्र-जन्म हुआ है, और इस अवसरपर उनके यहाँ जो कोई जो कुछ माँगने आया, उससे कही अधिक दिया गया, जियसे उसे फिर माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी। मरु देवीकी कूँख धन्य है, जिससे ऐसा प्रतापशाली पुत्र हुआ कि देवता भी माँके चरणोंकी वन्दना करनेमें अपना अहोभाग्य मानने है। "" किव बनारसीदासने दूसरे तीर्थंकर अजितनाथके जन्मोत्सवका वर्णन किया है। उस अवसरपर भी देवांगनाओंने मधुर व्वनिमे मंगलाचारके गीत गाये थे। अजितनाथ निर्मल चन्द्रकी भाँति सुन्दर थे। उनके जन्मसे पृथ्वी शोभा-सम्पन्न हो गयी और तीनो लोकोंमे आनन्द छा गया। इक्ष्वाकु बंगमे उनके उत्पन्न होनेसे कुमितरूपी अन्वकार तो जड़मूलसे विनष्ट हो गया था।

किव बनारसीदासने एक आघ्यात्मिक बेटेके जन्मको दिखानेका प्रयास किया है। वह आघ्यात्मिक बेटा 'शुद्धोपयोग' है। दोनोंमें बड़ी कुशलतासे 'सांगरूपक' रचा गया है। जिस प्रकार मूल नक्षत्रमें उत्पन्न होनेवाला पुत्र समूचे कुटुम्बको खा जाता है, ठीक वैसे ही शुद्धोपयोगके उत्पन्न होते ही परिवार-सम्बन्धी माया-ममता बिलकुल समाप्त हो गयी। उसने जन्म लेते ही ममता-रूपी माता, मोह-लोभरूपी दोनों भाई, काम-क्रोधरूपी दो काका और तृष्णा रूपी धायको खा लिया। पापरूपी पड़ोसी, अशुभ कर्मरूपी मामा और घमण्ड नगरके राजाको समाप्त ही कर दिया, तथा स्तर्य समूचे गाँवमे फैल गया। उसने दुर्मतिरूपी दादीको खा लिया और दादा तो उसका मुख देखते ही मर गया था। इन बालकके उत्पन्न होनेपर भी मंगलाचारके बधाये गाये गये थे। इस बालकका नाम भोंदू रखा गया, क्योंकि उसके कुछ भी रूप और वर्ण नहीं है। यह तो ऐसा बालक है, जिसने नाम रखनेवाले पाण्डेको भी खा लिया है।

१. गजगमनी शिंश बदनी तरुनी, मंगळ गावत हैं सिगरी।

भाई आन आनन्द है या नगरी॥

नाभिराय घर पुत्र मयो है, किये हैं अजाचक जाचकरी।

भाई आज आनन्द है या नगरी॥

द्यानत घन्य कूंख महदेवी, सुर सेवत जाके पद री।

भाई आज आनन्द है या नगरी॥

बानतपदसंग्रह, कलकत्ता, पद २०, ५० १।

२. वनारसीदास, वनारसी विलास, जयपुर १६५४, अजितनाथजीके छन्द, पृष्ठ १८८। ३. वनारसीदास, वनासी विलास, जयपुर, १६५४, परमार्थ हिंडोलना, पृष्ठ २३६।

"मूळन बेटा जायो रे साधो, मूळन बेटा जायो रे।
जानै खोज कुटुंब सब खायो रे, साधो मूळन बेटा जायो रे।।
जन्मत माता ममता खाई, मोह कोम दोइ माई।
काम क्रोध दोइ काका खाये, खाई तृषना दाई।।
पापी पाप परोसी खायो, अग्रुम करम दोइ मामा।
मान नगर को राजा खायो, फैळ परो सब गामा।।
दुरमित दादी खाई दादो मुख देखत ही मूझो।
मंगळाचार बधाये बाजे, जब यो बाळक हुओ।।
नाम धर्यो बाळक को मोंदू, रूप वरन कछु नाहीं।
नाम धर्ते पांडे खाये कहत बनारीस माई॥"

जैन साहित्यमें अनेक स्थानोंपर बालकोंके तेजस्वी रूपका वर्णन है। बाल-वर्णनोंमें उनकी तेजस्विताका भी निरूपण होता रहा है। महाकवि कालिदासने अपने 'शाकुन्तलम्' मे दुष्यन्तके पुत्र भरतका ऐसा ही एक तेजस्वी चित्र खींचा है। यद्यपि आगे चलकर 'श्रीमद्भागवत' की मुख्यताने बालकके मधुरतापरक रूपको ही प्रधानता दी, किन्तू वह परम्परा भी रुकी नहीं। सत्तरहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्मरायमल्लने 'हनुवन्तचरित्त' का निर्माण किया था, उसमे बालक हुनुमान्का ओजस्वी वर्णन है। उन्होंने लिखा है, "जब सूर्यकी भाँति देदीप्यमान बालक हनुमानका जन्म हुआ, तो अन्धकाररूपी शत्रुमण्डल स्वतः ही फट गया। सिंह चाहे छोटा ही हो, अत्यधिक सूर होता है, वह बड़े-बड़े हाथियोको चकनाचुर कर डाळता है। वृक्षोंसे सघन हुआ वन कितना ही विस्तृत क्यों न हो, रत्ती-भर अग्नि ही उसे जलाकर छार कर डालनेमे पूर्ण समर्थ है। क्षत्रिय-का बालक भी ऐसा ही अग्निके स्फुलिंगकी भाँति होता है। उसके स्वभावमे शौर्य होता है, उसे वह कभी छोड़ नहीं सकता।" ऐसे अन्य वर्णन भी हिन्दीके जैन चरित ग्रन्थोमे अंकित है। उनमे काव्यसीष्ठव है और सरसता। बाल-क्रीडाओंके भी विविध वर्णन जैन पुराणोंमें व्याप्त है, किन्तु उनमे सूर-जैसे मनो-दर्शनकी क्षमता नहीं है। बालकोंकी अन्तः प्रकृतिकी जैसी सुन्दर और स्वाभाविक व्यंजना सूर कर सके जैन-हिन्दीका कोई कवि नही।

सूरदासका जितना ध्यान बालक कृष्णपर जमा, बालिका राधापर नही। बालिकाओंका मनोवैज्ञानिक वर्णन, सीता और अंजनाके रूपमें, जैन भिनत-काव्योंमें उपलब्ध होता है। रामचन्दके 'सीता चरित्त' में बालिका सीताकी विविध

१. ब्रह्मरायमल्ल, हनुवन्तक्था।

चेष्टाओं का सरस चित्र खींचा गया है। 'अंजना सुन्दरी रास' मे अंजनाका बाल-वर्णन भी हृदयग्राही है। बालिका सीता, मिणमय आंगनमें बैठी अपने सुआयत नेत्रोसे चारों जोर देख रही है, किन्तु जब पिता जनकपर नजर पड़ती है, तो उसके होंठोपर मीठी मुसकराहट इस भाँति छिटक जाती है, जैसे किसी भक्तके हृदयको दिन्य ज्योति ही हो। खम्भोमे पड़ते उसके मुख-कमलके प्रतिबिम्बने कमलोकी माला ही रच दी है। अंजनाको तो उसके माँ-बाप उँगली पकड़कर चलना सिखाते है, किन्तु वह बार-बार गिर जाती है। वह भोली आँखोसे पिताकी ओर देखती है और वे उसको चूमकर गोदमे उठा लेते है।

यह स्वीकार नही किया जा सकता कि जैन हिन्दी कवियोंके बाल-रस-सम्बन्धी चित्रोंपर सूरदासका प्रभाव है। इसके दो कारण है-पहला तो यह है कि सूरसागरमे गर्भ और जन्मोत्सवोकी उस शैलीका यरिकचित भी दर्शन नहीं होता, जो जैन काव्योमे प्रमुख रूपसे अपनायी गयी है। सूरने कृष्णके जन्मकी आनन्द बधाईके उपरान्त ही 'यशोदा हरि पालने झुलावै' प्रारम्भ कर दिया है। यह जन्मो-त्सव लोकके बीच वैसे आनन्दकी सुष्टि न कर सका, जैसा कि जैन काव्योंमें हुआ है। यद्यपि जैन किवयोके इन उत्सव-चित्रोमे परम्परानुगतता अधिक है, मौलिकता कम, फिर भी एक ऐसा आकर्षण है, जो सदैव चिर-नवीन बना रहेगा। दूसरा कारण है, हिन्दीके जैन भिनत-साहित्यपर जैन-संस्कृत और अपभ्रंश काव्योंका प्रभाव । हिन्दोके अधिकांश चरित्र-ग्रन्थ ऐसे है, जो संस्कृतके अनुवाद-मात्र है । भूधरदासका 'पार्श्व-पुराण' एक मौलिक काव्य है, किन्तु उसके वर्णन भी संस्कृत-साहित्यसे अनुप्राणित है। अतः जैन हिन्दोके बाल-रसके पीछे उसकी अपनी परम्परा है। सम्भव है उसका सुरदासपर भी प्रभाव पड़ा हो। स्वयम्भके 'पउम चरिउ' और पुष्पदन्तके 'महापुराण' में वींगत बाल-वर्णनके कतिपय पद्म सरके बाल-वर्णनसे मिलते हैं। महाकवि पुष्पदन्त (ई० सं० ९५९) के 'महापराण' मे बालक ऋषभदेवका बाल-सौन्दर्य, सूरदास (वि० सं० १५४०) के सूरसागरमे विणत बालक कृष्णसे बिलकुल मिलता हुआ है।

सेसवलीकिया कीलमसीलिया । पहुणा दाविया केण ण माविया ॥ धूली धूसक ववगय कडिल्लु । सह जायक विलकोंतलु जडिल्लु ॥ हो हल्लक् जो जो सुद्धं सुअहिं । पहं पणवंतड भूयगणुं ॥ णंदइ रिज्झह दुविकय मलेण । का सुवि मलिगुण ण होइ मणु ॥

१. रायचन्द, सीताचरित्र, जैनसिद्धान्तभवन श्राराकी इस्ततिखित प्रित, १।१२६, एष्ठ ११।

२. श्रंजनासुन्दरीरास, जैनसिद्धान्तभवन श्राराकी इस्तलिखित प्रति, २।३५, १९ठ ४३।

## भूलो भूसरो किंड किंकिणी सरो । णिरुव मळोळउ कीळड् बाळउ ॥

— महापुराख

कहाँ लों बरणों सुन्दरताइ, खेळत कुँद्धर कनक श्रांगन में, नैन निरिष्ट छिब छाइ। कुळिह ळसित सिर स्याम सुमग अति, बहुविधि सुरंग बनाइ। मानो नवधन ऊपर राजत, मधना धनुष चढ़ाइ। अति सुदेश मृदु हरत चिक्कर मन, मोहन मुख बगराइ। खंडित वचन देत पूरन सुख, अल्प अल्प जळपाइ। घुटुरन चळत रेनु तन मंडित, सुरदास बिळ जाइ॥

— स्रसागर

इसीको लेकर डॉ॰ रामसिंह तोमरने लिखा है, "अतः हम संक्षपमे कह सकते हैं कि हिन्दीकी सभी काल्य-पद्धतियोंका स्पष्ट स्वरूप हमें जैन कियों-द्वारा प्राप्त हुआ है।" 'अपभ्रंश-दर्भण' में तो यहाँतक लिखा है कि—हिन्दीका कौन कि है लो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें अपभ्रंशके जैन प्रबन्ध काल्योंसे प्रभावित न हुआ हो। यहाँ इतनो बडी बात नहीं कही जा सकती। किन्तु महापुराण और सूर-सागरके बाल-वर्णनोंका साम्य विचारणीय अवश्य है। दोनोंके हृदयमें एक-से भाव आ सकते हैं, फिर भी ऐसा 'हू-बहू' नहीं हो सकता। यह जब होता है तो 'प्रथम' का 'द्वितीय' पर प्रभाव सिद्ध हो ही जाता है। प्रभावित होते हुए भी सूरदास पुष्पदन्तके अनुवादक नहीं थे। कृष्णके केवल 'बाल' और 'कैशोर' रूपको अपनानेके कारण, बालककी विविध मनोदशाओं निरूपणका जितना अवसर सूर-दासको मिला, पुष्पदन्तको नहीं। महाकाव्यका निर्माता 'बालवर्णन'में अधिक नहीं खप सकता। उसे कथानकके साथ आगे बढ़ जाना होता है।

पं० रामचन्द्र शुक्लने लिखा है, ''वात्सल्यरसके भीतरकी जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनीका और कोई नहीं। शायद पं० शुक्लको 'जैन हिन्दी काव्य' देखनेका समय नहीं मिला। भट्टारक ज्ञानभूषणने अपने 'आदीश्वरफागुं आमेरशास्त्रभण्डारको हस्तलिखित

१. डॉ॰ रामसिंह तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ४६८।

२. प्रो० श्री जगन्नाथ राय शर्मा ऋपअंशदर्पण, पृष्ठ २५। ३ अमरगीतसार, दितीय संस्करण, काशी, भूमिका, पृष्ठ २।

प्रति में आदिनाथकी बाल्दशाओंको चित्रवत् उपस्थित किया है। बालक आदी-श्वर पालनेमें पड़ा हुआ सो रहा है, किन्तु बीच-बीचमें कभी आँख खोलकर देखता है, कभी रो उठता है और कभी अपने चंचल हाथोसे हार मोड़ अथवा तोड़ देता है।

> "आहे क्षिणि जोवह क्षिणि सोवह रोवह छहीश्र छगार। श्रास्त्रिकरह कर मोडह लोडह नक्सर हार॥१०३॥"

भट्टारक ज्ञानभूषण एक सामर्थ्यवान् किव थे। बाल-भगवान्के पैरोंमे स्वर्णके घुँघरू पड़े हैं। जब वह लड़खड़ाते डगोंसे चलते हैं, तो उनमे-से 'घ्रण-घ्रण' की मधुर ध्विन फूटती है, जिसे सुनकर नृपित और माँ मरुदेवो दोनो ही को अपार प्रसन्नता होती है।

"आहे प्रस् प्रण घूँवरी बाजइ हेम तणी विहु पाइ। तिम तिम नरपित हरखइ मरुदेवी माइ॥१०१॥"

यहाँ 'घूँघरी' और 'घण-घण' ने समूचे दृश्यको ही उपस्थित कर दिया है। 'घूँघरू' का लघुरूप 'घूँघरी' लघु बालकके उपयुक्त ही है। उसमे-से निकलनेवाली ध्वनिके लिए 'घण-घण'के प्रयोगसे चित्र जीवन्त हो उठा है।

कि विने बालक के शरीरकी शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके अंग-प्रत्यंग अनुपम है। बालक के मस्तकपर टोपी विराजमान है, कानोमे कुण्डल झलक रहे हैं। देखनेवाला ज्यों-ज्यों देखता है, उसका हृदय अधिकाधिक आह्लादित होता जाता है। अर्थात् दर्शक तृष्तिका अनुभव नहीं करता।

> ''आहे अंगीय अंगि अनोपम उपम रहित शरीर। टोपीय उपीय मस्तकि बालक छड़ पण वीर ॥९५॥ आहे कनिय कुंडल झलकड़ खलकड़ नेउर पाउ। जिम जिम निरखड़ हियबड़ तिम तिम माइ॥९६॥''

#### प्रेमभाव

भक्ति-रसका स्थायो भाव भगवद्विषयक अनुराग है। इसीको शाण्डिल्यने 'परानुरक्तिः' कहा है। परानुरक्ति गम्भीर अनुरागको कहते है। गम्भीर अनु-

१. श्रामेर शास्त्रभग्रहारको इस्तलिखित प्रतिपर, रचनाकाल वि० सं० १५५१ दिया है।

२ शाखिडल्य भक्तिसूत्र, गीताप्रेस गोरखपुर, १।२, पृष्ठ १।

राग ही 'प्रेम ' कहलाता है। चैतन्य महाप्रभुते रित अथवा अनुरागके गाढ़े हो जानेको ही 'प्रेम' कहा है। 'भिक्तरसामृतसिन्धु'मे भी लिखा है, ''सम्यङ्मसृणि-तस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः। भावः स एव सान्द्रात्मा बुधै. प्रेम निगद्यते॥"

'प्रेम' दो प्रकारका होता है—लोकिक और अलोकिक। भगविष्ठिषयक अनु-राग अलोकिक प्रेमके अन्तर्गत आता है। यद्यपि भगवान्का अवतार मानकर उसके प्रति लोकिक प्रेमका भी आरोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे अलोकिकत्व सदैव छिपा रहता है। इस प्रेममे समूचा आत्म-समर्पण होता है और प्रेमके प्रत्या-गमनकी भावना नही रहती। अलोकिक प्रेमजन्य तल्लीनता ऐसी विलक्षण होती है कि द्वैतभाव ही मृत हो जाता है, फिर 'प्रेम' के प्रतीकारका भाव कहाँ रह सकता है।

नारियाँ प्रेमकी प्रतोक होती हैं। उनका हृदय एक ऐसा कोमल और सरस शाला है, जिसमें प्रेम-भावको लहलहानेमें देर नहीं लगती। इसी कारण भक्त भो कान्ताभावसे भगवान्की आराधना करनेमें अपना अहोभाग्य समझता है। भक्त 'तिय' बनता है और भगवान् 'पिय'। यह दाम्पत्यभावका प्रेम, जैन कविओकी रचनाओमें भी उपलब्ध होता है। जैन साहित्यके ख्यातिलब्ध कि बनारसीदासने अपने 'अध्यात्म-गीत' में आत्माको नायक और सुमित को उसकी पत्नी बनाया है। पत्नी पितके वियोगमें इस भाति तड़प रही है जैसे जलके बिना मछली। उसके हृदयमें पितसे मिलनेका चाव निरन्तर बढ़ रहा है। वह अपनी समता नामको सखी-से कहती है कि पितके दर्शन पाकर मैं उसमें इस तरह मग्न हो जाऊँगी, जैसे बूँद दियामें समा जाती है। मैं अपनपा खोकर पिय सूँ मिलूँगी, जैसे ओला गलकर पानी हो जाता है।

साधन-भिवत हइते हय रितर उदय ।
 भिवत गाढ़ हइले तार प्रेम नाम कय ।।
 भिवत धन कृष्णे प्रेम उपजय ।।
 चैनन्य चरितामृत, कल्याण, भिक्त अंक, वर्ष ३२, अंक १, एष्ठ ३३३।

२. श्री रूप गोस्वामी, भक्तिरसामृतसिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सम्पादित, श्रन्थुतग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १६८८, प्रथम संस्करण, १।४।१।

३. मै विरिह्त पिय के बाघीन । त्यों तलफों ज्यों जल बिन मीन ।।३।। होंहुँ मगन मैं दरझन पाय । ज्यों दिरया मे बूंद समाय ।।९।। पिय को मिलो अपनपो खोय । ओला गल पाणी ज्यों होय ।।१०।। बनारसीविलास जयपुर, १६५४ ई० ऋष्यालमीत, एष्ठ १५६-१६० ।

उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गयी कि द्विविधा तो रही ही नही। उसके एकत्वको किवने अनेक सुन्दर दृष्टान्तोसे पृष्ट किया है। वह करतूर्ति है और पिय कर्ता, वह सुख-सीव है और पिय सुख सागर, वह शिव-नीव है और पिय शिव-मन्दिर, वह सरस्वती है और पिय श्रह्मा, वह कमला है और पिय माधव, वह भवानी है और पित शंकर, वह जिनवाणी है और पित जिनेन्द्र।

"पिय मोरे घट मैं पिय माहिं। जल तरंग ज्यों दुविधा नाहिं॥ पिय मो करता मैं करत्ति। पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति। पिय मुख सागर मैं सुख सींव। पिय शिव मंदिर मैं शिवनीय॥ पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम। पिय माधव मो कमला नाम। पिय शंकर मैं देवि मवानि। पिय जिनवर मैं केवल बानि॥"

कविने सुमित रानीको 'राधिका' माना है। उसका सौन्दर्य और चातुर्य सब कुछ राधाके हो समान है। वह रूपसी रसीली है और भ्रमरूपी तालेको खोलनेके लिए कीलीके समान है। ज्ञान-भानुको जन्म देनेके लिए प्राची है और आत्म-स्थलमे रमनेवाली सच्ची विभूति है। अपने घामकी खबरदार और रामकी रमनहार है। ऐसी सन्तोंकी मान्य, रसके पन्थ और ग्रन्थोमे प्रतिष्ठित और शोभाकी प्रतीक राधिका सुमित रानी है।

सुमित अपने पित 'चेतन'से प्रेम करती है। उसे अपने पितके अनन्त ज्ञान, बल और वीर्यवाले पहलू पर एकिनिष्ठा है। किन्तु वह कमों की कुसंगितिमे पड़-कर भटक गया है। अतः बड़े ही मिठास-भरे प्रेमसे दुलराते हुए सुमित कहती है, ''हे लाल ! तुम किसके साथ कहाँ लगे फिरते हो, आज तुम ज्ञानके महलमे क्यों नही आते। तुम अपने हृदय-तलमे ज्ञानदृष्टि खोलकर देखो, दया, क्षमा,

१. बनारसीविलास, जयपुर, श्रम्यात्मगीत, १ष्ठ १६१।

२. रूप की रसीली भ्रम कुलप की कीली, शील सुघा के समुद्र झीलि सीलि सुखदाई है। प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की, सुराची निरवाची ठौर सांची ठकुराई है। घाम की खबरदार राम की रमनहार, राघा रस पंथान में ग्रन्थिन में गाई है। सन्तन की मानी निरवानी रूप की निसानी, यातें सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है। बनारसीदास, नाटकसमयसार, सर्विशुद्धिद्वार प्य ७४।

समता और शान्ति-जैनी सुन्दर रमणियाँ तुम्हारो सेवामे खड़ी हुई हैं। एकसे एक अनुपम रूपवाली है। ऐसे मनोरम वातावरणको भूलकर और कहीं न जाइए। यह मेरी सहज प्रार्थना है।"

"कहाँ कहाँ कीन संग लागे ही फिरत लाल आवो नयों न आज तुम ज्ञान के महल में। नैकहू विलोकि देखों अन्तर सुदृष्टि सेती, कैसी कैसी नीकी नारि ठाड़ी हैं टहल में॥ एकनतें एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, उपमा न जाय गनी वाम की चहल में। ऐसी विधि पायं कहूँ भूलि और काज कीजे, एतो कह्यों मान लीजे वीनती सहल में॥"

बहुत दिन बाहर भटकनेके बाद चेतन राजा आज घर आ रहा है। सुमितिके आनन्दका कोई ठिकाना नहीं है। वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद पियके आगमनको सुनकर भला कौन प्रसन्न न होती होगी। सुमित आह्लादित होकर अपनी सखीसे कहती है। "हे सखी! देखो आज चेतन घर आ रहा है। वह अनादि काल तक दूसरोके वंशमे होकर घूमता फिरा, अब उसने हमारी सुघ ली है। अब तो वह भगवान् जिनकी आज्ञाको मानकर परमानन्दके गुणोंको गाता है। उसके जन्म-जन्मके पाप भी पलायन कर गये है। अब तो उसने ऐसी युक्ति रच ली है, जिससे उसे संसारमें फिर नही आना पड़ेगा। अब वह अपने मनभाये परम अखण्डित सुखका विलास करेगा।"

पितको देखते ही पत्नीके अन्दरसे परायेपनका भाव दूर हो जाता है। दैघ हट जाता है और अद्वैत उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक भाव बनारसीदासने

१. मैया भगनतीदास, ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, द्वितीयावृत्ति, सन् १६२६ ई०, शत ब्रष्टोत्तरी, ७२वाँ पद्य, पृष्ठ० १४।

२. देखो मेरी सखीये आज चेतन घर आवे । काल अनादि फिरचो परवश ही, अब निज सुघिंह चितावै ।। जनम जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि बहावै । श्री जिन आज्ञा शिर पर घरतो, परमानन्द गुण गावै ।। देत जलांजुलि जगत फिरन को ऐसी जुगति बनावै । विलसे सुख निज परम अखण्डित, भैया सब मन भावै ॥ वहो, परमार्थ पदपंक्ति, १४ वाँ पद, पृष्ठ ११४ ।

उगस्थित किया है। सुमित चेतनसे कहती है "हे प्यारे चेतन! तेरी ओर देखते ही परायेपनकी गगरी फूट गयी, दुविधाका अंचल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर गयी। कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद आते ही मैं तुम्हे खोजनेके लिए अकेली ही राज-पथको छोड़कर भयावह कान्तारमें घुम पड़ी थी। वहाँ काया-नगरीके भीतर तुम अनन्त बल और ज्योतिवाले होते हुए भी कर्मोंके आवरणमें लिपटे पड़े थे। अब तो तुम्हे मोहकी नींद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए।"

> "वाल म तुहु तन चितवन गागरि फूटि अंचरा गौ फहराय सरम गै छूटि, बालम० ॥१॥ पिंड सुधि पावत वन में पैसिड पेलि छाडत राज डगरिया भयड अकेलि, बालम० ॥३॥ काय नगरिया मीतर चेतन भूप करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बालम० ॥५॥ चेतन बूझि विचार धरहु सन्तोष राम दोष दुइ बंधन छूटत मोष, बालम० ॥१३॥",

एक सखी सुमितको लेकर नायक चेतनके पास मिलानेके लिए गयी। पहले दित्याँ ऐसा किया करती थी। वहाँ वह सखी अपनी बाला सुमितको प्रशंसा करते हुए चेतनसे कहती है, "हे लालन! मैं अमोलक बाला लायी हूँ। तुम देखो तो वह कैसी अनुपम सुन्दरो है। ऐसी नारी तीनों संसारमें दूसरी नही है। और हे चेतन! इसकी प्रीति भी तुझसे हो सनी हुई है। तुम्हारी और इस राघेकी एक-दूसरेपर अनन्त रीझि है। उमका वर्णन करनेमें मैं पूर्णरीत्या असमर्थ हूँ।"

## आध्यात्मिक विवाह

इसी प्रेमके प्रसंगमें आध्यात्मिक विवाहोंको लिया जा सकता है। ये 'विवाह-ला' 'विवाह', 'विवाहलड', और 'विवाहली' बादि नामोंसे अभिहिन हुए है। इनको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—एक तो वह जब दोक्षा-प्रहणके

१. बनारसीविलास, जयपुर, श्रध्यात्मपदपंक्ति, पृ० २२ - २२६।

२. लाई हो लालन बाल अमोलक, देखह तो तुम कैसी बनी है।
ऐसी कहुँ तिहुँ लोक मे सुंदर, और न नारि अनेक घनी है।।
याहि तैं तोहि कहूँ नित चतन, याहू की प्रीति जुतो सों सनी है।
तेरी औ राधे की रीझि अनंत सुमो पै कहूँ यह जात गनी है।।
बद्यविलास, शत अध्योत्तरी, पद्य २८, ५० १४।

समय आवार्यका 'दीक्षा-कुमारो' अथवा 'संयमश्री' के साथ विवाह सम्पन्न होता है और दूसरा वह जब आत्मारूपी नायकके साथ उसीके किसी गुणरूपी कुमारी-की गाँठें जुड़ती है। इनमे प्रथम प्रकारके विवाहोंका वर्णन करनेवाले कई रास 'ऐतिहासिक काव्यसंग्रह' में संकल्पित हैं। दूसरे प्रकारके विवाहों में सबसे प्राचीन जिनप्रभस्रिका 'अन्तरंग विवाह' प्रकाशित हो चुका है। उपर्युक्त सुमित और चेतन दूसरे प्रकारके पित-पत्नी है। इसीके अन्तर्गत वह दृश्य भी आता है। जब कि आत्मारूपी नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने जाता है। अजयराज पाटणीके 'शिवरमणी-विवाह'का उल्लेख हो चुका है। वह १७ पद्योंका एक सुन्दर रूपक-काव्य है। उन्होंने 'जिनजीकी रसोई' में तो विवाहोपरान्त सुस्वादु भोजन और वन-विहारका भी उल्लेख किया है।

बनारसीदासने तीर्थंकर शान्तिनाथका शिवरमणीसे विवाह दिखाया है। शान्तिनाथ विवाह-मण्डपमे आनेवाले हैं। होनेवाली वधूकी उत्सुकता दबाये नहीं दबती। वह अभीसे उनको अपना पित मान उठी है। वह अपनी सखीसे कहती है, "हे सखी! आजका दिन अत्यधिक मनोहर है। किन्तु मेरा मनभाया अभी-तक नहीं आया। वह मेरा पित सुख-कन्द है, और चन्द्रके समान देहको घारण करनेवाला है, तभी तो मेरा मन-उदिध आनन्दसे आन्दोलित हो उठा है। और इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुखका अनुभव कर रहे हैं। उसकी सुहावनी ज्योतिको कीर्त्त संसारमें फैली हुई है। वह दु:खरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाली है। उनकी वाणीसे अमृत झरता है। मेरा सौभाग्य है, जो मुझे ऐसे पित प्राप्त हुए है।"

तीर्थंकर अथवा आचार्योके 'संयमश्री'के साथ विवाह होनेके वर्णन तो बहुत अधिक है। उनमें-से 'जिनेश्वरसूरि' और 'जिनोदयसूरि विवाहला' एक सुन्दर काव्य है। इसमे इन सूरियोंका संयमश्रीके साथ विवाह होनेका वर्णन है। इसकी

१. देखिए इसी अन्यका दूसरा अध्याय, अजयराज पाटणी।

२. सिंह एरी ! दिन आज सुहाया मुझ भाया आया नहीं घरे।
सिंह एरी ! मन उदिध अनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह घरे।।
चन्द जिवां मेरा वल्लम सोहै, नैनचकोर्राह सुबख करें।
जगज्योति सुहाई कीरति छाई, बहु दुख तिमर वितान हरें।
सहु काल विनानी अमृतवानी, अरु मृग का लांछन कहिए।
श्री शान्ति जिनेशनरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सिहए।।१॥
बनारसीविलास, जयपुर, श्री शान्तिजिनस्तुति, प्रथम वध, पृ० १८६।

रचना वि० सं० १३३१ में हुई थी। हिन्दीके किव कुमुदचन्द्रका 'ऋषभविवाहला' भी ऐसी ही एक कृति है। इसमें भगवान् ऋषभनाथका दीक्षा-कुमारीके साथ विवाह हुआ है। श्रावक ऋषभदासका 'आदीश्वर वीवाहला' भी बहुत हो प्रसिद्ध है। विवाहके समय भगवान्ने जिस चुनडीको ओढ़ा था, वैसी चुनड़ी छपानेके लिए न जाने कितनी परिनयाँ अपने पतियोसे प्रार्थना करती रही है। सोलहवी शताब्दीके विनयचन्द्रकी 'चूनड़ी' हिन्दी साहित्यकी एक प्रसिद्ध रचना है। साधुकीर्तिकी 'चूनड़ी'में तो सगीतात्मक प्रवाह भी है।

# तीर्थकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम

नेमीश्वर और राजुलके कथानकको लेकर, जैन-हिन्दीके भनत-कि दाम्पत्य-भावको प्रकट करते रहे हैं। राजशेखर सूरिने विवाहके लिए राजुलको ऐसा सजाया है कि उसमे मृदुल काव्यत्व ही साक्षात् हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही उपास्य बुद्धिसे संचालित है, जैसे 'राघा-सुघानिघ'में राघाका सौन्दर्य। राजुलको शोल-सनी शोभामे कुछ ऐसी बात है कि उससे पवित्रताको प्रेरणा मिलती है, वासनाको नहीं। विवाहमण्डपमे विराजी वधू जिसके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी, वह मूक-पशुओंके करुण-क्रन्दनसे प्रभावित होकर लौट गया। उस समय वधूकी तिलिमलाहट और पितको पा लेनेकी बेचैनीका जो चित्र हेमविजयसूरिने खीचा है, दूसरा नही खींच सका। हर्षकीर्तिकी 'नेमिनाथ राजुल गीत' भी एक सुन्दर रचना है। इसमे भी नेमिनाथको पा लेनेकी बेचैनी है, किन्तु वैसी सरस नहीं, जैसी कि हेमविजयने अंकित की है।

किया स्थानपर तो राजुलने अपनी माँसे प्रार्थना की है, 'हे माँ! देर न करो, मुझे शीघ्र ही वहाँ भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पित रहता है। यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चारों ओर अँधेरा-ही-अँधेरा दिखाई देता है। न जाने नेमिक्पी दिवाकरका प्रकाश्यमान मुख कब दिखाई पड़ेगा। उनके बिना हमारा हृदयरूपी अरविन्द मुरझाया पड़ा है।" पियमिलनकी ऐसी विकट

१. इसी ग्रन्थका दूसरा ऋध्याय, हेमविजय।

२. मां विलंब न लाव पठाव तहाँ री, जह जगपति पिय प्यारो । और न मीहि सुहाय कलू अब, दीसे जगत अंधारो री ।।मां विलंब ।।१।। मैं श्री नेमि दिवाकर को कब, देखो बदन उजारो । बिन पिय देखें मुरझाय रह्यो हैं, उर अरविंद हमारो री।मा विलंब।।२॥ भूषरदास, भूषरविलास, कलकत्ता, १३वाँ पद, पु० ८।

चाह है जिसके कारण लड़की माँसे प्रार्थना करते हुए भी नहीं लजाती। लौकिक प्रेम-प्रसंगमें लज्जा आती है, क्योंकि उसमे 'काम'की प्रधानता होती है, किन्तु यहाँ तो अलौकिक और दिव्य प्रेमकी बात है। अलौकिककी तल्लीनतामें व्याव-हारिक उचित-अनुचित व्यान नहीं रहता।

राजुलके वियोगमे 'संवेदना'वाले पहलूकी ही प्रधानता है। भूधरदासने राजुलके अन्त.स्य विरहको सहज स्वाभाविक ढगसे अभिव्यक्त किया है। राजुल अपनी सखीसे कहती है, ''हे सखी! मुझे वहाँ ले चल जहाँ प्यारे जादौँगित रहते है। नेभिक्ष्यो चन्द्रके बिना यह आकाशका चन्द्र मेरे सब तन-मनको जला रहा है। उसको किरणें नाविकके तीरकी भाँति अग्निके स्फुलिंगोंको बरसाती है। रात्रिके तारे तो अंगारे ही हो रहे हैं।"

"तहाँ है चल री ! जहाँ जादौंपित प्यारो ।

नेमि निशाकर बिन यह चन्दा, तन मन दहत सकल री ॥तहाँ०॥१॥

किरन किथौं नाविक-शर-तित के, ज्यौं पावक की झलरी ।

तारे हैं अंगारे सजनी, रजनी राकस दल री ॥तहाँ०॥२॥"

कही-कही राजुलके विरहमें 'ऊहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उममे नायिकाके 'पेंडुलम' हो जानेकी बात नहीं आ पायो है, इसी कारण वह तमाशा बननेसे बच गया है। यद्यपि राजुलका 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि हाथ उसके समीप नहीं ले जाया जा सकता, किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गरमीसे जडकालेमें लुएँ चलने लगी हों। राजुल अपनो सखीसे कहती है, ''नेमिकुमारके बिना मेरा जिय रहता नहीं है। हे सखी! देख मेरा हृदय कैसा तच रहा है, तू अपने हाथको निकट लाकर देखती क्यों नहीं। मेरी विरहजन्य उष्णता कपूर और कमलके पत्तोंसे दूर नहीं होगी, उनको दूर हटा दे। मुझे तो 'सियराकलाघर' भी करूर लगता है। प्रियतम प्रभु नेमिकुमारके बिना मेरा 'हियरा' शीतल नहीं हो सकता।'' प्रियके वियोगमे राजुल भी पोली पड़ गयी है, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके शरीरमे एक तोला गांस भी न रहा हो। विरहसे भरी नदीमें उसका हृदय भी

१. भूषरदास, भूषरविलास, कलकत्ता, ४५वाँ पद, १९४ २४।

२. नेमि बिना न रहै मेरो जियरा।

हेर रो हेली तपत उर कैसो, लावत क्यों निज हाथ न नियरा ॥नेमि०॥१॥ किर किर दूर कपूर कमल दल, लगत ककर कलाधर सियरा ॥नेमि०॥२॥ मूधर के प्रभु नेमि पिया बिन, शीतल होय न राजुल हियरा ॥नेमि०॥३॥ वही, २०वॉ पद, ए० १२।

बहा है, किन्तु उसकी आँखोंसे खूनके आँसू कभी नहीं ढुलके। हरी तो वह भी भत्तींसे भेंटकर ही होगी, किन्तु उसके हाड़ सूखकर सारंगी कभी नहीं बने।

#### बारहमासा

नेमीश्वर और राजुलको लेकर जैन हिन्दी-साहित्यमे बारहमासोंकी भी रचना हुई है। उन सबमे किव विनोदोलालका 'बारहमासा' उत्तम है। प्रियाको प्रियके सुखके अनिश्चयको आशंका सदैव रहती है, भले ही प्रिय सुखमे रह रहा हो। तीर्थंकर नेमोश्वर वोतरागी होकर, निराकुलतापूर्वक गिरनारपर तप कर रहे है, किन्तु राजुलको शंका है, "जब सावनमे घनघोर घटाएँ जुड आयेंगी, चारों ओरसे मोर शोर करेंगे, कोकिल कुहुक सुनावेगी, दामिनी दमकेगी और पुरवाईके झोंके चलेगे, तो वह सुखपूर्वक तप न कर सकेंगे।" पौषके लगनेपर तो राजुलको चिन्ता और भी बढ गयी है। उसे विश्वास है कि पतिका जाड़ा बिना रजाईके नही कटेगा। पत्तोकी धुवनीसे तो काम चलेगा नहीं। उसपर भी कामकी क्षीजें इसी ऋतुमें निकलती है, कोमल गातके नेमीश्वर उससे लड़ न सकेंगे। वैशाखकी गरमीको देखकर राजुल और भी अधिक व्याकुल है, क्योंकि इस गरमीमे नेमिश्वरको प्यास लगेगी तो शीतल जल कहाँ मिलेगा? और तीव्र धूपसे तवते पत्थरोसे उनका शरीर ढक जायेगा।

किव लक्ष्मीवल्लभका 'नेमि राजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल १४ पद्य है। प्रकृतिके रमणीय सिन्नधानमे विरिह्णोके व्याकुल भावों-का सरस सिम्मश्रण हुआ है, ''श्रावणका माह है, चारों ओरसे विकट घटाएँ उमड़ रही है। मोर शोर मचा रहे है। आसमानमे दामिनी दमक रही है। यामिनीमें

१. देखिए, भूधरविलास, १४वॉ पद, पृ० ६, श्रौर मिलाइए जाथसीके नागमती विरह-वर्णनसे।

२. पिया सावन मै व्रत लीजे नहीं, घनघोर घटा जुर आवैगी। चहुँ ओर तैं मोर जु शोर करें, वन कोकिल कुहक सुनावैगी।। पिय रैन अँघेरी में सूझै नहीं, कछु दामन दमक डरावैगी। पुरवाई की झोंक सहोगे नहीं, छिन मे तप तेज छुड़ावैगी।। कवि विनोदीलाल, बारहमासा नेमिराजुलका, बारहमासा संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकता, ४था पद्य, पृ० २४।

३. वही, १४वॉ पद्य, पृ० २७।

४. वही, २२वॉ पद्य, पृ० २६।

कुम्मस्थल-जैसे स्तनोको धारण करनेवाली भामितियोको पियका संग भा रहा है। स्वाती नक्षत्रकी बूँदोंस चातककी पीड़ा भी दूर हो गयी है। शुष्क पृथ्वीकी देह भी हिरियालीको पाकर दिप उठो है। किन्तु राजुलका न तो पिय आया और न पितयाँ। '' ठीक इसी भाँति एक बार जायसीकी नागमती भी विलाप करते हुए कह उठी थी, ''चातकके मुखने स्वाती नक्षत्रको बूँदें पड़ गयी, और समुद्रकी सब सीपें भी मोतियोंसे भर गयी। हंस स्मरण कर-करके अपने तालाबोंपर आ गये, सारस बोलने लगे और खजन भी दिखाई पड़ने लगे। कासोके फूलनेसे वनमे प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे कन्त न फिरे, कही विदेशमें ही भूल गये। '' किन भवानी दासने भी 'नेमिनाथबारहमासा' लिखा था, जिसमें कुल १२ पद्य है। श्री जिनहर्षका 'नेमिबारहमासा' मी एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सवैयोंमें सौन्दर्य और आकर्षण व्याप्त है। श्रावण मासमे राजुलको दशाको उमस्थित करते हुए किवने लिखा है, 'श्रावण मास है, घनकी घनघोर घटाएँ उनै आयी है। झलमलाती हुई बिजुरी चमक रही है, उसके मध्यसे बज्ज-सी ध्विन फूट रही है, जो राजुलको विष-चेलिके समान लगती है। पत्रीहा 'पिउ-पिउ' रट रहा है। दादुर और मोर बोल रहे है। ऐसे समयमे यदि नेमीश्वर मिल जायें तो राजुल अत्यधिक सुखो हो।'' उ

१. उमटी विकट घनघोर घटा चिहुँ ओरिन मोरिन सोर मचायो। चमकै दिवि दामिनि यामिनि कुंभय भामिनि कुं पिय को संग भायो। लिव चातक पीउ ही पीड़ लई, भई राजहरी भुंइ देह दिपायो। पितयौं पैन पाई री प्रीतम की अली, श्रावण आयो पे नेम न आयो।। किव लक्सीवल्लम, नेमिराजुलबारहमासा, पहला पद्य, इसी अन्यका दूसरा अध्याय।

२. स्वाति बूंद चातक मुख परे। समुद सीप मोती सब भरे।।
सरवर सँविरि हँस चिल आये। सारस कुरलींह खंजन देखाये।।
भा परगास काँस बन फूले। कंत न फिरे विदेसींह भूले।।
जायसी, पद्मावत, पं०रामचन्द्र शुक्ल सन्पादित, काशी नागरी प्रचारिणी संभा,
तृतीय संस्करण, वि० सं० २००३, ३०।७, पृ०१५३।

३. घन की घनघोर घटा उनहो, विजुरी चमकंति झलाहिल सी। विचि गाज अगाज अवाज करंत सु, लागत मो विष वेलि जिसी।। प्रीया पिड पिड रटत रयण जु, दादुर मोर वदै ऊलि सी। ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिलै, सुख होत कहै जसराज रिसी।। जिनहर्ष, नेमि बारहमासा, इसी अन्थका दूसरा अध्याय।

## आध्यात्मिक होलियाँ

जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियोंकी रचना करते रहे हैं। उनमें होलीके अंग-उपांगोका आत्मासे रूपक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, पावनता भी आ जाती है। ऐसी रचनाओको 'फाग' कहते है। इस विषयमें किंव बनारसीदासका 'फाग' बहुत हो प्रसिद्ध है। उसमें आत्मारूपी नायक शिवसुन्दरी-से होली खेला है। किंवने लिखा है, ''सहज आनन्दरूपी वसन्त आ गया है, और शुभ भावरूपी पत्ते लहलहाने लगे हैं। सुमितिरूपी कोकिला गहगही होकर गा उठी है, और मनरूपी भौरे मदोन्मत्त होकर गुँजार कर रहे हैं। सुरितरूपी अग्निज्वाला प्रकट हुई है, जिससे अष्टकर्मरूपी वन जल गया है। अगोचर अमूर्तिक आत्मा धर्मरूपी फाग खेल रहा है। इस भाँति आत्मध्यानके बलसे परमज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्मरूपी होली जल गयी और आत्मा शान्त रसमें मग्न होकर शिव-सुन्दरीसे फाग खेलने लगा।"

"विषम विरष पूरो मयो हो, श्रायो सहज वसंत ।
प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, मन मधुकर मयमंत ॥
सुमित कोकिला गहगही हो वही अपूरव बाउ ।
सरम कुहर बादर फटे हो, घट जाड़ो जड़ताउ ॥
ग्रुम दल परलव लहलहे हो होहिं अग्रुम पनझार ।
मिलन विषय रित माळती हो, विरित वेलि विस्तार ॥
सुरित अग्नि ज्वाला जगी हो, समिकत मानु अमंद ।
हदय कमल विकसित मयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥
परम ज्योति प्रगट मई हो, लागी होलिका आग ।
आठ काठ सब जिर नुझे हो, गई तताई माग ॥"

किव द्यानतरायने दो जत्थोंके मध्य होलीकी रचना की है। एक ओर तो वृद्धि, दया, क्षमारूपी नारियाँ है और दूमरी ओर आत्माके गुणरूपी पुरुष है। ज्ञान और ध्यानरूपी डफ तथा ताल बज रहे है, उनसे अनहदरूपी घनघोर शब्द निकल रहा है। धर्मरूपी लाल रंगका गुलाल उड़ रहा है, और समतारूपी रंग दोनों ही पक्षोंने घोल रखा है। दोनों ही दल प्रश्नके उत्तरकी मौति एक-दूसरेपर पिचकारी भर-भरकर छोड़ते हैं। इघरसे पुरुषवर्ग पूछता है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधरसे स्त्रियाँ पूछती है कि तुम किसके छोरा हो। आठ कर्मरूपी काठ अनुभवरूपी अग्निमे जल-बुझकर शान्त हो गये। फिर तो सज्जनों-

१. बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मफान, ए० १५४-१५५।

के नेत्ररूपी चकोर, जितरमणीके आनन्दचन्दकी छितिको टकटकी लगाकर देखते ही रहे।"

"श्रायो सहज बसंत खेलें सब होरी होरा।

उत बुधि दया छिमा बहु ठाढ़ीं, इत जिय रतन सजे गुन जोरा॥

ज्ञान ध्यान डफ ताळ बजत हैं, श्रनहद शब्द होत घनघोरा।

घरम मुराग गुळाळ उड़त है, समता रंग दुहूँ ने घोरा॥

परसन उत्तर भिर पिचकारी, छोरत दोनों किर किर जोरा।

इततें कहें नारि तुम काकी, उततें कहें कौन को छोरा॥

थाठ काठ अनुमव पावक में, जळ बुझ शान्त मई सब ओरा।

हानत शिव श्रानन्द चन्द छिन, देखहिं सङ्जन नैन चकोरा॥

भूषरदासको नायिकाने भी अपनी सिखयोंके साथ श्रद्धा-गगरीमें आनन्दरूपी जलसे रिचरूपी केशर घोलकर, और रंगे हुए नीरको उमंगरूपी पिचकारीमे भरकर अपने प्रियतमके ऊपर छोड़ा। इस भाँति उसने अत्यधिक आनन्दका अनुभव किया।

जगरामकी होलियों में चित्र उपस्थित करनेकी अद्भुत क्षमता है। एक ओर जिनराजा है, दूसरी ओर बुद्ध परिणित रानी। दोनों एक-दूसरेके हृदयको, अनुभवरूपी रंगसे, सुरितरूपी पिचकारीके द्वारा छिड़क रहे हैं। दोनोंके अंग-अंग रंगमें सराबोर हो गये हैं। कोई बचा नहीं हैं। इस सुखमें दोनों लीन हैं। किसी प्रकार भी बिछुडते नहीं बनता। दोनो अतुल अनन्त वीर्यसे युक्त है। प्रभुके इस अद्भुत कौतुकको देखकर दर्शकका मनरूपी नट उमंगित होकर नाचे बिना नहीं रह सकता।

''होरी को श्राङ्यो ख्यारू मच्यो है । जिनराजा सुद्धि परिणति रानी, रस बस दोऊ चाहि रच्यो है ॥

चानतराय, चानतपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ८६वाँ पद, मृ० ३६-३७।

सरघा गागर मे ६चि रूपि, केसर घोरि तुरंत ।
 आनंद नीर उमंग पिचकारी, छोडो नीको भंत ॥
 होरी खेलोंगो, घर आये चिदानंद कंत ॥
 भूषरदासका पद 'होरी खेलोंगी', अध्यात्मपदावली, पं० राजकुमार सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ए० ७४ ।

इ. पदसंग्रह नं ० ४६२, पत्र ३६, वशीचन्दजी मन्दिर, जयपुर ।

अनुसव रंग सुरति पिचकारी, छिरकत हिय रे यो निहच्यौ हैं। अंग-अंग सरवंग सगवगे, दुहुषां कोऊ नाहि वच्यौ है। सुख में छीन न विछुरत क्यों हू, वीरज अनुळ अनन्त जच्यौ है। जग प्रभु को अद्भुत कौतुक छिल, मन नट मेरी उमिंग क्यौ है।"

इस बार जगरामके प्रभुके लिए जैसी अच्छी होलो बन पड़ो है, अन्य किसीके लिए नहीं। उनकी निज परिणित रानीने उन्हें भी अपने रंगमें रंग लिया है। उसका रंग ऐसा-वैसा नहीं है। वह ज्ञानक्ष्मी सिलल, दृगक्ष्मी केसर और चारित्रक्ष्मी चोवाको मिलाकर बनाया गया है। रंगके साथ ही दूसरी ओरसे दयाक्ष्मी गुलाल-अबीरका भी प्रयोग हो रहा है। रानीने सुखक्ष्मी नशेमे राजाको छका डाला है। नय और व्रतक्ष्मी नर्तिकयाँ नाना भावोंसे नृत्य करती हैं। वे स्याद्वाद क्ष्मी नादको अलापते हुए भिन्न-भिन्न लय और तानोसे रिझाती रहनी है। रानीने राजाको इस प्रकार रसके वशमे कर लिया है कि वह अन्यत्र नहीं जा पाता। उससे सर्वस्वरूपी फगुवा लेकर अपने मन्दिरमें विरमा लिया है।

"ऐसी नीकी होरी प्रभु हो कें बनि आवै। निज परनित रानी रंग भीनी अपने रंग खिळावै।। ग्यान सिळळ द्वग केसर चारित चोवा चरिव रचावै। दया गुळाळ अवीर उड़ावै सुषमद छक्ति छकावै।। नयवत मृत्यकारिनी नाचै नाना भाव बतावै। स्याद्वाद सोइ नाद अळापत ळय तानन सौँ रिझावै॥ ऐसे रस बस करि छीने जो अनत न जानन पावै। सरवस फगुवा ळै जगपित पै निज मन्दिर विरमावै॥"

नगरमे होरी हो रही है। सर्वत्र आनन्द छाया है। बेचारी सुमित उससे नितान्त वंचित है। उसका पित चेतन घर नहीं है। वह दुःखी है—अतीव दुःखी। उसका दुःख केवल विरह-जन्य हो नहीं है, अपितु इसलिए भी है कि पित सौत कुमितके घर होली खेल रहा है। किस भौति लाया जाये। अन्तमें उसने 'जिन-स्वामी' से प्रार्थना की कि उसे समझाकर लौटालनेमें सहायता करें।

१. पदसंग्रह नं ४८, पत्र २६ दिगम्बर जैन मंचायती मन्दिर, बड़ौत।

नगरमे हो रही हो ।
 मेरो पिय चेनन घर नाहीं, यह दुष सुनि है को ॥
 सौति कुमति कें राचि रहचौ है, किह विधि ल्याबूं सो ।
 खानित सुमित कहै जिन स्वामी, तुम कछु सिष्या दो ॥
 पदसंग्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बडौत (मेरठ)।

जब 'पिया' घर नहीं तो 'पत्नी' किससे होली खेले। वह होली न खेल सकेगी। उसके लिए इस वर्षकी होली कोरी हैं। ऐसे समय वह उस होलीकी याद करती है, जब वह उपशमकी केशर घोलकर प्रियतमके साथ खेली थी। सुमित भगवान्से हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु! मैं पुनः वह समय कब पाऊँगी,

"पिया बिन कासौं षेठों होरी। भातसराम पिया घर नाहीं मोकूं होरी कोरी।। येक बार प्रीतम हम षेठे उपसम केसरि घोरी। द्यानति वह समया कब पाऊँ समित कहैं कर जोरो॥"

महात्मा आनन्दघनने 'आघ्यात्मिक क्षेत्र'में विरहकी विविध दशाओं के अनुपम चित्र खींचे हैं। प्रिया विरहिणी है। उसका पित बाहर चला गया है। वह पित बिना सुध-बुघ खो बैठी है। महलके झरोखेमे उसकी आँखें झूल रही है। पित नहीं आया। अब वह कैसे जोवे। विरहरूपी भुवंगम उसकी प्राणरूपी वायुको पी रहा है। शीतल पंखा, कुमकुमा और चन्दनसे कुछ नहीं होता। शीतल पवनसे विरहानल हटता नहीं, अपितु तन-तापको और भी बढ़ाता है। ऐसी ही दशामें एक दिन होली जल उठी। सभी चाँचरके खेलमें मस्त हो गयीं। विरहिणी कैसे खेले। उसका मन जल रहा है। उसका समूचा तन खाख (धूल) होकर उड़ा जाता है। होली एक ही दिन जलती है, उसका मन तो सब दिन जलता है। होलीके जलनेमें आनन्द है और इस जलनमें तीव्र दु:ख,

"पिया बितु शुद्ध बुद्ध भूली हो। अंख लगाइ दुख महल के झरखे झुली हो।। श्रीतम श्राणपति विना श्रिया, कैसें जीवे हो। श्रान पवन विरहादशा, अयंगम पीवे हो।। श्रीतल पंखा कुमकुमा, चंदन कहा लावे हो। अनक न विरहानल पेरें, तनताप बढ़ावे हो।। फागुन चाचर इकनिशा, होरी सिरगानी हो। मेरे मन सर दिन जरे, तन खाख उड़ानी हो॥"

१. वही।

२. श्रानन्दधनपदसंग्रह, श्रीमद् बुद्धिसागरजीकृत गुजराती भावार्थसहित, श्रध्यात्म-ज्ञानप्रसारकृ मण्डल, बम्बई, वि० सं० १६६४, पद ४१, प० ११६०१२३।

#### अनन्य प्रेम

प्रेममे अनन्यताका होना अत्यावश्यक है। प्रेमीको प्रियके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है। माँ बापने राजुलसे दूमरे विवाहका प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुलको नेमीश्वरके साथ भाँवरे नहीं पड़ने पायी थी। किन्तु प्रेम भाँवरोको अपेक्षा नहीं करना। राजुलको तौ सिवा नेमीश्वरके अन्यका नाम भी श्विकारी नहीं था। इसी कारण उसने माँ-बापको फटकारते हुए कहा, ''हे तात! तुम्हारी जीभ खूब चली है, जो अपनी लड़कीके लिए भी गालियाँ निकालते हो। तुम्हे हर बात सँभालकर कहना चाहिए। सब स्त्रियोंको एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस संसारमें केवल नेमि-प्रभु ही एक मात्र पति है।"

"काहे न बात सम्हाल कही तुम जानत हो यह बात मली है। गालियाँ काढ़न हो हमको सुनो तात मली तुम जीम चली है।। मैं सबको तुम तुक्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है। या मव में पित नेम प्रभू वह लाल विनोदी को नाथ बली है।

महातमा आनन्दघन अनन्य प्रेमको जिस भाँति आध्यात्मिक पक्षमें घटा सके, वैसा हिन्दीका अन्य कोई किव नहीं कर सका। कबीरमें दाम्पत्यभाव है और आध्यात्मिकता भी, किन्तु वैसा आकर्षण नहीं, जैसा कि आनन्दघनमें हैं। जायसीके प्रवन्ध काव्यमें अलौकिककी ओर इशारा भले ही हो, किन्तु लौकिक कथानकके कारण उसमें वह एकतानता नहीं निभ सकी है, जैसी कि आनन्दघनके मुक्तक पदोमें पायी जाती हैं। सुजानवाले घनानन्दके बहुत-से पद 'भगवद्भिक्त' में वैसे नहीं खप सके, जैसे कि सुजानके पक्षमें घटे हैं। महात्मा आनन्दघन जैनोंके एक पहुँचे हुए साधु थे। उनके पदोंमें हृदयकी तल्लीनता है। उन्होंने एक स्थानपर लिखा है, ''सुहागिनके हृदयमें निगुण ब्रह्मकी अनुभूतिसे ऐसा प्रेम जगा है कि अनादिकालसे चली आनेवाली अज्ञानकी नीद समाप्त हो गयी। हृदयके भीतर भिवतके दीपकने एक ऐसी सहज ज्योतिको प्रकाशित किया है, जिससे घमण्ड स्वयं दूर हो गया और अनुपम वस्तु प्राप्त हो गयी। प्रेम एक ऐसा अचूक तीर है कि जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है। वह एक ऐसा वीणाका नाद है, जिसको सुनकर आत्मारूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है। प्रभु तो प्रेमसे मिलता है, उसकी कहानी कही नहीं जा सकती।''

"सुहागण जागी अनुभव प्रीत, सुहा०। निन्द अज्ञान अनादि की मिट गई निज रीति॥ सुहा०॥१॥

१. विनोदीलाल, नेमिब्याह, जैन सिद्धान्तभवन श्राराकी हस्तलिखित प्रति।

घट मन्दिर दीपक कियो, सहज सुज्योति सरूप । आप पराइ आप हो, ठानत वस्तु अनूप ।।सुहा० ॥२॥ कहा दिखाबुं और कूं, कहा समझाउं भोर । तीर अचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठोर ॥सुहा० ॥३॥ नाद विलुद्धो प्राण कूं, गिने न तृण मृगलोय । आनन्दघन प्रसु प्रेम का, अकथ कहानी वोय ।।सुहा० ।।४॥

भक्तके पास भगवान् स्वयं आते हैं। भक्त नहीं जाता। जब भगवान् आते हैं, तो भक्तके आनन्दका पारावार नहीं रहता। आनन्दवनकी सुहागन नारीके नाथ भी स्वयं आये हैं, और अपनी 'तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया हैं। छम्बी प्रतीक्षाके बाद आये नाथको प्रसन्नतामे, पत्नीने भी विविध भौतिके प्रशंगार किये हैं। उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचिके रंगमे रेंगी साड़ी घारण की है, भिवतकी मेहँदी राँची है और भावका सुखकारी अंजन लगाया है। सहज स्वभावकी चूड़ियाँ पहनी है और थिरताका भारी कंगन घारण किया है। घ्यानच्यी उरवसी गहना वक्षस्थलपर पड़ा है, और पियके गुणकी मालाको गलेमे पहना है। सुरतके सिन्दूरसे मॉनको सजाया है और निरितकी वेणोको आकर्षक ढंगसे गूँया है। उसके घटमे त्रिभुवनको सबसे अधिक प्रकाश्यमान ज्योतिका जन्म हुआ है। वहाँसे अनहदका नाद भी उठने लगा है। अब तो उसे लगातार एकतानसे पियरसका आनन्द उपलब्ध हो रहा है।

"आज सुद्दागन नारी ॥अवध्र श्राज ।।

मेरे नाथ श्राप सुध कीनी, कीनी निज अंगचारी ॥अवध् । ॥ ॥ धेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पिंदरें जिनी सारी ।

महिंदी मक्ति रंगकी राची, मात्र अंजन सुखकारी ॥अवध् ।। २॥

सहज सुमाव चूरीयाँ पेनी, थिरता कंगन मारी ।

ध्यान उरवसी उर में राखी, पिय गुन माल अधारी ॥अवध् ।। ३॥

सुरत सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेनी समारी ।

उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिसुवन, आरसी केवल कारी ॥अवध् ।। ४॥

उपजी धुनि अज ।। की श्रनहद, जीत नगारे वारी ।

इस्ही सदा आनन्द्व । बरावत, बिन मोरे इक तारी

महात्मा श्रानन्द्रघन, श्रानन्द्रधनपदसंग्रह, श्रथ्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, चौथा पद, १० ७।

२. वही, २०वाँ पद ।

ठीक इसी माँति बनारसीदासकी 'नारी' के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट हुए हैं । वह इघर-उघर भटकी नहीं । उसने अपने हृदयमें घ्यान लगाया और निरंजनदेव आ गये । अब वह अपने खंजन-जैसे नेत्रोंसे उसे पुलकायमान होकर देख रही है, और प्रसन्नतासे भरे गीत गा रही हैं । उसके पाप और भय दूर भाग गये हैं । परमात्मा-जैसे साजनके रहते हुए, पाप और भय कैसे रह सकते हैं । उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव-जैसा सुन्दर और सुघारस-सा मधुर हैं । वह कर्मोंका क्षय कर देनेसे तुरन्त मिल जाता है ।

#### विनयभाव

रितके तीन प्रधान रूपोंमे 'भगविष्टिषयक रित' ही मुख्य है, और निरूपणकी दृष्टिसे उसमे विनयके सभी पद आ जाते हैं। 'विनयभाव'को ही साहित्य-परम्परामें 'सेव्य-सेवकभाव' और 'दास्यभाव'भी कहा जाता है। इसमें अपनी लघुता, दीनता, आराध्यकी महत्ता, याचना और शरणागतकी रक्षाका भाव प्रमुख होता है। सेवाको अनुवृत्ति भी कहते हैं, अनुवृत्ति वह है, जो निष्कामतासे अनुपाणित हो। भिवतसे सम्बन्धित दास्यभाव आराध्यकी महत्ताकी स्वीकृतिपर आधारित है, निजी स्वार्थपर नहीं।

#### सेवा

सोलहवों शताब्दीके सामर्थ्यवान् किव श्री मेरुनन्दन उपाध्यायने लिखा है, "अजितनाय और शान्तिनाथ मंगलदायक, श्रीसम्पन्न और पूनोके चन्द्रकी मौति सुख प्रदान करनेवाले हैं। दोनो ही संसारके गुरु है और नेत्रोंको आनन्दित करते है। उन जिनवरोको प्रणाम करके और उनके गुणोंको गाकर जो उनकी सेवा करता है, उसके पुण्यके मण्डार भर जाते हैं और उसका मानव-भव सफल हो

१. म्हारे प्रगटे देव निरंजन ।

अटकी कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रंजन ॥ म्हारे० ॥१॥ खंजन दृग दृग नयनन गाऊँ चाऊँ चितवत रंजन ॥ सजन घट अंतर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥ म्हारे० ॥२॥ बोही कामदेव होय काम घट वोही मंजन ॥ और उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खंजन ॥म्हारे० ॥३॥ बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, 'दो नये पद', पृ०२४०क ॥

जाता है।" इसी शताब्दीके प्रसिद्ध किव ब्रह्म जिनदासने, भगवान् ऋषभदेवसे न मोक्ष माँगा और न इहलौकिक वैभव। उन्होंने कहा, ''हे प्रभु! हमे जन्म-जन्ममे आपके चरणोंकी सेवाका अवसर मिलें।'' अठारहवी शताब्दीके किव भूधरदासने 'भूधरिवलास'के एक पदमे लिखा है, ''हे भगवन्! मैं याचक हूँ और आप दानी हो। मुझे और कुछ नही चाहिए, केवल सेवाका वरदान देनेकी कृपा करें।" 'जैनशतक'की एक 'भगवत-प्रार्थना'मे भी उन्होंने यह ही कहा है, ''हे सर्वज्ञ देव! सदैव तेरो सेवाका अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है।"

भक्त यह कभी नहीं चाहता कि वह अकेला ही अपने आराध्यकी सेवा करे, अपितु उसे तो यह देखकर परमानन्द मिलता है कि विश्वके बड़े-बड़े वैभवशाली जीव भी उसके आराध्यकी सेवा करते हैं। सत्तरहवी शताब्दीके किव कुशललाभने लिखा है, "हे भगवन्! तुम्हारा यश इस पृथ्वीपर और उस समुद्रमें, जहाँ असंख्य दोप देदीप्यमान है, तथा उस व्योममें, जहाँ अखण्डित सुर चलते-फिरते हैं, छाया हुआ है, असुर, इन्द्र, नर, अमर विविध व्यन्तर और विद्याधर तुम्हारे पैरोको सेवा करते हैं, और निरन्तर जाप लगाते हैं। हे पाश्विजनेन्द्र! तुम समूचे जगत्के नाथ हो, और सेवकोकी मनोकामनाओको विन्तामणिके समान पूरा करते हो। तुम सम्पत्ति भी देते हो और बोतरागी पथपर भी बढाते हो।" पण्डे रूपचन्दके पंच मंगलका 'जन्मकल्याणक' तो भगवान्की सेवाका ही एक

मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए।
 जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयणाणदुए।।
 वे जिणवर पणमेविए, वे गुँण गाइ सुसंसेविए।
 पुन्य भंडार भरेसुए, मानव भव सफल करेसुए॥
 मेरुनन्दन उपाध्याय, अजितशान्तिस्तवनम्, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय।

२. तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणों पसावतो । मिन भिन स्वामी सेवसुं ए, लागु सह गुरु पाय तो ॥ ब्रह्म जिनदास, ब्रादिपुराण, इसी बन्थका दूसरा अध्याय।

३. भूधरको सेवा वर दीजे।
 मैं जाचक तुम दानी।
 मैं तो थाको आज महिमा जानी।।
 भूषरविलास, कलकत्ता, ४३वाँ पद, पृ० २४।

४. आगम अम्यास होहु सेवा सर्वज्ञ तेरो, संगति सदैव मिलै साधरमीजन की । जैनरातक, कलकत्ता, ६१वॉ पद, ५० ३०।

५. इसी अन्यका दूसरा अध्याय, कुशललाभ।

पुनीत चित्र है। इसके अतिरिक्त 'ज्ञानकल्याणक' में केवलज्ञानके प्राप्त हो जाने-पर भगवान्के समवशरणकी रचना स्वयं कुबेरने की थी, जो उसके सेवा-भावकी ही प्रतीक है। उस समवशरणमें विराजमान भगवान्की जो नर-नारी सेवा करते थे, उनको अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता था। मास्त नामके देवता तो समवशरणके आस-पामकी योजन-प्रमाण पृथ्वीको सदैव झाड़-बुहारकर पवित्र और निर्मल रखते थे। उसपर मेत्रकुमार नामके देवता गन्धोदककी सुवृष्टि करते थे। भक्त देवगण, भगवान्के चलते समय उनके नीचे कमलोकी सृष्टि करते थे।

भैया भगवतीदासने भगवान् पार्श्व जिनेन्द्रको सेवाकी बात करते हुए लिखा है, ''हे जीव! तू देश-देशान्तरोंमें क्यां दौड़ता फिरता है, इन्द्र और नरेन्द्रोको क्यों रिझाता है? देवी-देवताओको क्यों मनाता है, और क्यों चन्द्रको सिर झुकाता है। सूर्यको अंजलीबद्ध होकर नमस्कार क्यों करता है, और क्यों पाखण्डी तपस्वियोंके पैर छूता फिरता है। न जाने तू पार्श्व जिनेन्द्रकी सेवा क्यों नहीं करता, जिससे तेरा दिन और रातका सोच ही समाप्त हो जाये।"

"काहे को देश दिशांतर धावत, काहे रिझावत इंद निरंद । काहे को देवि औ देव मनावत, काहे को शीस नवावत चंद ॥ काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोरत मूढ सुनिंद । काहे को शोच करै दिन रैन तूं, सेवत क्यों निहं पार्श्व जिनंद ॥

'भैया'का पूर्ण विश्वास है कि भगवान्के चरणोंको सेवा करनेसे तुरन्त ही अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और इतनी 'रिद्धि-सिद्धियाँ' मिलतो है कि उनसे चिरकालतक परमानन्दका अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने 'अहिक्षिति पार्श्विजन स्तुति' में लिखा है, ''अश्वसेनके नन्द आनन्दके कन्द है, अथवा पूनमके चन्द अथवा दिनन्द हैं। वे कर्मोंके फन्देको हरते, भ्रमका निकन्दन करते,

१. पायडे रूपचन्द, पंचमंगल ज्ञानकल्यायक, १६वॉ पद्य, ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५७ ई०, पृ० १००।

अनसुरै मरमानन्द सबको, नारि नर जे सेवता।
 जोजन प्रमान घरा सुमार्जीह, जहाँ मास्त देवता।।
 पुनि करींह मेघकुमार गंघोदक सुवृष्टि सुहावनी।
 पद कमल तर सुर खिपींह कमल सु, घरणि सिस सोभा बनी।
 वही, पच १६वॉ, प० १०१।

३. ब्रह्मविलास, जैन प्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन् १६२६ ई०, द्वितीया-बृत्ति, पृ० ६१।

दुःख-द्वन्द्वको चूरते और महाचैनके सुखको पूरते हैं। सुरेन्द्र उनकी सेवा करते है, नरेन्द्र गुण गाते है, और मुनीन्द्र ध्यान लगाते हैं, और इस भौति सभीको अत्य-धिक सुख मिलता है। वे भगवान् जिनचन्द्र क्षण-भरमे ही आनन्दकी सुगन्धि बिखेर देते हैं।"

> "आनंद को नंद कियों प्नम को चंद कियों, देखिए दिनंद ऐसो नन्द अश्वसेन को। करम को हरे फंद अम को करे निकंद, चूरे दुख द्वन्द्व सुख पूरे महा चैन को।। सेवत सुरिंद गुन गावत निरंद भैया, ध्यावत सुनिंद हैतेहू पावें सुख ऐन को। ऐसो जिनचंद करे, छिन में सुछंद सुती, ऐक्षित को इंद पाइवें पूजों प्रसु जैन को।।"

अठारहवीं शताब्दीके किन बिहारीदासने अपनी पिछली करनीपर पश्चात्ताप करते हुए भगवान्से प्रार्थना की है, ''मैं सदैव तृष्णाकी दाहमें पजरता रहा हूँ, और समता-सुधाको चखा तक नहीं। अपूर्व भगवत् स्वादके बिना मैं विषयरसका ही भक्षण करता रहा। हे प्रमु! अब सदा मेरे हृदयमे बसो, और मै सदैव आपके चरणोंका सेवक रहूँ।'' जगतरामने भी 'जैन-पदावली'में 'साहिब सेवगताई'-के पुष्ठ होनेकी ही याचना की है। शिरोमणि जैनने अपने 'धर्मसार'में भगवान् महावीरके उन चरणोमे श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया है, जिनकी इन्द्र और नरेन्द्र निरन्तर सेवा किया करते है, और जिनका स्मरण करने मात्रसे ही पाप विलीन हो जाते हैं। कि कि जिनहर्षने अपनी 'चौबीसी' के प्रथम छन्दमें ही लिखा है,

१. वही, श्रहिचित पार्श्वजिन स्तुति, २०वाँ पद्य, १० १६२।

२. परचाह दाह दह्यो सदा कबहूं न साम्य सुषा चस्यो ।
अनुभव अपूरव स्वादु विन नित विषय रस चारो मस्यो ॥
अब बसो मो उर मे सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहों ।
वर भिवत अति दृढ होहु मेरे, अन्य विभव नहीं चहों ॥
विहारीदास, जिनेन्द्रस्तुति, बृहज्जिनवायी-संग्रह, सन्नाट् संस्करण, मदनगंज, किशनगढ़, ५वाँ पद्य, पृ० १२७-१२८ ।

३. जगतराम, जैन पदावली, इसी अन्यका दूसरा श्रध्याय, जगतराम ।

४. शिरोमिखिदास, धर्मसार, इसी अन्धका दूसरा अध्याय, शिरोमिख रास ।

"भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रवे दर्शन मात्रसे पाप दूर हो जाते है और आनन्द बढता है। उन भगवान्की सुर, नर और इन्द्र सदैव सेवा किया करते है।"

#### दीनता

दीनताका अर्थ 'विघियाना' नहीं है, अपितु आराध्यके गुणोसे प्रभावित होकर अपनी विनम्रता अभिव्यक्त करना है। चापलूसी स्वार्थजन्य होती है, जब कि दीननामे भक्ति-भाव ही प्रधान है। चापलूसीमे विवशता है और दीनतामे स्वत.प्रेरकता। दीनका हृदय पावन होता है, जब कि चापलूसका अपावन। श्री वियोगीहरिका कथन है, ''दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन हृदय है। दीन हृदय ही मन्दिर है, दीन हृदय ही मस्जिद है और दीन हृदय ही गिरजा है।" दीन अपने दीनबन्धुसे याचना भी करता है किन्तु स्वाभिमानके साथ। महात्मा तुल्कसीदासने उसको मानी मँगना लिखा है। यह हो उसकी शान है।

भूषरदासके पदोंमें 'दीनदयालु' शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने भगवान् जिनेन्द्रको सम्बोधन करते हुए लिखा है, ''हे जगतगुरु! हमारी एक अरज सुनिए। तुम दीनदयालु हो और मैं संसारी दृखिया हूँ। इस मंसारको चारों गतियोमे घूमते-घूमते मुझे अनादिकाल बीत गया और किंचिन्मात्र भी सुख नही पा सका। दुःख-ही-दुःख मिलते रहे। हे जिन! तुम्हारे सुयशको सुनकर अब तुम्हारे पास आया हूँ। तुम संसारके नीति-निपुण राजा हो। हमारा न्याय कर दीजिए।''3

श्री द्यानतरायने विनय-भरा उपालम्भ, अपने दोनदयालु भगवान्को दिया है। उन्होने कहा, ''हे प्रभु! तुम दीनदयालु कहलाते हो, किन्तु स्वयं तो मुक्तिमे जा बैठे हो और हम इस संसारमें मर-खप रहे हैं। हम तो मन और वचनसे तीनो काल तुम्हारा नाम जपते हैं, और तुम हमें कुछ नहीं देने। बताओं फिर हमारा क्या हाल होगा। हम भले बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे

१. देख्यौ ऋषभ जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयौ। प्रथम जिनंद चन्द किल सुर-तरु कंद। सेवै सुर नर इंद आनन्द भयौ॥ १॥ दे०॥

२. श्री वियोगी हरि, दीनोंपर प्रेम, 'जीवन श्रीर साहित्य', टॉ० उदयमानुसिंह सम्पादित, श्रीराम मेहरा एएड कम्पनी, श्रागरा, जून १६५६, १० १०६।

३. भूधरदास, वीनती, बृहिजिनवाणी संमह, पृ० ५३०।

भक्त है और तुम हमारी चालको जानते हो। हम कोई भौतिक वैभव नहीं चाहते, केवल आप हमारे राग-द्वेषोंको हटा दीजिए। हे प्रभु! हमसे कितनी ही भूलें हो गयी हों, और हमने कितने ही पाप किये हों, किन्तु आप तो करणाके समुद्र हो। हमको एक बार और केवल एक बार इस संसारसे निकाल लो, बस इतना ही निवेदन है।"

#### लघुता

आराष्यके समक्ष लघुताको अनुभूति सात्त्विकताकी द्योतक है। बिना उसके भवतका सिर भगवान्के चरणोंपर झुक ही नहीं सकता। लघुतासे अहंकार हटता है और विनय उत्पन्न होती है। तुलसीदासकी विनयपित्रका—लघुताके भावसे ही ओतप्रोत है। जैन भक्त कवियोंकी रचनाओं भी लघुताका भाव है।

किन बनारसीदासने भगवान् जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हुए कहा, "जो कमठ-के मानका भंजन करनेवाले, गरिमा और गम्भीर गुणोंके समुद्र है, तथा जिनके यशका वर्णन करके सुरगुरु भी पार प्राप्त नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी उन्हींके यशकों कहनेका प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात् भगवान्का यश महत् है और मेरी बुद्धि अल्प। प्रभुका स्वरूप अत्यधिक अगम्य है और अथाह, मैं उसको वैसे ही नहीं कह सकता, जैसे दिन-अन्ध उलूक रिव-किरनके उद्योतको नहीं कह सकता।"

भक्तके पास ऐथी बुद्धि नहीं जो वह भगवान् जिनेन्द्रकी स्तुति कर सके, किन्तु फिर भी वह करता है, क्योंकि करे बिना रह नहीं सकता। पाण्डे हेमराजने इसी भावको लेकर अपनी लघुता अभिव्यक्त की है, ''मैं बुद्धिहीन होते हुए भी आपके चरणोंकी स्तुति करनेका प्रयास कर रहा हूँ, यह वैसा ही है जैसे कि कोई मूर्ख बालक जलमे प्रतिबिम्बित चन्द्रको पकड़नेकी इच्छा करता है। आपके अगण्य गुणोंको कहना, प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रको भुजाओंसे तैर जाना है।" अपनी लघुता दिखाते हुए पाण्डे रूपचन्दने 'निर्वाण कल्याण'के अन्तमें

१. इसी अन्थका दूसरा अध्याय, बानतराय।

२. बनारसीदास, कल्याग्यमन्दिर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, बनारसीविलास, जयपुर, १६४४, पृ० १२४।

३. पायडे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, बृह्बिजनवाखी संग्रह, १६५६ ई०, ६० १६४।

लिखा है, "बुद्धि-होन होते हुए भी मै, मिनतसे विवश होकर ही भगवान्की स्तुति कर सका हूँ। मेरा मंगलगीत प्रबन्ध, बुद्धिके न होते हुए भी भिक्तिसे ही अनुप्राणित है।"

भक्त भगवान्को स्तुति करना चाहता है, किन्तु कैसे करे उसमे सामर्थ्य तो है ही नही। इसी भावको आकर्षक ढंगसे अभिन्यक्त करते हुए द्यानतरायजीने कहा, "हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति किस ढंगसे करूँ। जब गणघर भी करते हुए पार प्राप्त नही कर पाते, तो फिर मेरी बुद्धि क्या है। इन्द्र जन्म-भर सहस्र जिह्नाओं को घारण कर तुम्हारे यशको कहता है, फिर भी पूरा नही कह पाता। फिर भला मैं एक जिह्नामे उसे कहनेमे कैसे समर्थ हो सकता हूँ। मेरा यह प्रयास वैसा ही होगा, जैसे उल्लू सूर्यके गुणोंको कहनेका उपक्रम करे। हे भगवन्! तुम्हारे गुणोंको कहनेका वचनोंमे वैसे ही बल नहीं है, जैसे नेत्रोंमें आकाशके तारे गिननेको शक्त नहीं होती।"

''प्रभु में किहि विधि श्रुति करों तेरी।

गणधर कहत पार नहिं पाने, कहा बुद्धि है मेरी॥ प्रभु०॥१॥

शक जनम मिर सहस जीम धिर तुम जस होत न पूरा।

एक जीम कैसें गुण गावें उल्द्रू कहै किमि सूरा॥ प्रभु०॥२॥

चमर छत्र सिंहासन बरनों, ये गुण तुमतें न्यारे।

तुम गुण कहत वचन बक्ड नाहीं नैन गिने किमि तारे॥ प्रभु०॥३॥''

### आराध्यकी महिमा

आराध्यकी महिमाकी स्वीकृतिके बिना विनयका भाव निभ ही नहीं सकता। जबतक भक्त आराध्यके गुणोंपर विमुख न होगा, उसकी उपासनामे न तो एक-तानता आयेगी और न सचाई। आराध्यकी महिमाकी अनुभूति जितनी गहरी होती जायेगी भक्तका हृदय उतना ही पुनीत और आराध्यमय हो जायेगा। उपास्यके गुणोंकी चरम अनुभूति पुज्य और पुजकके भेदको मिटा देती है।

सोलहवीं शताब्दीके कवि पद्मतिलकने 'गर्भ विचार स्तोत्र'का निर्माण किया था, जिसमे भगवान् जिनेन्द्रकी महिमाका वर्णन करते हुए उन्होने लिखा है,

मैं मितिहीन भगितिवस भावन भाइया ।

मंगल गीत प्रबन्ध सु निजगुंण गाइया ।।

पायडे रूपचन्द्र, मंगलगीत प्रबन्ध, निर्वाणकल्याणक, २५वाँ पद्म, ज्ञानपीठ
पूजांजलि, पृ० १०३ ।

२. चानतराय, चानतपद संग्रह, कलकत्ता, ४५ झाँ पद, ५० १६-२०।

"हे भगवन्! तुम्हारा दर्शन करने मात्रसे ही मुझे ऐसा विदित होता है जैसे कि उत्तम चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आंगनमे कल्पवृक्ष विविध फलोसे फर गया हो और जैसे हमारे घरमे सुरधेनुका ही अवतार हो गया हो। जिस किमीने भगवान् ऋषभनाथको अपनी भिक्तसे प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी मनोवांख्यित अभिलापाएँ सहजमे ही पूरी हो जाती है।" इसी शताब्दीके एक दूसरे किव मेश्नन्दन उपाध्यायने अपने 'सीमन्धर जिनस्तवनम्'मे स्वामी सीमन्बरकी महिमापर विमोहित होकर लिखा है, ''उन जिनन्द्र भगवान्को जय हो, जिनके वचनोंसे इतना अमृत भरा है कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृतकुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है। भगवान्के नेत्र कोमल और विशाल कमलकी भाँति है। देव दुन्दुभियाँ सदा भगवान्की महिमाको उद्घोषित करती रहती है। भगवान् अनन्त गुणोंके प्रतीक है, और उनका कृपा-कटाक्ष पल-भरमें ही भक्तको संसार-समुद्रसे पार कर देता है। भक्तको पूरा विश्वास है कि ऐसे भगवान्को प्रणाम करनेसे, मन निरालम्ब रहकर, चक्रत होकर दौड़ नहीं पायेगा। उसे अवलम्ब मिलेगा और वह भव-समुद्रको पार कर लेगा।" उ

सत्तरहवी शताब्दीके किव त्रिभुवनचन्द्रने, 'अनित्यपंचाशत' मे परमातमकी जय-जयकार करते हुए कहा है, ''जिसका स्वरूप पावन है, मूर्ति अनुपम है और जिसकी वाणी करुणासे भरो हुई है, उन संयमवन्त भगवान्ने एक वीर योद्धाकी भांति अपने हृदयमे धैर्यरूपी वनुषको घारण किया है। उससे तीक्ष्ण बाणोंको छोड-छोड़कर वे अपने शत्रु मोहका वध करते हैं। संसारमे ऐसे परमातम रूप भगवान्की सदा जय-जयकार होवे।'' अठारहवीं शताब्दीके किव विनोदीलालने अपने 'चतुर्विशति जिन स्तवन सवैय्या'मे भगवान् आदिनाथकी महिमाका उल्लेख करते हुए लिखा है, 'जिसके चरणारविन्दकी पूजा करनेके लिए बड़े-बड़े सुरेन्द्र, इन्द्र और देवोंके समूह आया करते है, और जिसके चारों ओर चन्द्र-जैसी आभा छिटकी रहती है, जिसके नखोपर करोड़ों सूर्योंकी किरणें न्यौछावर की जा सकती है, और जिसके मुखको देखकर कामदेवकी शोभा भी पराजित हो जाती है, जिसकी

१. दंसण तुम्ह विहाण अच्छ चिंतामणि चिंदय । सुरतर अंगणि अम्ह अच्छ विविहप्पिर फिलिय ।। सुरहंघेणु अंगणिहिं णाह अम्हहं अवयरिय ।। जइ मेद्य उसिरि रिसहणाह मणवंछिय सरिय ।। प्यतिलक, गर्मविचारस्तोत्र, श्वॉपय ।

२. मेरुनन्दन उपाध्याय, सीमन्धर जिनस्तवनम् , इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय ।

३. त्रिमुवनचन्द्र, श्रनित्यपं चारात, प्रथम पद्म, प्रशस्ति संग्रह, जवपुर, पृष्ठ २०१।

उत्तम देह दर्पणकी गाँति चमकती है, और उसमें सात मव साक्षात् दिखाई देते हैं, ऐसे भगवान् नाभिनन्दनको हमारा विकाल नमस्कार हो। " इसी शताब्दीके किव जिनहर्पने लिखा है, "भगवान् आदिनायकी सुर, नर और इन्द्र सभी सेवा करते हैं। उनके दर्शन करने-मात्रसे ही पाप दूर भाग जाते हैं। कलियुगके लिए तो वे कल्पवृक्षकी भाँति हैं। सारा संमार उनके चरणोंपर झुकता है। उनकी महिमा और कीत्ति इतनी अधिक है कि कोई उसका पार नही पा सकता। सब स्थानोंपर जिनराजकी ज्योति जगमगा रही है। वे भव-समुद्रको पार करनेके लिए जहाजकी भाँति है। प्रभुजीको छवि मोहनी और अनूप है, उनका रूप अद्भुत है और वे धर्मके सच्चे राजा है। हमारे नेत्र ज्यों ही भगवान्को देखते हैं कि सुख-के बादल बरस पड़ते हैं।"

"देख्यो ऋषम जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयो, प्रथम जिनंद चन्द्र किन्न सुर-तरु कंद् । सेवै सुर नर इंद आनन्द मयो।। जाके महिमा कोरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संमार, कोऊ न छहत पार जगत्र नयो। पंचम धारे में आज जागे ज्योति जिनराज, मवसिंधु को जिहाज द्याणि कै ठयो॥ वण्या अद्भुत रूप, मोहनी छवि अन्प, धरम को साचो भूप, प्रभुजी जयो। कहै जिन हरषित नयण मारे निरखित, सुख वन वरसत, इति उदयो॥"

#### अन्यसे महत्ता

भिनत-कालके सभी कवियोंने अपने-अपने आराध्यको अन्योंसे कहीं अधिक महिमानान् बतलाया है, और जैन किन भी उसके अपनाद रूप नहीं है। भक्त कवियोंका यह भान उनकी अनुदारताका नहीं, अपितु अनन्यताका सूचक है।

सत्तरहवीं शताब्दीके पाण्डे हेमराजने 'मक्तामर स्तोत्र भाषा' मे आदि प्रभुकी स्तुति करते हुए लिखा है, ''हे मगवन्! जो ज्ञान आपमे सुशोभित होता है, वह

विनोदीलाल, चतुर्विशति जिनस्तवन सबैया, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तिलिखत ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १६५४ पृ० ११८।

२. जिनहर्ष, चौबीसी, पहला पद, राजस्थानमें हिन्दीके हस्त लिखित ग्रन्थोंकी खोज, चौथा भाग, ए० १२३-१२४।

विष्णु और महादेवमें नहीं हो सकता। भला जो चमक महारतनमे होती है, वह कौंचके टुकड़ेमें कहाँसे पायी जा सकती है।" कवि बिहारीदासने भी 'आतमा' रूपी देवकी आरती करते हुए कहा है, "ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सदैव जिसका घ्यान लगाते है और सम्पूर्ण साधु जिसका गुण गाते हैं, मैं उस 'आतमदेवा'की आरती करता है।" किव द्यानतरायने एक पदमे भगवान् नेमिनायको महान् ज्ञानी और वीतरागी बताते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके समान अन्य कोई देव नहीं है। उनका कथन है, "हे भगवन् नेमिनाथ! इस विश्वमें तुम्हीं सबसे अधिक ज्ञानी हो। तुम्ही हमारे देव और गुरु हो। तुम्हारी कृपासे ही हमने सकल द्रव्योंको जान लिया है। हमने तीनों भुवनोंको छान डाला है, किन्तू तुम्हारे समान अन्य कोई देव दिखाई नहीं दिया। संसारमें अन्य जितने भी देवता है सब रागी, द्वेषी, कामी अथवा मानी है, किन्तु आप वीतरागी और अकषायी हो। नव-यौवनसम्पन्ना राजुल रानीको छोड़कर तुमने जिस इन्द्रिय-जयका परिचय दिया था, अन्य कोई देव नहीं दे सका । हे भगवन्, मुझे इस संसारसे निकाल लो, हम गरीब प्राणी हैं। "" भगवान ं जिनेन्द्रकी वाणीको अन्य देवोंकी मिध्यावाणीसे उत्तम बताते हए भूघरदासने लिखा है, "आक और गायके दूधमे घनेरा अन्तर है। भला कहाँ कौवेकी वाणी और कहाँ कोयलकी टेर। कहाँ भारी भानु और कहाँ विचारा अगिया, कहाँ पुनोका उजेला और कहाँ मावसका अँधेरा। यदि

१. जो सुबोध सोहै तुम माहि। हिर हर आदिक में सो नाहि॥ जो दुति महारतन मैं होय। काच खंड पार्व निहि सोय॥ पायडे हेमराज, मक्तामर स्तोत्र भाषा, २०वॉ पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, पृ० १६६।

२. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावै । साधु सकल जिहेँ को गुण गावै ॥ करौं आरती आतम देवा । गुण परजाय अनन्त अभेवा ॥ विहारीदास, आत्माकी आरती, ब्रहिज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, ५० ५२० ।

३. ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमि जी ! तुम ही हो ज्ञानी ॥
तुम्ही देव गुरु तुम्हीं हमारे, सकल दरब जानी ॥ज्ञानी०॥१॥
तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी ।
आप तरे भव जीविन तारे, ममता नींह आनी ॥ज्ञानी०॥२॥
और देव सब रागी देखी, कामी कै मानी ।
तुम हो वीतराग अकषायी, तिज राजुल रानी ॥ज्ञानी०॥३॥
चानतराय निकास जगत तैं, हम गरीब प्रानी ॥ज्ञानी०॥४॥
चानतरायपदसंग्रह, कलकत्ता, २०वाँ पद, पू० १२।

कोई पारखी निहारकर देखे तो उसे जेन बैन और अन्य बैनोमे स्पष्ट अन्तर विखाई देगा।"

"कैसे किर केतकी कनेर एक कही जाय, आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है। पीरो होत री री पै न रीस करें कंचन की, कहां काग वांणी कहां कोयल की टेर है। कहां मान मारी कहां अगिया विचारी कहाँ, पूनी को उजारो कहां मावस अन्धेर है। पच्छ छोरि पारखो निहार नेक नीके किर, जैन बैन और बैन इतनों ही फेर है॥"

#### नाम-जप

भगवान्के नाम-जपको महिमाको सभी भक्त कवियोंने एक स्वरसे स्वीकार किया है। तुल्सीको 'विनय-पत्रिका'का एक बहुत बड़ा अंश भगवान्-के नामको महत्तासे भरा हुआ है। जैन कवियोंने भी जिनेन्द्रके नाम-गत चमत्कारको स्वीकार किया है। उनको दृष्टिमे भगवान्के नामसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान्के नामसे चक्रवर्त्तीका पद मिलना तो बहुत ही आसान है। अर्थात् नाम-जपसे इहलोक और परलोक दोनों ही सधते हैं।

सत्तरहवीं शताब्दीके कि कुमुदचन्द्रने 'भरत बाहुबलो छन्द'के आरम्भमें ही मंगलाचरण करते हुए लिखा है, ''मैं उस आदीश्वर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम छेने मात्रसे ही संसारका फेरा छूट जाता है। अर्थात् यह जीव भव-भ्रमणसे मुक्त हो जाता है?।'' श्री कुशललामने अपने 'नवकार छन्द'मे पंचपरमेष्ठीके नामकी महत्ताका बखान करते हुए लिखा है, ''जो नित्य प्रति 'नवकार'को जपता है, उसको संसारकी संपत्तियाँ तो मिल हो जाती है, और शाश्वत सिद्धि भी उपलब्ध होती है ''' इसी शताब्दीके कि मनरामने 'मनराम-विलास'में लिखा है। ''अरहन्तके नामसे आठ कर्मख्यी

१. जैनशतक, १६वॉ पद, कलकत्ता, पृ० ५-६।

२. पणिविवि पद आदीस्वर केरा, जेह नामें छूटे भव फेरा। कुमुदन्त्रन्द, भरतबाहुबिल छन्द, पहला पद्य, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, १९५०, ए० २४३।

३. कुराललाभ, नवकार छन्द, ऋन्तिमकलरा, जैन गुर्जरकविश्रो, पहला भाग, बम्बई, १६२६ ई०, ए० २१६।

शत्रु नष्ट हो जाते है, और 'सिद्ध'के भजनसे सब काम सिद्ध हो जाते है। आचार्यकी भिवतसे सद्गुणोका समावेश होता है। उपाध्यायके ध्यानसे 'उपाध्याय'- जैसे बन जाते है, और साधुओं के स्मरणसे सब मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। इस भौति पंचारमेश्रीके नाममन्त्रका जाप इस जीवको निजवाम अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देता हैं।'' श्री यशोविजयजीने 'आनन्दधन अष्टपदी' के एक पद्यमें लिखा है, ''अरे ओ चेतन! तू इन संसारके भ्रममें क्यों फसा हुआ है। भगवान् जिनेन्द्रके नामका भजन कर। सद्गुरुने भी भगवान्के नाम जयनेका ही उपदेश दिया है।''

द्यानतराथने अपने मनको समझाते हुए लिखा है, "हे मन! तू दीनदयालु भगवान् जिनेन्द्रको भज, जिसका नाम लेनेसे क्षणमात्रमे करोडो पापोके जाल वट जाते है। जिनके नामको इन्द्र, फणीन्द्र और चक्रधर भी गाते हैं, तथा जिसके नामके प्रकाशसे मिथ्या जाल स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जिसके नामके समान अर्घ्वं, मध्य और पाताल लोकमे भी कोई नही है, उसीके नामको नित्य प्रति जयों और विकराल विषयोंको छोड़ दो।"

रं मन ! मज मज दीनद्याल ॥
जाके नाम छेत इक छिन मैं, कटें कोट अघ जाल ॥ रं मन० ॥
इन्द्र फिनन्द चक्रधर गार्वें, जाको नाम रसाल ।
जाको नाम ज्ञान परकासै, नाशे मिथ्या जाल ॥ रं मन० ॥
जाके नाम समान नहीं कछु, जरध मध्य पताल ।
सोई नाम जपों नित चानत, छोड़ि विषय विकराल ॥ रं मन० ॥

करमादिक अरिन कौ हरै अरहंत नाम,
 सिद्ध करै काज सब सिद्ध को भजन है।
 उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग,
 आचारज भगित वसत जाकै मन है।।
 उपाध्याय घ्यान ते उपाधि सम होत,
 साध परिपूरण कौ सुमरन है।
 पंच परमेष्ठो कौ नमस्कार मंत्रराज,
 घावै मनराम जोई पावै निजधन है।।
 मनराम, मनराम विलास, पद्ध १, मन्दिर ठोलियान जयपुरकी हस्तलिखित प्रति।
 जिनवर नामसार भज आतम, कहा भरम संसारे।
 सुगुरु वचन प्रतीत भये तब, आनन्दधन उपगारे॥ काया०॥
 स्रोक्जिय, आनन्दधन अष्टपदी, आनन्दधन बहत्तरी, रायचन्द्र अन्थमाला, बम्बई।
 शानत पदसंग्रह, कलकत्ता, ६६वाँ पद, १० २८।

#### शान्तभाव

पहलेके आचार्योने 'शान्ति'को साहित्यमे अनिर्वचनीय आनन्दका विधायक नहीं माना था, किन्तु 'पण्डितराज'के अकाटच तकों ने उमे भी रसके पदपर प्रतिष्ठित किया। तबसे अभीतक उसकी गणना रसोमे होती चर्ला आ रही हैं। उसे मिलाकर नौ रस माने जाते हैं। जैनाचार्योने भी इन्हीं नौ रसोको स्वीकार किया है, किन्तु उन्होंने प्रृंगारके स्थानपर शान्तको 'रस-राज' माना है। उनका कथन है कि अनिर्वचनीय आनन्दको सच्ची अनुभूति, राग-द्रेष नामक मनोविकारके उपशम हो जानेपर हो होती है। राग-द्रेषसे सम्बन्धित अन्य आठ रसोके स्थायी भावोंसे उत्पन्न हुए आनन्दमे वह गहरापन नहीं होता, जो 'शान्त'मे पाया जाता है। स्थायी आनन्दकी दृष्टिसे तो 'शान्त' हो, एक मात्र रस है। किया जन्तभीव भी शान्त रसमे ही किया है। डॉक्टर भगवानदासने भी अपने 'रस मीमांमा' नामके निबन्धमें, अनेकानेक संस्कृत उदाहरणोंके साथ, 'शान्त'को रसराज सिद्ध किया है।

जहाँतक भिवतका सम्बन्ध है, जैन और अजैन सभीने 'द्यान्त'को ही प्रधानता दी है। यदि शाण्डिल्यके मतानुमार 'परानुरिनतरी दितरे ही भिन्त है, तो यह भी ठोक है कि ईश्वरमें 'परानुरिनतः' तभी हो सकती है, जब अपरकी अनुरिनत समाप्त हो। अर्थात् जीवको मनःप्रवृत्ति संसारके अन्य पदार्थोंसे अनुराग-हीन होकर, ईश्वरमे अनुराग करने लगे, तभी वह भिवत है, अन्यथा नहीं। और संसारको असार, अनित्य तथा दुःखमय मानकर मनका आत्मा अथवा परमात्मामें केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईश्वरमें 'परानुरिनतः'का अर्थ भी शान्ति ही हुआ। स्वामी सनातनदेवजीने 'अपने भाव भिवतको भूमिकाएँ' नामक निबन्धमें लिखा है, ''भगवदनुरान बढ़नेसे अन्य वस्तु और व्यक्तियोंके प्रति मनमे वैराग्य हो जाना भी स्वामाविक ही है। भिवत-शास्त्रमे भगवत्त्रेमको इस प्रारम्भिक अवस्थाका नाम ही शान्तभाव हैरे।'' नारदने भी

प्रथम सिगार वीर दूजी रस, तीजी रस करना सुखदायक ।
 हात्य चतुर्थ रद रस पंचम, छट्टम रस बीभच्छ विभायक ।।
 सप्तम मय अट्टम रस अद्भुत, नवमो शान्त रसिन को नायक ।
 ए नत्र रस एई नव नाटक, जो जहाँ मगन सोइ तिहि लायक ।।
 वनारसीदास, नाटक समयसार, पं० बुद्धिलाल आवककी टीकासेहित, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बन्बई, १०।१३३, ए० ३६१ ।

२. स्वामी सनातनदेवजी, भावभिततकी भूमिकाएँ, कल्याण, भिवत विशेषांक, वर्ष ३२१ श्रक १, ५० ३६६।

अपने 'भिक्तसूत्र'मे 'सा त्वस्मिन् परम प्रेमह्मपा अमृतस्वह्मपा च'को भिक्त माना है। इसमे पड़े हुए 'परम प्रेम'से यह ही घ्विन निकलती है कि संसारसे वैराग्योन्मुख होकर एकमात्र ईश्वरसे प्रेम किया जाये। शान्तिमे भी वैराग्यकी हो प्रधानता है। 'भिक्त रसामृतसिन्धु'मे 'अन्याभिलापिताशून्यं कृष्णानुशीलनं उत्तमा भिक्तः।' उपयुंक्त कथनका हो समर्थन करती है। यह कहना उपयुक्त नहीं है कि अनुरिक्तिमे सदैव जलन होती है, चाहे वह ईश्वरके प्रति हो अथवा संसारके, क्योंकि दोनोंमे महदन्तर है। सासारिक अनुरिक्त दु.खकी प्रतीक है और ईश्वरानुरिक्त दिव्य सुखको जन्म देती है। पहलीमे जलन है, तो दूसरीमे शीतलता, पहलीमें अपावनता है, तो दूसरीमे प्रवित्रता। और पहलीमे पुन'-पुनः भ्रमणकी बात है, तो दूसरीमे मुक्त हो जानेकी भूमिका।

जैनाचार्य शान्तिके परम समर्थक थे। उन्होंने एक मतसे, राग-देेषोसे विमुख होकर वीतरागी पर्यपर बढ़नेको ही शान्ति कहा है। उसे प्राप्त करनेके दो उपाय है — तत्त्व-चिन्तन और वोतरागियोंकी भिवत । वोतरागमे किया गया अनुराग साधारण रागकी कोटिमे नही आता, उसका विवेचन पहले अध्यायमे हो चुका है। उन्होंने शान्तभावकी चार अवस्थाएँ स्वीकार की है — प्रथम अवस्था वह है जब मनकी प्रवृत्ति, दु:खरूपात्मक संसारसे हटकर आत्म-शोधनको ओर मुडती है। यह व्यापक और महत्त्वपूर्ण दशा है। दूसरी अवस्थामे उस प्रमादका परिष्कार किया जाता है, जिसके कारण संसारके मुख-दु:ख सताते है। तीसरी अवस्था वह है जब कि कषाय-वासनाओंका पूर्ण अभाव होनेपर निर्मल आत्माकी अनुभूति होती है। चौथी अवस्था केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर पूर्ण आत्मानुभूतिको कहते है। ये चारों अवस्थाएँ आचार्य विश्वनाथके द्वारा कही गयी युक्त, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशाओंके समान मानी जा सकती है। इनमें स्थित 'शम' भाव हो रसताको प्राप्त होता है।

१. देखिए 'नारद्योक्तं भक्तिमूत्रम्', खेलाडीलाल ऐग्ड सन्ज, वाराग्यसी, पहला सूत्र।

२. भिक्तरसामृत सिन्सु, गोखामी दामोदर शास्त्री सम्पादिन, ऋच्युत अन्थमाला कार्यालय, कार्शा, वि० सं० १६८८, प्रथम संस्करण।

३. युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः । रसतामेति तदस्मिन्संचार्यादेः स्थितिश्च न विश्रद्धा ॥ श्राचार्यं विश्वनाथ, साहित्यदर्पस, शालिश्राम शास्त्रीकी हिन्दी व्याख्या सहित, लखनक, दितीयावृत्ति, वि० सं० १६६१, ३।२५०, पृष्ठ १६८ ।

जैनाचार्योंने 'मुक्ति दशा'मे 'रसता'को स्त्रीकार नहीं किया है, यद्यपि वहाँ विराजित पूर्ण शान्तिको माना है। अर्थात् सर्वज्ञ या अर्हन्त जबतक इस संसारमें है, तमीतक उनकी 'शान्ति' शान्तरस कहलाती है, सिद्ध या मुक्त होनेपर नहीं। 'अभिवानराजेन्द्रकोग'मे 'रस'को परिभाषा बताते हुए लिखा है, ''रस्यन्ते अन्तरात्मनाऽनुभूयन्ते इति रसाः' अर्थात् अन्तरात्मा अनुभूतिको रस कहते हैं। सिद्धावस्थामे अन्तरात्मा अनुभूतिसे ऊपर उठकर आनन्दका पुंज ही हो जाती है, अतः अनुभूतिको आवश्यकता हो नहीं रहती। जैनाचार्य वाग्मटने अपने 'वाग्मटालंकार'मे रसका निरूपण करते हुए लिखा है, ''विमावेरनुमावेश्च, सान्त्रिकैव्यं-मिचारिमिः। आरोप्यमाण उत्कर्ष स्थायोमावः स्मृतो रसः।'' अर्थात् विमावं, अनुभाव, सान्त्रिक और व्यभिचारियोंके द्वारा उत्कर्षको प्राप्त हुआ स्थायो भाव ही रस कहलाता है। सिद्धावस्थामे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि भावोंके अभावमें रस नहीं बन पाता।

जैन आचार्योंने भी अन्य साहित्य-शास्त्रियोंकी भौति ही 'शम' को शान्तरसका स्यायोभाव माना है। भगविज्ञनसेनने 'अलंकारिवन्तामिण' में 'शम' को विशद करते हुए लिखा है, ''विरागत्वादिना निर्विकारमनस्त्वं शम.'', अर्थात् विरिक्त आदिके द्वारा मनका निर्विकारी होना शम है। यद्यि आचार्य मम्मटने 'निर्वेद' को 'शान्त-रस' का स्थायी भाव माना है, किन्तु उन्होंने, 'तत्त्वज्ञान-जन्यनिर्वेदस्येव शमरूपत्वात्' लिखकर निर्वेदको शम रूप ही स्वीकार किया है। अधार्या विश्वनाथने शम और निर्वेदमे भिन्नता मानो है और उन्होंने पहलेकी स्थायी भावमे और दूसरेकी संचारी भावमे गणना की है। जैनाचार्योंने वैराग्यो-तिर्कि दो कारण माने है – तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-अनिष्टसंयोग। इसमे पहलेसे उत्पन्न हुआ वैराग्य स्थायी भाव है और दूसरा संचारी। इस माँति उनका अभिमत भी आचार्य मम्मटसे हो मिलता-जुलता है। इसके साथ-साथ उन्होंने मम्मट तथा विश्वनाथको भाँति ही अनित्य जगत्को आलम्बन, जैनमन्दिर, जैनतीर्थक्षेत्र, जैनमूर्त्ति और जैनसाधुको उद्दोपन, धृत्यादिकोंको संचारी तथा काम, क्रोध, लोभ,

१. देखिए, श्रमिधानराजेन्द्रकोश, 'रस' शब्द ।

२. श्राचार्यं वाग्मट, वाग्मटालंकार।

३. भगविजनसेनाचार्य, श्रलंकारचिन्तामणि ।

४. श्राचार्य मम्मट, कान्यप्रकाश, चौखन्दा संस्कृत ग्रन्थमाला, संख्या ५१, ११२७ ई०, चतुर्थ उल्लास. ५० १६४।

५. त्राचार्यं विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, शालित्राम शास्त्रीकी व्याख्यासहित, लखनक, इ। २४५-२४६, पृ० १६६।

मोहके अभाव अर्थात् सर्वसमत्वको अनुभाव माना है।

जैन आचार्योंने शान्तरसको जिस रूपमें निरुपित किया, जैन किनयोंने उसका सच्चे अर्थोंमे निर्वाह भो किया। उन्होंने शान्तिकी ओटमें विलासिताको ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं, उमको प्रश्रय देनेकी बात तो जहाँ-तहाँ रही। प्रश्रंगार रस-राज भले हो, किन्तु भिन्तिके क्षेत्रमें तो उसे गौणपद ही मिलना चाहिए, किन्तु न जाने कैसे जयदेवके समयसे एक ऐसा निकृत प्रवाह बह पड़ा, जो कि अपने प्रखर नेगके कारण कभो रका ही नहीं। निद्यापितकी राघाकी स्पष्ट और मुखरित निलासिताको तो रनीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्नीकार किया है। 'सूरसागर'में कहीं-कहों ऐसे अरलील स्थल हैं कि शालीन मनको रुचते नहीं।

जैनोंके भिन्त-काव्योंमं यदि एक ओर सांसारिक राग-द्वेषोंसे विरिक्ति है, तो दूसरी ओर भगवान्से चरम-शान्तिकी याचना। उनको शान्ति तो चाहिए किन्तु अस्थायो नहीं। वे उस शान्तिके उपासक है जो कभी पृथक् न हो। जब तक मनसे दुविधा न मिटेगी, वह कभी भी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता। और यह दुविधा निजनाथ निरंजनके सुमिरन करनेसे ही दूर हो सकती है। किव बनारसीदास अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते है, "न जाने कब हमारे नेत्र-चातक अक्षय-पदरूपी धनकी बृँदें चख सकेंगे, तभी उनको निराकुछ शान्ति मिछेगी। और न जाने वह घड़ी कब आयेगी जब हृदयमें समता-भाव जगेगा। हृदयके अन्दर जबतक सुगुरुके वचनोंके प्रति दृढ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, परमार्थ सुख नहीं मिछ सकता। उसके छिए एक ऐसो छाछसाका उत्पन्न होना भी अनिवार्य है, जिसमे घर छोड़कर बनमें जानेका भाव उदित हुआ हो।""

१. कब निजनाय निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन-जन की, दुबिधा कब जै है या मन की ॥१॥ कब रुचि सौं पीवैं दृग चातक, बूद अखयपद घन की । कब शुभ घ्यान घरों समता गहि, करूँ न ममता तन की, दुविषा० ॥२॥ कब घट अन्तर रहै निरन्तर, दिढता सुगुरु वचन की, कब मुख छहीं भेद परमारथ, मिटै घारना घन की, दुविधा० ॥३॥

कित बनारसीदासने शान्तरसको आत्मिक रस कहा है, उसका आस्त्रादन करनेसे परम आनन्द मिलता है। वह आनन्द कामधेनु, चित्रावेलि और पंचामृत भोजनके समान समझना चाहिए। इस आनन्दको साक्षात् करनेवाला चेतन जिसके घटमे विराजता है, उस जिनराजको बनारसीदासने वन्दना की है। 2

यह जीव संसारके बोचमे भटकता फिरता है, किन्तु उसे शान्ति नहीं मिलती। वह अपने अष्टादश दोषोसे प्रगीड़ित है और आकुलता उसे सताती ही रहती है। भैया भगवतीदासका कथन है, "हे जीव! इस संमारके असंख्य कोटि सागरको पोकर भी तू प्यासा हो है और इस संसारके दोपों में जितना अन्न भरा है, उसको खाकर भी तू भूखा हो है। यह सब कुछ अठारह दोषोके कारण है। वे तभी जीते जा सकते है जब तू भगवान् जिनेन्द्रका ध्यान करे और उसी पथका अनुसरण करे, जिसपर वे स्वयं चले थे।" भैयां की दृष्टिसे अष्टादश दोष हो

कब घर छाँड़ होहुँ एकाकी, लिये लालसा बन की, ऐसो दशा होय कब मेरी, हों बिल बिल वा छन की, दुबिया ।।।।। बनारसी विलास, जयपुर, १६५४, ऋध्यात्मपदपंक्ति, १३वॉं पद, पृ० २३१-२३२।

- अनुभो को केलि यहै कामधेनु चित्रा बेलि,
   अनुभो को स्वादु पंच अमृत को कौर है ।।
   बनारसीदास, नाटक समयसार, बम्बई, उस्थानिका, १६वाँ पद्य, पृ० १७-१८।
- २. सत्य-सरूप सदा जिन्ह के, प्रगटचौ अवदात मिथ्यात निकदन। सांत दसा तिन्ह की पहिचानि, करे कर जोरि बनारिस बंदन॥ वही, मंगलाचरण, छठा पण, पृष्ठ ७।
- ३. जे तो जल लोक मध्य सागर असंख्य कोटि ते तो जल पियो पै न प्यास याकी गयी है। जेते नाज दोप मध्य भरे है अवार ढेर, तेते नाज खायो तोऊ भूख याकी नई है। तातै ध्यान ताको कर जातै यह जाँय हर, अष्टादश दोष आदि ये ही जोत लई है। वहे पंथ तू ही साजि अष्टादश जाहि भाजि, होय बैठि महाराज तोहि सीख दई है।।

'भैया' भगवतीदास, ब्रह्म विलास, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२६ ई०, शत श्रष्ठोत्तरी, १०६ वॉ कवित्त, ए० ३२।

अशान्तिके कारण है और वे भगवान् जिनके घ्यानसे जीते जा सकते है। तभी यह जीव उस शान्तिका अनुभव करेगा, जो भगवान् जिनेन्द्रमें साक्षात् ही हो उठी थी। भैयाका स्पष्ट अभिमत है कि राग-हेंषमें प्रेम करनेके ही कारण यह जीव अपने परमात्म-स्वरूपके दर्शनोंका आनन्द नहीं छे पाता। अर्थात् वह चिदा-नन्दके मुखसे दूर ही रहता है। राग-हेषका मुख्य कारण है मोह, इसिछए मोहके निवारणसे राग-हेष स्वयं नष्ट हो जायेंगे, और राग-हेषोंके टलनेसे मोह तो यिंकचित् भी न रह पायेगा। कर्मकी उपाधिको समाप्त करनेका भी यह हो एक उपाय है। जडके उखाड डालनेसे मला वृक्ष कैसे ठहर सकता है। और फिर तो उसके डाल, पात, फल और फूल भी कुम्हला जायेंगे। तभो चिदानन्दका प्रकाश होगा और यह जीव सिद्धावस्थामें अनन्त सुख विलस सकेगा।"

मोह के निवारे राग द्वेषहू निवारें जाहि, राग द्वेष टारें मोह नेक हू न पाइए। कर्म की उपाधि के निवारिने को पेंच यहै, जड़ के उसारें नृक्ष कैसे ठहराइए॥ ढार पात फल-फूल सबै कुम्हकाय जाय, कर्मन के नृक्षन को ऐसे के नसाइए। तबै होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप, बिलसे अनन्त सुख सिद्ध में कहाइए॥

अनन्त सुख ही परम शान्ति है। भैयाने एक सुन्दरसे पदमे जैन मतको शान्ति रसका मत कहा है। शान्तिको बात करनेवाले ही ज्ञानो हैं, अन्य तो सब अज्ञानी हो कहे जायेंगे।

भूषरदासजीके स्वामीकी शरण तो इसीलिए सच्ची है कि वे समर्थ और सम्पूर्ण शान्ति प्रदायक गुणोंसे युक्त है। भूषरदासको उनका बहुत बड़ा भरोसा है। उन्होंने जन्म-जरा आदि बैरियोंको जोत लिया है और मरनकी टेवसे छुट-कारा पा गये हैं। उनसे भूषरदास अजर और अमर बननेकी प्रार्थना करते है। क्योंकि जबतक यह मनुष्य संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं पायेगा, शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैन-परम्परामें देवोंको अमर नहीं कहते। यहाँ अमरताका

१. वही, मिथ्यात्व विध्वंसनचतुर्दशी, दवाँ कवित्त, पृ० १२१।

२. शान्ति रस वारे कहैं मत को निवारे रहें। वेई प्रानप्यारे रहें और सब वारे है।। वही, ईश्वर निर्णय पच्चीसी, खठा कवित्त, पृष्ठ २५३।

अर्थ है मोक्ष, जहाँ किसी प्रकारकी आकुलता नहीं होती। ऐसो शान्ति वह ही दे सकता है, जिसने स्वयं प्राप्त कर ली है। वे संसारी 'साहिब', जो बारम्बार जनमते हैं, मरते हैं, और जो स्वयं भिखारी हैं, दूसरोंका दारिद्रच कैसे हर सकते हैं। भगवान् 'शान्ति जिनन्द' जो स्वयं शान्तिके प्रतीक है, सहजमें ही अपने सेवकोंके भव-दृन्होंको हर सकते हैं। भूघरदास उन्होंसे ऐसा करनेकी याचना भी करते हैं। यह जीव सांसारिक कृत्योंके करनेमें तो बहुत ही उतावला रहता है, किन्तु भगवान्के सुमरनमें सीरा हो जाता है। जैसे कर्म करता है, वैसे फल मिलते हैं। कर्म करता है अशान्ति और आकुलताके, किन्तु फलमे शान्ति और निराकुलता चाहता है, जो कि पूर्णरीत्या असम्भव है। आक बोयेगा, आम कैसे मिलेंगे, नग हीरा नहीं हो सकता। जैसे यह जीव विषयोंके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, वैसे ही यदि प्रभुको निरन्तर जपे तो सासारिक अशान्तिको पार कर निश्चय शान्ति पा सकता है।

शान्तभावको स्पष्ट करनेके लिए भूषरढासने एक पृथक् ही ढंग अपनाया है। वे सासारिक वैभवोंकी क्षणिकताको दिखाकर और तज्जन्य बेचैनीको उद्घोषित कर चुप हो जाते हैं और उसमे-से शान्तिकी व्वनि, संगीतकी झंकारकी तरहसे फुटती ही रहती है। धन और यौवनके मदमे उन्मत्त जीवोंको सम्बोधन करते हए उन्होने कहा, "ए निपट गैंबार नर ! तुझे घमण्ड नही करना चाहिए। मनुष्यको यह काया और माया झुठी है अर्थात् क्षणिक है। यह सुहाग और यौवन कितने समयका है, श्रीर कितने दिन इस संसारमे जीवित रहना है। हे नर ! तू शीघ्र ही चेत जा और बिलम्ब छोड़ दे। क्षण-क्षणपर तेरे बंघ बढ़ते जायेंगे, और तेरा पल-पल ऐसा भारी हो जायेगा, जैसे भीगनेपर काली कमरी ।" भूघरदासने एक दूसरे पदमे परिवर्तनशीलताका सुन्दर दृश्य अंकित किया है। उन्होने कहा, "इस संसारमे एक अजब तमाशा हो रहा है, जिसका स्थायित्व-काल स्वप्नकी भौति है, अर्थात् यह तमाशा स्वप्नकी तरह शोघ्र ही समाप्त भी हो जायेगा। एकके घरमे मनकी आशाके पूर्ण हो जानेसे मंगल-गीत होते है, और दूसरे घरमे किसीके वियोगके कारण नैन निराशासे भर-भरकर रोते हैं। जो तेज तरंगोंपर चढकर चलते थे, और खासा तथा मलमल पहनते थे, वे ही दूसरे क्षण नगे होकर फिरते हैं, और उनको दिलासा देनेवाला भी

१. भूषरदास, भूषर विलास, कलकत्ता, ५३वाँ पद, पृ० ३०।

२. वही, ३४वॉ पद, पृष्ठ १६।

३. वही, २२वाँ पद, पृष्ठ १३।

४. वही, ११वॉ पद, पृष्ठ ७।

कोई दिखाई नही देता । प्रातः ही जो राज-तस्तपर बैठा हुआ प्रसन्न-वदन था, ठीक दोपहरकं समय उसे ही उदास होकर वनमे जाकर निवास करना पड़ा । तन और धन अत्यधिक अस्थिर है, जैसे पानीका बताशा । भूथरदासजी कहते हैं कि इनका जो गर्व करता है उसके जन्मको धिककार है ।" यह मनुष्य मूर्ख है, देखते हुए भी अन्धा बनता है । इसने भरे योवनमे पुत्रका वियोग देखा, वैसे ही अपनी नारीको कालके मार्गमे जाते हुए निरखा, और इसने उन पुण्य-वानोंको, जो सदैव यानपर चढे हो दिखाई देते थे, रंक होकर बिना पनहीं के मार्गमे पैदल चलते हुए देखा, फिर भी इसका धन और जीवनसे राग नहीं घटा । भूधरदासका कथन है कि ऐसी सूसेको अधिरोके राजरोगका कोई इलाज नहीं है ।

"देखी मर जोवन में पुत्र को वियोग आयो, तैसें ही निहारी निज नारी काल मग में। जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं यान ही पै, रंक भये फिरें तेऊ पनहीं न पग में॥ ऐते पै, श्रभागे धन जीतव सौं धरें राग, होय न विराग जाने रहूंगो श्रलग में। ऑखिन बिलोकि अंध सूसे की अंधेरी, करें ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग में॥"

एक वृद्धपुरुषको दृष्टि घट गयो है, तनको छवि पलट चुको है, गति बंक हो गयो है और कमर झुक गयो है। उसकी घरवाली भी रूठ चुकी है, और वह अत्यधिक रंक होकर पलेंगसे लग गया है। उसकी नार (गर्दन) काँप रही है और मुँहसे लार चूरही है। उसके सब अंग-उपांग पुराने हो गये है, किन्तु हृदयमे तृष्णाने और भी नवीन रूप घारण किया है । जब मनुष्यकी मौत आती है, तो उसने संसारमे रच-पचके जो कुछ किया है, सब कुछ यहाँ हो पड़ा

१. वही, ६वॉ पद, पृष्ठ ६।

२. जैन शतक, कलकत्ता ३५वाँ पद, पृष्ठ ११।

३. दृष्टि घटो पलटी तन की छित्र बंक भई गति लंक नई है। रूस रही परनी घरनी अति रंक भयौ परियंक लई है। कांपत नार बहै मुख लार महामित संगति छांरि गई है। अंग-उपंग पुराने परे तिसना उर और नवीन भई है। जैनशतक, कलकता, ३८वाँ सनैया, पृष्ठ १२।

रह जाता है। भूघरदासजीने कहा है, ''तोव्रगामी तुरंग, सुन्दर रंगोंसे रचे हुए रथ, ऊँचे-ऊँचे मत्त मतंग, दास और खवास, गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ और करोड़ों-की सम्मत्तिसे भरे हुए कोश, इन सबको यह नर अन्तमे छोड़कर चला जाता है। प्रासाद खड़ेके खड़े ही रह जाते है, काम यहाँ ही पड़े रहते है, घन-सम्पत्ति भी यहाँ हो डली रहती है और घर भी यहाँ ही घरे रह जाते है।''

"तेज तुरंग सुरंग मले रथ, मत्त मतङ्ग-उतङ्ग खरे ही। दास खवास अवास अटा, धन जोर करोरन कोश मरे ही॥ ऐसे बढ़े तो कहा भयो है नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही। धाम खरे रहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठाम धरे ही॥ ""

श्रीद्यानतरायने भी भगवान् जिनेन्द्रको शान्ति प्रदायक ही माना है। वे उनकी शरणमें इसलिए गये हैं कि शान्ति उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा, "हम तो नेमिजीकी शरणमे जाते है, क्योंकि उन्हें छोड़कर और कहीं हमारा मन भी तो नहीं लगता। वे संसारके पापोंकी जलनको उपशम करनेके लिए बादलके समान है। उनका विरद भी तारन-तरन है। इन्द्र, फणीन्द्र और चन्द्र भी उनका घ्यान करते हैं। उनको सुख मिलता है और दू.ख दूर हो जाता है।" यहाँ बादलसे झरनेवाली शीतलता परम शान्ति ही है। शान्तिको ही सूख कहते है और वह भगवान् नेमिनाथके सेवकोंको प्राप्त होती ही है। द्यानतरायकी दृष्टिमे भी राग-द्वेष ही अशान्ति हैं और उनके मिट जानेसे ही 'जियरा सुख पावैगा', अर्थात उसको शान्ति मिलेगी। अरहन्तका स्मरण करनेसे राग-द्वेष विलीन हो जाते है, अतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानतराय भी अपने बावरे मनको सम्बोधन करते हुए कहते हैं, "हे बावरे मन ! अरहन्तका स्मरण कर। ख्याति, लाम और पजाको छोड्कर अपने अन्तरमे प्रभुकी ली लगा। तु नर-भव प्राप्त करके भी उसे व्यर्थमें ही खो रहा है और विषय-भोगोंको प्रेरणा दे-देकर बढा रहा है। प्राणोंके जानेपर हे मनवा ! तु पछतायेगा। तेरी आयु क्षण-क्षण कम हो रही है। युवतीके शरीर, धन, सूत, मित्र, परिजन, गज,

१. वही, ३१वॉ पद्य, पृष्ठ ११।

२. अब हम नेमिजी की शरत ॥
और ठौर न मन लगत है, छाड़ि प्रभु के शरन। अब० ॥१॥
सकल भवि-अध-दहन बारिद, विरद तारन तरन।
इन्द चन्द फनिन्द ध्यावैं, पाय सुख दुख हरन। अब० ॥२॥
धानत पदसंग्रह, कलकत्ता, पहला पद, पृष्ठ १।

# जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष

#### भाषा

भाषाकी दृष्टिसे जैन हिन्दीके भिन्त-काव्यको दो कालोंमें बाँटा जा सकता है — एक तो वि० सं० १४००-१६००, दूसरा वि० सं० १६००-१८००। पहला काल अपअंशके अधिक निकट है। इसका अर्थ है कि इस युगकी हिन्दीमें अपअंशको विशेषताएँ पायी जाती है। वह अपअंशका ही विकसित रूप है। अपअंशको उकारबहुला प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिष्ठित है। कृदन्त तद्भव क्रियाओं के रूप उकारान्त है, और कर्ता तथा कर्मकारकको विभिन्तके रूपमे भी 'उ' का प्रयोग हुआ है। उनके दृष्टान्त निम्न प्रकार है,

क्रिया

"तउ रूपिणि मन विमउ <u>मयउ,</u> एते ब्रह्मचारि तहां <u>गयउ।</u>।"

—साधारु, प्रद्युम्न चरित्र

कत्ती

"ताण <u>पुत्</u>त सिरि इंदभूह भूवळयपसिद्धउ । चउदह विज्ञा विविहरूप नारीरस विद्धउ ॥"

—विनयप्रभ, गौतमरासा

कम

"गुरु गौतम मो देउं पसीड,"

-- चतरुमल, नेमीश्वर गीत

इस युगकी हिन्दीमें अपभ्रंशकी भाँति ही व्यंजनोके स्थानपर स्वरके स्थापन-की प्रवृत्ति थी। राजशेखरसूरिने 'भ्रमाडइ' के स्थानपर 'भमाउइ'का और 'चंपकगोरी'के स्थानपर 'चंपइगोरी'का प्रयोग किया है। विद्धणूने 'दुस्तर' को

१. इन उद्धरखोंके लिए इस अन्थका दूसरा अध्याय देखिए।

वंकुडिया लीय मुंहंडियहं भरि भुवणु भमाउइ ।
 चंपइगोरी अइघोई आंगि चंदनु लेवउ ।
 राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम-संस्करण, १६४५ हैं०, पृं० ४८० ।

'दुहिउ', और ईश्वरसूरिने 'ललितांग' को 'ललिअंग' लिखा है।

'हि' और 'हिं' विभक्ति, जो पहले अपभ्रंशमे केवल करण और अधिकरण कारकके बहुवचनमे ही प्रयुक्त होती थी, आगे चलकर प्रायः सभी कारकोंकी विभक्ति बन गयी, मेरुनन्दन उपाध्यायने उसका प्रयोग कर्ता कारकमे किया है रे—

"इम भगसिहिं मोलिम तणीए।

सिरि अजिय संति त्रिण श्रुद्द भणिए॥"

—श्रजितशान्तिस्तवनम्

ब्रह्म जिनदासने 'हिं' का प्रयोग कर्मकारकमें किया है। वह इस प्रकार है,

"जिनवर स्वामी सुगतिहिं, गामी सिद्धि नयर मंडणी।"

—मिथ्यां हुकड़ा

कवि हरिचन्दने भी 'हिं' को कर्मकारककी विभिक्तके रूपमे ही स्वीकार किया है,

"गुरु मत्तिषु सरसङ्हिं पसाएं।"

--- श्रनस्तमितवत सन्धि

मुनि विनयचन्दने इस विभिन्तका प्रयोग, परम्पराके अनुसार अधिकरण कारकमे ही किया है,

> "पढम परिक दुइ जिंह आसाढिहें, रिसह गन्सुतिह उत्तरसाढिहें। अंधारी छट्टीहें तिहिमि, वंदिम वासुपूज गब्सुच्छउ ॥"

— पंचकल्याणकरासा

मुनि विनयप्रम उपाध्यायने भी, 'हिं' को अधिकरणका चिह्न माना है,

"सात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहिं रंमावरु।"

—गौतमरासा

हिन्दीमें कही-कहीं पर 'हि' के 'ह' का लोप कर केवल 'इ' का प्रयोग देखा जाता है। राजशेखरसूरिने लिखा है कि राजीमनीके सीमन्तमें मोतीचूर्णसे युक्त सिन्दूरकी रेखा सुशोभित थी,

जो नर करइ सो दुहिउ न होइ
 विद्रष्य, ज्ञानपंचमी चल्पई।
 लिलयंग कुमरचिरयं ललणा लिलयव्य निसुणेह ईश्वरस्रि, लिलतांगचिरित्र।
 इसी प्रनथका दूसरा अध्याय।

# "सीमंतड सिंदूररेह मोतीसरि सारी।"

—नेमिनाथफागु

किसी-किसीने 'इ' के स्थानपर, 'ए' का प्रयोग किया है। 'ए' विभिक्त अधिकांशतया कर्ताकारकमे प्रयुक्त हुई है। मेश्नन्दन उपाध्यायके 'अजित शान्ति-स्तव'का एक पद्य इस कथनको पुष्ट करता है,

"मंगल कमला कंदुए, सुल सागर प्निम चंदुए। जग गुरु अजिय जिणंदुए, संनीसुर नयनाणंदुए

—- ऋजितशान्तिस्तवनम्

हिन्दी कवियोने स्वार्थक प्रत्ययों में 'अ', 'रे' और 'डी' का अच्छा प्रयोग किया है। इनमें भी 'अ' का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। राजशेखरने 'कंचुक' को 'कंचुयख', साधारुने 'चउत्त्य' को 'चउत्त्यउ', पद्मतिलकने 'अवतरित' को 'अवयरियख', ईश्वरसूरिने 'अभिनव' को 'अहिनवउ' और 'समर्थ' को 'समरत्य' लिखा है । ये रूप स्वार्थक 'अ' प्रत्ययके कारण बने है।

'रे' भीर 'डी' का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु बहुत कम। 'रे' का उत्तम प्रयोग वि॰ सं॰ १६००-१८००के किवयोमें देखा जाता है। विनयप्रभ उपाध्याय- के एक पद्ममें 'रे' का प्रयोग हुआ है,

"मरह्र-वित्तंमि सिरि-कुंथ-चर-अंतरे जम्म पुंदरिगणी विजय पुक्खळवरे ॥"

—सीमन्धर स्वामी स्तवन

भट्टारक शुभचन्द्रने 'रे' और 'डो' का एक ही पद्यमें प्रयोग किया है, "'रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा प्रण ठाण। धर्म बुद्धि मन शुद्धिडी, दुळहा अनुक्रमि जाण॥"

—तत्त्वसारदूहा

सरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लह माला,
राजशेखर, नेमिनाथकाग्र ।
अभिनंदनु चडतथड वर्सयउ,
साधार, प्रयुग्नचरित्र ।
सुरह्षेणु अगणिहि णाह अम्हहं अवयरियउ,
पद्मतिलक, गर्भविचारस्तोत्र ।
अहिनवड जाण कि मग : समरत्य साहस धीर,
ईश्वरस्रि, लिलतांगचरित्र ।
इन सबके लिए, देखिए इसी ग्रन्थका द्सरा अध्याय ।

जैन हिन्दोके किसी कविने स्वार्थक प्रत्यय 'अल', 'इल्ल' और 'उल्ल' का कहींपर भी प्रयोग नहीं किया है।

अपभंशमे ह्रस्व और दीर्घके व्यत्ययका नियम था। इसका वर्ध है कि ह्या वके स्थानपर दीर्घ, और दीर्घके स्थानपर ह्रस्व हो सकता है। अपभंशको हिस्तानत है। जहाँ ह्रस्वको दीर्घ हुआ है, वह स्वार्थक प्रत्ययके ही कार्पा आचार्य हेमचन्द्रने मध्य और अन्तमे ह्रस्वको दीर्घ किया है, जैसा कि 'भल्ला हुवा जो मारिशा'—जैसे प्रयोगोंसे स्पष्ट ही है। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दी-काव्यमें भी उपलब्ध होती है, एक उदाहरण देखिए,

'मणु तणु चरणु एकंतु करिव निसुणड मो भविया। जिमि निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया॥"

पादमध्यमे भी ह्रस्वको दोर्घ करनेके दृष्टान्त मिलते हैं। ब्रह्मजिनदासने लिखा है,

''पटकर्म स्वामी थापी पाये धर्मावर्म वीचार तो।''

—श्रादिपुराख

कवि ठकुरसीने लिखा है,

"रयणि पडीवो संकुड्यो नीसरि सक्यो न मृह ।"

-पंचेन्द्रिय बेल

लावण्यसमयने भी पादमध्यमें ही ह्रस्व को दीर्घ किया है,

"सुणि भवीक्षण जब वीरजिण, पामिउ शिवपुर हाउ ॥"

—सिद्धान्त चौपई

जैन हिन्दीमें प्रारम्भिक ह्रस्वको दीर्घ करनेका दृष्टान्त नहीं मिलता है। सदेशरासकमें भले ही 'प्रसाघन' को 'पासाहण' किया गया हो किन्तु जैन-हिन्दीमें तो 'प्रणाशित' को 'पणासिय' और 'प्रसीद' को 'पसीउ' और 'प्रसादित' को 'पयासिय' देखा जाता है।

१. विनयप्रभ उपाध्याय, गौतमरासा, पहला पद्य, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०,५० ३२।

निम्मल ए गंगतरंगचंगु पणासिय सयलतम्,

मेरुनन्दन उपाथ्याय, सीमन्धरिजनस्तवनम्।

गुरु गौतम मो दिउं पसीउ,

चतरुमल, नेमीश्वर गीत।

जेण पयासिय वेदइ चारि,

विदुः सी ग्रन्थका दूसरा अध्याय।

'कमं'से 'कम्म' कर देनेकी परम्परा अपभ्रंशको प्राकृतसे मिली थी। जैन हिन्दीके इस युगमे भी 'कम्म'- जैसे प्रयोगोंकी अधिकता है। 'कम्म' तो सैंकड़ो स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त राजशेखरसूरिने 'कर्ण' को 'किन्नि', विनयप्रभने 'क्षेत्र' को 'खित्ति', 'विद्या' को 'विष्जा', 'निद्रा' को 'निह्रा', 'विप्र' को 'विष्प', मेशनन्दनने 'समर्थ' को 'समत्त्यु,' 'हस्त' को 'हत्त्यु', ईश्वर-सूरिने 'पुत्र' को 'पुत्त', 'दुर्ग' को 'दुग्ग' और 'स्वर्ग को 'सग्ग' लिखा है।

अगभ्रंशमे अनुस्वारकी प्रवृत्ति भी बहुत प्रचलित थी। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीने इसके तीन कारणोंकी उद्भावना की है – (१) संस्कृतकी गमकके लिए, (२) छन्दकी पादपूर्तिके लिए, (३) एकाध मात्राकी कमीको पूरा करनेके लिए। जैन हिन्दी साहित्यमे अनुस्वारोंका अधिकांश प्रयोग लयके सौन्दर्यका निर्वाह करनेके लिए किया गया है। मेरुनन्दनका एक पद्य देखिए –

"श्रह सयल लक्खणं जाणि
सुवियक्खणं, सूरि दट्ठूण समरं कुमारं
भविय तुह नंदणो नयण आणंदणो,
परिणओ श्रम्ह दिक्खाकुमारि ॥''

—जिनोदयसरिविवाहलउ

अपभंशमे पदान्तके 'ओकार' को ह्रस्वके रूपमे पढ़नेकी प्रवृत्ति थी। 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह' में ऐसे अनेक उदाहरण है। जैन हिन्दीका भित्त-युग इस प्रवृत्तिको अपनानेमें सबसे आगे रहा है। राजशेखरसूरिका निम्नािकत पद्य इसका दृष्टान्त है,

"नरतिय कज्जलरेह नयणि मुहँकमिक तंबोळो। नागोदर कंटलंड कंटि-अनुहार विरोलो॥"

—नेमिनाथ फारा

इसके अतिरिक्त विनयप्रभके 'वीरिजणेसर चरण कमल कमलायकवासो' में, श्री गुणसागरके 'उपसमै संक विकट कष्टक दुरित पाप निवारणो' मे और ब्रह्मजिनदासके 'आदि जिणेसर भृवि परमेसर सयल दुख विणासणी' मे भी यह प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती है।

जैन हिन्दीके इस युगमें, 'गुरु स्वर' को लघु बनानेके भी अनेक दृष्टान्त है। विनयप्रभने 'श्री इन्द्रभूति', को 'सिरि इंदभूइ' और मेरुनन्दनने भी 'श्री' को

१. डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विनेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, द्वितीय व्याख्यान, पृ० ४५।

२. देखिए, इसी अन्थका दूसरा अध्याय।

'सिरि' लिखा है। ईश्वरसूरिने 'श्रीमाल' को 'सिरिमाल', 'लिलतांग' को 'लिलअंग', राजशेखरने 'फूलहैं' को 'फुल्लहैं', 'नयने' को 'नयणि' और 'कणें' को 'किश्व' लिखा है। मेशनन्दनने 'दीक्षाकुमारी' को दिक्खाकुमारि' कहा है।

अपभ्रंशमे दीर्घ स्वरको लघु बनानेकी दो प्रक्रियाएँ प्रचलित थीं: पहली संयुक्त वर्णोमे-से एकको रखकर, पूर्वक्तीं स्वरको लघु बनानेसे सम्बन्धित थी। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दीके इस युगमे पायो जाती है। 'विद्वणू' और 'साधार' दोनों ही ने 'अष्टदल' के स्थानपर 'अठदल' लिखा है। 'अष्ट' में अ दीर्घ स्वर था, किन्तु 'अठ' में ह्रस्व हो गया। इसी मौति मेरुनन्दन उपाध्यायने भी अमृतके स्थानपर 'अभिय' का प्रयोग कर अ को ह्रस्व किया है। 'चक्रेसरी' को 'वक्सरी' और 'सरस्वती' को 'सरसई' करनेसे 'च' और 'र' ह्रस्व बने है। '

दूसरी प्रक्रिया संयुक्तवणींको पृथक्-पृथक् करके पूर्व स्वरको लघु बनाने-के रूपमे प्रचलित थी। राजशेंखरने 'शुक्ल' को 'सुिकल' और 'कस्तूरी' को 'कसतूरी' करके 'सु' और 'क' को ह्रस्व किया है। 'साधारुने 'पद्मावती' को 'पदमावती' तथा 'दर्शन' को 'दरसन' करके 'य' और 'द' को ह्रस्व बनाया है। '

परवर्त्ती वर्णको द्वित्व करके पूर्ववर्त्ती लघुस्वरको गुरु कर देनेकी प्रथा

साधारु, प्रचुम्न चरित्र।

५. सावण सुकिल छट्टि दिणि बावीसमछ जिणंदो ।

× × × × खुंपु भराविड जाइ कुसुमि कसत्री सारी। राजशेखर, नेमिनाथ फाग्र, हिन्दी काव्यधारा, १० ४८०।

१. इसी अन्थका दूसरा अध्याय।

२. अठदळ कमल ऊपनी नारि, विद्राप,, ज्ञानपंचमी चउपई। अठदळ कमल सरोवर वासु, सोधारु, प्रशुम्न चरित्र।

३. जय सरस अभिय रस सरिसवयण ! मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमन्थर जिन स्तवनम् ।

४. पदमावती दंड कर लेइ, जाला मुखी चकेसरी देइ।

<sup>× × × ×</sup> हंसी चढ़ीकर लेखणि देइ, किव सघार सरसई प्रभणेई।

६. देखिए, इसी ग्रन्थ का दूसरा अध्याय।

भी बहुत थी। यह कार्य छन्द-सौकर्यके लिए हो किया जाता था। रत्नावलीमें 'परवश.' को 'परव्वनः' और 'सन्देश रासक'में 'चिरगतः' को 'चिरगायः' किया गया है। जैन हिन्दीमें समर्थके स्थानपर 'समरथ' हो जाना तो स्वाभाविक है, किन्तु उसका 'समरथ' हो जाना उपर्युक्त प्रवृत्तिको ही स्पष्ट करता है किव ठकरसीने भी 'मख' 'रखें'के स्थानगर 'मक्खें' और 'रक्खें' का प्रयोग किया है।

अपश्रंशमें वर्णों के संकोचनका कौशल अपनाया जाता था। 'सन्देशरासक'में 'सह आर' का 'सहार', 'ढोला मारू रा दूहा'में 'मयूर'का 'मोर', और हेम-चन्द्रके व्याकरणमें 'अरण्य' का 'रण्ण' पाया जाता है। जैन हिन्दीके इस युगमें भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्री विद्धणूने 'श्रुत'के स्थानपर 'सिय', राज्येखरने 'वाशोसमड'के स्थानपर 'सव उ', साधारने 'प्रणाम करूं'के स्थानपर 'पण उ', मेरुनन्द्रनने 'मयूर'के स्थानपर 'मोर', और भट्टारक शुभवन्द्रने 'स्यान'के स्थानपर 'ठाण' का प्रयोग किया है।

नवी शताब्दीसे अपभ्रंशमें, संस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रवेश बढ़ने लगा। श्री चन्द्रचर शर्मा गुलेरीकी दृष्टिमे यह कार्य सातवी शताब्दीसे ही प्रारम्भ हो गया था। श्री राहुल सांकृत्यायन चौदहवी शताब्दीसे मानते हैं। उनका कथन है कि क्रिया और विभिन्तर्यों तो वह ही रहीं, किन्तु तद्भव शब्दोंके स्थानपर तत्समका प्रवेश होने लगा। जैन हिन्दीके १४००-१६०० वि० सं० वाले युगमें, तत्सम शब्दोंका प्रयोग अत्यल्प दिखाई देता है। फिर भी क्रिया और विभिन्तयोंके विकसित रूपके कारण वह हिन्दी ही है, अपभ्रंश नहीं। केवल तत्सम शब्दोंके प्रयोगसे अपभ्रंश हिन्दी नहीं हो जाती, अपितु क्रिया, शब्द और विभन्ति सभीके सम्मिलित विकासने अपभ्रंश को हिन्दी बनाया है। जैन कवियोंके कतिपय उदाहरण यह सिद्ध करनेमें समर्थ है,

१. समरत्थ साहस घीर, श्री पातसाह निसीर । ईश्वरस्रि, ललितांगचरित्र ।

२. कदे न खाइ तंबोलु सरसु भोजनु निह भक्खै। कदे न कापड नवा पिहिरि काया सुखि रक्खै। ठक्तरसी, कृपण चरित्र, छठा पद्म, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० ११।

३. देखिए, इसी ग्रन्थका दूसरा श्रध्याय।

४. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यभारा, प्रथम संस्करण, १६४४, अवतरिणका, पृ १००।

राजशेखर सूरि (वि० सं० १४०५)
"नवरंगी कुंकुमि तिलय किथ स्थणतिल्ड तसु माले।
मोती कुण्डल कन्नि थिय विवालिय कर जाले॥"
—नेमिनाथ फागु

विनयप्रभ उपाघ्याय ( वि० सं० १४०५ ) "मणु तणु चरणु एकंतु करवि निसणउ भो मविया । जिम निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥''

विद्धणू (वि० सं० १४२३) "पढ्डु गुग्गहु प्जृहु निसुनेहु। सियपंचिमफल कहियउ एह॥"

--- ज्ञानपंचमी चलपई

—गौतमरासा

ईश्वरसूरि (वि० सं० १५६१ ) ''इय पुण्य चरिय प्रवंध, ललिअंग नृप संबंध। पढु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एह चरित्त॥''

---ललितांगचरित्र

मुनि विनयचन्द्र (वि० सं० १५७६)
"पणविवि पंच महागुरु, सारद धरिवि मणे।
उदयचंदु मुणि वंदिवि, सुमरिवि वाल मुणे॥"

—निर्भरपंचमी विधानकथा

जैन हिन्दीके इस युगमे तद्भव रूपोके अधिक होते हुए भी तत्समकी झलक दिखाई देने लगी थी। विनयप्रभके गौतमरासामे 'मयणु'के स्थानपर 'मदन' का प्रयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु 'रूबिहिं' को 'रूपिहिं' कर दिया गया है। विद्धणूने 'अमृत'के स्थानपर 'अभिय' का प्रयोग भले ही, किया हो, किन्तु 'नमस्कार' जैसे तत्सम शब्दका भी उपयोग किया है। ईश्वरसूरिने 'चरिय' और 'चरित्र' दोनों ही को लिखा है। मेरुनन्दन उपाध्यायने 'कमल' और 'विलसंत' जैसे शब्दोका भी प्रयोग किया है। यद्यपि कि ठकरसीकी किवताओं मे तद्भवजन्य सौन्दर्य ही अधिक है, किन्तु कही-कहींपर 'अतिष्राण', 'कमल', 'रिव' और 'ाज' का भी प्रयोग हुआ है।

इस युगके भट्टारकोकी भाषा तत्समप्रधान है। इसका कारण है कि वे संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान् होते थे। उन्होंने अधिकांश्चतमा संस्कृतमे ही लिखा है। भट्टारक सकलकीर्तिकी कवितामें तत्सम शब्दोकी अधिकता है, "श्री जिनवर वाणी नमेवि, गुरु निर्गेन्थ पाय प्रणमेवि । कहुं आराधना सुविचार, संक्षेपि सारोद्धार ॥"

—आराधना प्रतिबोध सार

भट्टारक ज्ञानभूषण,

"आहे प्रणमीय मगवति सरसति जगति विवोधन माय।"

—आदीखर फाग

भट्टारक शुभचन्द्र,

"कर्म कलंक विकारनी रे, निःशेष होय विनाश।"

—तस्वसार दूहा

कित राजमल्लके पिंगल शास्त्रमें तत्सम रूपोंकी ही प्रधानता है। इसका एक उदाहरण है,

''स्वांति बुंद सुर वर्षे निरंतर, संपुट सीपि धमो उदरंतर । जम्मो सुक्ताहरू मारहमळ, कंठानरण सिरी खवळोवळ ॥'

इन उपर्युक्त दृष्टान्तोंसे श्री चन्द्रघर शर्मा गुलेरीके इस कथनका समर्थन होता है कि—जैन लोग संस्कृत शब्दोंका बहिष्कार अवश्य करते रहे, किन्तु वे आते ही गये।

जैन हिन्दीके इस युगपर गुजराती और राजस्थानीका भी प्रभाव है। उस समय हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमें विशेष अन्तर नहीं था। राहुलजीका मत है कि वे अपभंशसे विकसित ही हुई थीं, उनके मूल रूपोंमें भेद नहीं था। उनकी दृष्टिमें गुजरात तेरहवीं शतीतक हिन्दी क्षेत्रका अभिन्न अंग रहा है। ढोलामारू रा दूहाके सम्यादक भी उस समयकी हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमें इतना रूपभेद नहीं मानते जितना कि आज-कल है। फर भी यह सिद्ध है कि उनमें कुछ-न-कुछ रूपभेद था अवश्य, जिससे उनका पृथक् अस्तित्व प्रमाणित होता है।

वि० सं० १४००-१५०० के हिन्दी किवयों राजशेखरसूरि, साधार, विद्धणू और मेरनन्दनपर राजस्थानीका प्रभाव है, तो विनयप्रभ उपाध्याय, सोमसुन्दर सूरि, उपाध्याय जयसागर, दयासागर सूरि, हीरानन्दसूरि और भट्टारक सकल-कीर्त्तिपर गुजरातीका।

१. हिन्दी जैन साहित्यका संनिप्त इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६४७ ई०, पृ० ३६।

२. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यथारा, अवतरिणका, ५० १२।

३. हिन्दी साहित्यका त्रादिकाल, प्रथम व्याख्यान, ए० ६ से उदध्ते।

वि० सं० १४००-१६०० के किवयों में पद्मितिलक, मुनि चरित्रसेन, चेतरु-मल, मुनि विनयचन्द्र, ठकरसी और किव हरिचन्द, राजस्थानीसे प्रभावित है, तो ब्रह्म जिनदास, लावण्यसमय, संवेगसुन्दर, सिंहकुशल, ईश्वरसूरि, भट्टारक गुभचन्द्र, और देवकलशकी रचनाओं में गुजरातीकी झलक है।

## वि० सं० १६००-१८०० के जैन हिन्दी कवियोंकी भाषा

यह युग हिन्दीके पूर्ण विकासका युग है। इसमे अधिकांशतया तत्सम शब्दोंका प्रयोग होने लगा। क्रियाओंका भी विकास हुआ। उकार बहुला प्रवृत्ति हट गयी। विभक्तियोने धिसकर स्वतन्त्र शब्दोंका रूप धारण कर लिया। कर्ता-की 'ने' और कर्मकी 'को' विभक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगीं।

भाषाकी दृष्टिसे इस युगकी रचनाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है — एक तो वे, जो संस्कृतका अनुवाद मात्र है, और दूसरी वे जो नितान्त मौलिक हैं। अनूदित कृतियों में संस्कृतिक्ठा अधिक है, जब कि मौलिक सरलता। किव बनारसीदासने सोमप्रभाचार्यकी 'सूक्ति मुक्तावली' के ५८वें पदका अनुवाद किया है,

''पूरन प्रताप रिव, रोकिबे को धाराधर सुकृति समुद्र सोखिबे को कुम्मनद है। कोप दव पावक जनन को अरिण दारु, मोह विष भूरुह को, महादद कंद है॥''

इन्हों किवको 'अध्यातम पदपंक्ति, (मौलिक) के सातवें पदको कितपय पंक्तियाँ इस प्रकार है,

> "ऐसैं यों प्रसु पाइये, सुन पंडित प्रानी। ज्यों मिथ माखन काढिये, दिध मेळि मथानी।। ज्यों रस ळीन रसायनी, रसरीति अराधै। त्यों घट में परमारथी, परमारथ साधै॥"

कवि भूघरदासने वादिराजसूरिके 'एकीभाव स्तोत्र'के छठे क्लोकका अनुवाद निम्न प्रकारसे किया है,

> ''मव वन में चिरकाल भ्रम्यो कछु कहिय न जाई। तुम थुति कथा पियूष वापिका मागन पाई॥

१. बनारसी विलास, जयपुर, १० ४६।

२. वही, पृ० २२६।

शिश्व तुषार घनसार हार शीवळ निहं जा सम । करत न्होंन तामिंह क्यों न भवताप बुझे मम ॥" इन्हीं किवके 'भूघर विलास' का एक मौलिक पद देखिए, ''गरव निहं कीजे रे, ऐ नर निपट गंवार। इस्ती काया इस्ती माया, छाया ज्यों किस्त कीजे रे ॥"

इसी भाँति पाण्डे हेमराजके 'भाषा भक्तामर' और 'उपदेशदोहा शतक', तथा भैया भगवतीदासके 'द्रव्य संग्रह' और फुटकर रचनाओंकी भाषामे अन्तर है।

इस युगके कवियोंने वि॰ सं॰ १४००-१६०० को 'रे' और अनुस्वारवाली प्रवृत्ति विरासतके रूपमें पायी है। 'रे' के प्रयोगसे संगीतात्मकतामे वृद्धि हुई है, और ब्विन सौन्दर्य भी बढ़ा है। श्री कुशललाभका एक पद्य देखिए,

"आब्यो मास असाद झब्के दामिनी रे। जोवइ जोवइ प्रीयडा वाट सकोमक कामिनी रे।। चातक मधुरइ सादिकि प्रीक प्रीक उत्तरह रे। वरसइ घण वरसात सजळ सरवर मरइ रे॥"

भैया भगवतीदासने 'री' का प्रयोग उत्तम ढंगसे किया है, ''अचेतन की देहरी न कीजे तासों नेहरी, ओगुन की गेहरी परम दुख मरी है। याही के सनेहरी न आवें कमें छेह री सु, पावें दुख तेहरी जे याकी प्रीति करी है।।"

द्यानतरायके 'पार्श्व-स्तोत्र'मं अनुस्वारका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट है कि अनुस्वारका प्रयोग छंदसीकर्य अथवा संस्कृतकी छोंकके लिए नहीं, अपितु घ्वनि-सौन्दर्यके लिए हुआ है। 'पार्श्वस्तोत्र'का एक पद्य देखिए,

"नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीसं। द्यातेन्द्रं सु प्जें मजें नाय शीशं॥ सुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमों जोडि हाथं। नमों देवदेवं सदा पार्श्वनाथं॥"

१. बृहज्जिनवाणी संग्रह, सन्नाट् संस्करण, १६५६ ई०, ५० २४७।

२. भूधरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, ए० ७।

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, ५० ११६ ।

४. भैया मगवतीदास, ब्रह्मविलास ।

४. मूबरदास, पारवंनाथ स्तोत्र, पहला पद्य, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, पू० २८६।

किव बनारसीदासके पहले ही आगरा हिन्दी-किवियोंका केन्द्र था। आगरा यदि एक ओर राजस्थानसे सम्बन्धित है, तो दूसरी ओर ब्रजभूमिसे, अतः वहाँके किवयोंपर दोनों ही का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनपर अरबी-फ़ारसीका प्रभाव भी अनिवार्य था, क्योंकि आगरा बादशाहोंकी राजधानी थी। पाण्डे रूपचन्दके 'परमार्थी दोहाशतक'में ब्रजमायाका पुट है, तो 'नेमिनाथरासा'मे राजस्थानीकी झलक, और 'मंगलगीत प्रबन्ध' शुद्ध खड़ी बोलीका निदर्शन है। उनकी रचनाओंमे अरबी-फ़ारसीके शब्द नहीं है, क्योंकि वे आगरेमें बहुत कम रहे, इसके अतिरिक्त वे संस्कृत-प्राकृतके प्रकाण्ड पण्डित थे।

किव बनारसोदासको भाषा शुद्ध खड़ी बोलीपर आघारित है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव नहीं है, किन्तु कारक रचनामे ब्रजकी विशेषता पायी जाती है। उनकी भाषापर उर्दू-फारसीका प्रभाव है। डॉ॰ होरालाल जैनका कथन है कि बनारसीदासजीने ब्रजभाषाकी भूमिका लेकर उसपर मुग़लकालमें बढ़ते हुए प्रभाववाली खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। बनारसीदासके समकालीन और उनके एकचित्त मित्र कुँअरपालकी भाषापर राजस्थानीका स्पष्ट प्रभाव है। उनके 'चौबीस ठाणा' का एक पद्य देखिए,

"बंदी जिनप्रतिमा दुखहरणी। आरंम उदाँ देख मति भूलौ, ए निज सुध की धरणी॥ बीतरागपद कूं दरसावह, सुक्ति पंथ की करणी। सम्यगदिष्टी नितप्रति ध्यावह, मिथ्यामत की टरणी॥"

इस युगमे 'शं' और 'सं' दोनों ही प्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु 'सं' की अधिकता है। पाण्डे रूपचन्दने 'सोभा', 'दरसिनु', 'सुद्ध' और 'जिनसासन' का प्रयोग किया है। किव बनारसीदासकी रचनाओमें 'अविनासी', 'सुद्ध', 'सिवरूप', 'दरसन' और 'सरन'-जैसे अनेक शब्द हैं, जिनमे 'शं के स्थानपर 'सं' का प्रयोग हुआ है। कुँ अरपालने भी 'सुद्ध', 'सुजस' और 'दरसन'में 'सं' को ही अपनाया है। द्यानतरायने भी 'दरसन', 'सिरीपाल' और 'परमेसुर' का ही प्रयोग किया है। किन्तु इन सबकी रचनाओमें यत्र-तत्र श का प्रयोग भी देखने-को मिळता है। किव बनारसीदासके 'नाटक समयसार'की 'उदै बल जोर यहै

१. डॉ॰ द्दीरालाल जैन, अर्थकथानककी भाषा, अर्थकथानक, पं॰ नाथूराम प्रेमी सम्पादित, संशोधित संस्करण, १६५७ ई॰, द्दिन्दी अन्थरत्नाकर लिमिटेड, बम्बई, पु॰ १६।

२. अर्थंकथानक, संशोधित संस्करण, बम्बई, ६० १०२।

श्वास को शबद घोर', 'जैसे निशिवासर कमल रहें पंक ही मे' और 'शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंदभगवान' पंक्तियोमे श का ही प्रयोग हुआ है।

इस युगके जैन किवयोमें संयुक्त वर्णोंको स्वर विमिक्तिके द्वारा पृथक्-पृथक् करनेको प्रवृत्ति अधिकाधिक परिलक्षित होती है। बनारसीदासने 'ज्ञानबावनी'मे—लबिध (लिब्ध), अध्यातम (अध्यातम), सबद (ज्ञब्द), 'पंचपदिवधान'मे—परिसद्ध (प्रसिद्ध), 'अध्यातमपदपंक्ति'मे—परतल्ल (प्रत्यक्ष), 'अध्येकथानक'में—जनम (जन्म), पारस (पार्च) और 'नाटक समयसार'मे—निरजरा (निर्जरा), दरसन (दर्शन), पदारथ (पदार्थ)-जैसे प्रयोग अधिक किये है। महात्मा आनन्द्रधनके पदोमे भी संयुक्त वर्णोका पृथक्करण हुआ है। उन्होंने 'आत्मा' को 'अपनारथ' और 'वृत्तान्त' को 'मरम', 'सवंगी' को 'सरवंगी', 'परमार्थ' को 'परमारथ' और 'वृत्तान्त' को 'विरतंत' लिखा है। द्यानतरायके पदोंमे यद्यपि संयुक्त वर्णोका प्रयोग अधिक है, किन्तु उनका पृथक्करण भी पर्याप्त रूपमे दिखाई देता है। उन्होंने परमातम (परमात्मा), परमान (प्रमाण), दरसन (दर्शन), विकल्प (विकल्प), सुमरन (स्मरण), परमेसुर (परमेश्वर), सरधा (श्रद्धा), मरमी (मर्मी), मूरति (मूर्ति) का प्रयोग किया है।

संयुक्त वर्णोंको सरल बनानेका दूसरा उपाय है, उनमे-से एकको हटा देना। भूघरदासने 'पार्श्वपुराण'मे इस विधिको अपनाया है। उन्होने 'स्तुति' को 'धुति' 'चैत्य' को 'चैत', 'स्थान' को 'थान', 'द्युति' को 'द्रुति', 'स्थिति' को 'धिति' और 'स्वरूप' को 'सरूप' लिखकर इसी नियमका पालन किया है। भी यशोविजयने 'अक्षय' को 'अखय', 'ऋद्धि' को 'रिधि', श्री कुँअरपालने 'बुद्धि' को 'बुधी', 'आदित्य' को 'आदित', और भैया भगवतीदासने 'मोक्ष' को 'मोख', 'संयुक्त' को 'संजुत', 'अमृत' को 'अमी', 'स्पर्श को 'परसे', 'शिवतीय' को 'शिवती', 'स्थिरता' तथा 'जिनेन्द' को 'जिनेंद' लिखा है।

इस युगके जैन किवयोंमे दो विशेषताएँ सर्वत्र देखी जाती है — एक तो शब्दों का उचित स्थानपर प्रयोग और दूसरा प्रसाद गुण । हेमिवजयसूरिके "मुिन हेम के साहब देखन कूं, उग्रसेनलली मु अकेली चली" मे उग्रसेनलली, और "मुिन हेम के साहब नेमजी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे" मे 'बहुरे' ऐसे स्थानपर प्रतिष्ठित है कि उससे किवताका सौन्दर्य शतगुणित हो गया है। इसी भौति महात्मा आनन्दघनके "शादी सदा आनन्दघनबरावत, बिन मोरे एक तारी" मे 'बिन मोरे', भैया भगवतोदासके "भूलि गयो गित को फिरबो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे" मे 'ठकुरारे', भूषरदासके "मिलके मिलापी जन

पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र ! काहे की कुशल है" मे 'मित्र' और बनारसीदासके ''छिन न सुहाय और रस फीके", ''र्शव साहिबके लौन सौ'' मे 'साहिब' इतने उपयुक्त स्थानपर बैठा है कि उसको वहाँसे हटा देनेपर समूचा सौन्दर्य ही विनष्ट हो जायेगा।

मुहावरोंके प्रयोगमे भूधरदास अधिक कुशल है। उन्होंने अपने पदोंमे महावरों-को नगीनेकी भाँति जड़ दिया है। बुढापेका वर्णन करते हए उन्होने लिखा है. "ऐसे ही गई विहाय अलप-सी रही आय. नर परजाय यह आंधे की बटेर है।" एक दूसरे स्थानपर उन्होने मनुष्यको अपने जीवनके प्रति सावधान किया है, ''अहो आग आयै जब झोपरी जरन लागी, कुआंके खुदायै तब कौन काज सरि-है।" भूघरदासका कथन है कि मनुष्यके दिन सोच-विचारमे ही व्यतीत हो जाते है, और एक दिन अचानक यमराज आ जाता है, तब, 'खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाय रुपी शतरंज की बाजी।" यह जानते हुए भी कि विश्वमे दु:ख-ही-दु:ख है, मनुष्य उसमे अधिकाधिक ग्रस्त होता जाता है, इसपर भूधरने लिखा, "अौखिन विलोकि अन्य सूसे की अँधेरी करैं ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग मे ।" बनारसी विलासमे ज्ञानबावनीके विषयमे लिखा है, "वही अधिकार आयो ऊँवते विछोना पायो, हुकूम प्रसाद तें भयी है ज्ञानबावनी ।" 'वेदनिर्णय पंचासिका' में इस जीवको मूर्ख कहते हुए बनारसीदासका कथन है, "मतवारो मुख न मानै उपदेश जैसे. उल्वान जाने किस ओर मानु उवा है।" मैयाके पदों और कवित्तोमे भी यत्र-तत्र मुहावरे दुष्टिगोचर होते हैं। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है, "चेत रे अचेत पुनि चेतबे को नाहि ठौर, आज कालि पीजरे सों पंछी उड़ जातु है।" एक कवित्तमे उन्होंने कहा, "ऐसो है सख्प मेरो तिहं काल सुद्ध रूप, ज्ञान दृष्टि देखतें न दूजी परछाही है।"

जहाँतक प्रसाद गुणका सम्बन्ध है, अनेक जैन कवियोमे पाया जाता है। उनमें भी विनोदीलाल और भूषरदास अधिक प्रसिद्ध है। विनोदीलालके 'नेमि-राजुल बारहमासा'में सरलता है और सरसता भी। कार्तिकके लगनेपर राजुल नेमीश्वरसे कहती है.

"पिय कातिक में मन कैसें रहै, जब मामिनि मौन सजावेंगी। रचि चित्र विचित्र सुरंग सबै, घर हो घर मंगळ गावेंगी॥ पिय नूतन नारि सिंगार किये, अपनो पिय टेर बुळावेंगी।

## पिय बारहि बार बरै दियरा, जियरा तुमरा तरसावैंगों॥''

भूघरदासका प्रत्येक पद प्रसादगुणका साक्षात् प्रतीक है। 'पार्श्वपुराण', 'जैन शतक', और 'भूघरिवलास'के अतिरिक्त, उनके अनेक स्तुति-स्तोत्रोंमें भी उपर्युक्त गुण ही सार्थकताको प्राप्त हुआ है।

इस युगके जैन हिन्दी किवयोंने खडी बोलीका प्रयोग किया है। उसपर फ़ारसीका स्पष्ट प्रभाव है। अर्थात् उनकी किवताओं में फ़ारसीके शब्दों का प्रयोग हुआ है। किन्तु ये शब्द अपनी बोलीमें ढालकर अपनाये गये हैं, उनका तत्सम रूप कहीं-कहीं ही देखनेकों मिलता है। बनारसीदासके 'अर्थकथानक' में हुकुम, मुसकिल, सौदा, मुलक, खबरि, तहकीक, हुसियार, खुसहाल, नफर, नजरि, स्यावास, उमराउ, साहिजादे, सुखुन, पैजार, और खोसरा-जैसे अनेक उर्दू-फ़ारसीके शब्द है। डॉ॰ हीरालाल जैनका कथन है कि इन शब्दोका प्रयोग वहाँ-पर ही हुआ है, जहाँ मुगल राज-काजसे सम्बन्धित प्रसंग आया है। किन्तु 'नाटक समयसार' में ऐसे शब्द आध्यात्मिक प्रसंगमें भी आये हैं। वहाँ खलक, दुफारा, वदफैल, खेद, गहल, खबरदार, निसानी, रुख, गुमानी और मसूरति-जैसे शब्द सर्वत्र बिखरे हुए है। 'ज्ञानबावनी'में ही करामात, जोर, जहर, कहर, ख्याल, तलक, खलक, दरम्यान, कुमक, खजाना, ख्वारी, सरहद, जहान-जैसे अनेक शब्द मौजूद हैं।

भैया भगवतीदास फ़ारसीके अच्छे जानकार थे, किन्तु उन्होंने भी फ़ारसीके शब्दोंको तद्भव बनाकर ही अपनाया है। उनकी रचनाओं में स्थाल, अमल, मुकाम, सहल, फोजदार, परवाह, नजदीक, गनोम, खिलाफ, दोजक, फिरस्ता और उमर आदि शब्द देखे जाते हैं। उनके किसी-किसी कवित्तमें तो फ़ारसीके शब्दोंकी बहुलता है, अतः उसका 'टोन' फ़ारसीमय हो गया है। एक कवित्त देखिए,

''मान यार मेरा कहा दिल की चशम खोल, साहिब नजदीक हैं तिसको पहचानिये। नाहक फिरहु नाहिं गाफिल जहान बीच ग्रुकन गोश जिनका भकी मांति जानिये॥ पावक ज्यों बसता है श्ररनी पखान माहिं, तीस रोस चिदानंद इस ही में मानिये।

१. बारहमासा नेमिराजुलका, १०वाँ पद्य, बारहमासा संग्रह, कलकत्ता।

पंज से गनीम तेरी उमर साथ छगे हैं, खिलाफ तिसें जानि तुं आप सच्चा आनिये ॥"

'भैया' की भाषा नाटकीय रसके अनुरूप है। यह रस उनके द्वारा रिवत संवादोंके मध्य विकसित हुआ है। 'पंचेन्द्रिय संवाद' में लालित्य है। सरल, छोटे-छोटे वाक्य है। उनमें स्वाभाविकता है, रसकी पिचकारियों-से मालूम होते हैं। केशवदासके संवाद प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनका प्रयोग केवल 'रामचन्द्रिका' में हुआ है, 'रिसकप्रिया' या 'कविष्रिया' में नहीं। 'रामचन्द्रिका' प्रवन्ध काव्य है। मुक्तक काव्यमें संवादोंका प्रयोग 'भैया' की देन है। जीभ आँखसे कहती है।

"जीम कहै रे श्रॉलि तुम, काहे गर्व कराहिं। काजल करि जो रंगिये, तोहू नाहिं लजाहि॥ कायर क्यों डरती रहै, धीरज नहीं लगार। बात बात में रोय दे, बोले गर्व श्रपार॥ जहाँ तहाँ लगत फिरै, देख सलौनो रूप। तेरे ही परसाद तें, दु:ख पानै चिद्रूप।"

#### छन्द-विधान

वि० सं० १४००-१८०० के जैन किवयोंने विणिक और मात्रिक दोनों ही प्रकारके छन्दोंका प्रयोग किया है। विणिक छन्दोंका प्रयोग अधिकांशतया संस्कृत-की अनूदित कृतियोंने किया गया है और मात्रिकका मौलिकमे। मात्रिक छन्दोंकी प्रधानता है। उनमें भी दोहा, चौपाई, किवत्त, सवैया, और विविध पद्य मुख्य है।

## दोहा

जैसे संस्कृतका 'श्लोक' और प्राकृतका 'गाथा' मुख्य छन्द माना जाता है, वैसे ही अपभ्रंशका दोहा। अपभ्रंशको दूहा-विद्या कहते हैं। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीने दोहाका उत्पत्ति-स्थल आभोर जातिके 'विरहागानों' में खोजा है। किन्तु

भैवा भगवतीदास, शतत्रष्ठोत्तरी, प्रश्वॉ कवित्त, ब्रह्मविलास, द्वितीयावृत्ति, सन् १६२६ ई०, जैन प्रन्थरत्नाकर कार्यालय, वन्वई, प्र० २१।

२. भैया भगवतीदास, पंचेन्द्रिय संवाद, ब्रह्मविलास, दोहा ६६-६=, पृ० २४४।

३. डॉ॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका श्रादिकाल, पंचम न्याख्यान, पृ० ६२ ।

लिखित रूपमे दोहाका सर्वाधिक प्राचीन रूप 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंकमे देखा जा सकता है। योगीन्दु (सातवीं शताब्दी विक्रम) के 'परमात्मप्रकाश' और 'योगसार'मे भी अपभ्रंशके दोहोंका हो प्रयोग हुआ है।

जैन किवयोंने दोहेका प्रयोग अध्यातम, उपदेश और भिक्तिके अर्थमें ही अधिक किया। उसीकी परम्परा हिन्दीके भिक्ति-कान्यको मिली। भट्टारक शुभचन्द्र (१६वी शताब्दी) ने 'तत्त्वसार दूहा' में, पाण्डे रूपचन्द (१७वी शताब्दी) ने 'परमार्थी दोहाशतक' में, मनराम (१७वीं शताब्दी) ने 'मनराम विलास' में और पाण्डे हेमराज (१८वीं शताब्दी) ने 'उपदेश दोहाशतक' में दोहोंका ही एक मात्र प्रयोग किया है। अनेक कृतियाँ ऐसी है, जिनके बीच-बीचमें दोहें बिखरे हुए है। 'बनारसी विलास'का एक दोहा देखिए,

"समुझ सकै तौ समुझ अब, है दुर्लम नर देह। फिर यह संगति कब मिले, तू चातक हों मेह॥"

## चौपाई

चौपाईका आदि रूप है अपभंशका पद्धांद्रिया छन्द । उस समय दुवई और ध्रुवकके साथ पद्धांद्रियाका कड़वकके रूपमे प्रयोग किया जाता था । कवि पुष्पदन्तके 'हरिवंसु पुराणु'मे लिखा है कि इसके आदि आविष्कर्त्ता चतुर्मुख थे । हिन्दीमे आकर 'दुवई' का प्रयोग तो समाप्त ही हो गया, और घत्तेका स्थान 'दोहे'ने ले लिया। पद्धांद्रिया चौपाई हो गया। अपभंशको कडवकवाली शैलो हो हिन्दीको 'चौपाई-दोहा' शैलोकी उत्पादिका है।

डॉ० हीरालाल जैनका कथन है कि कडवकवाली शैली महाकाव्योमे ही प्रयुक्त होती थी। है हिन्दीके किवयोंने भी इसी परम्पराको अपनाया। 'पद्मावत' और 'रामचरित मानस', चौपाई-दोहोंमें ही लिखे गये है। जैन हिन्दीमे भी साधारका 'प्रशुम्न चरित्र', लालचन्द लब्धोदयका 'पिंचनीचरित्र', रायचन्दका 'सीताचरित्र' और भूधरदासका 'पार्वपूराण' चौपाई-दोहोंका हो निदर्शन है।

१. बनारसीदास, अध्यात्मपद पंक्ति, आलाप दोहा, छठा, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० २३४।

२. डॉ॰ हीरालाल जैन, अपअंशके महाकात्य, अपअंश भाषा और साहित्य, नागरी प्रचारिगी पत्रिका, अंक ३-४, प्र० ११२।

३. डॉ॰ रामसिंह तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी श्रमिनन्दन ग्रन्थ, १० ४६८।

४. नागरी प्रचारिखी पत्रिका, अंक ३-४, ५० ११२।

डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है कि चौपाईका जन्म कथानकको जोड़नेके लिए ही हुआ था, किन्तु जैन-हिन्दीके अनेक कियोने अपने मुक्तक-कार्व्योंके लिए भी चौपाईको ही चुना है। बनारसीदासको 'वेदनिर्णयपंचासका', 'मार्गणाविधान', 'कर्मप्रकृतिविधान', 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र', 'साधुवन्दना', 'ध्यानवत्तीसी', और 'शिवपच्चीसो'मे प्रायः चौपाई और दोहोंका ही प्रयोग हुआ है। भैया भगवतीदामने 'चेतनकर्मचरित्र', 'जिनगुणमाला', 'पंचपरमेष्ठि नमस्कार', 'गुणमंजरी', 'मधु-विन्दक' चौपाई, 'उपदेश पचीसिका', 'क्रदोश्वर दीपकी जयमाला', 'बारह भावना', 'कर्मबन्धके दश भेद' और 'अकृतिम चैत्यालयको जयमाला'मे अधिकांशतया चौपाइयोंका ही उपयोग्य हुआ है। द्वारम्भ, अन्त अथवा मध्यमें कही-कही दोहे भी हैं।

इन मुक्तक क्रितियोंमें, चौपाई-दोहोंका प्रयोग प्रबन्ध काव्यकी भाँति नहीं हुआ है। प्रबन्ध काव्यमें एक चौपाईके उपरान्त एक दोहा आता है, किन्तु इन मुक्तिक रचनाओं में, कंभी एक दौहा और अनेक चौपाइयाँ और कभी अनेक चौपाइयाँ और फिर अनेक दोहोंका क्रम मिलता है। कवि बनारसीदायकी 'साधु-वन्दना'की एक चौपाई देखिए,

"अहेंत सिद्ध सूरि उवझाय। साधु गंच पदं परम सहीय॥ इनके चरणने में मन छाय। तिस मुनिवर के बन्दों पाय॥" भैया भगवतीवासकी 'नन्दीक्वर दींप जयमाला'की एक चौपाई इस प्रकार है, "जिन प्रतिमांजिनवरणे कही। जिन साहश्च में अंतर नहीं॥ सिव शुरहुन्द नन्दीक्वर जाय। पुजहि तहां विविध धर माय।" 3

भूषरदासंके विविध स्तुर्ति - स्तोत्रोमें भी चौपाईका प्रयोग हुआ है। उनका 'पार्क्नाय स्तोत्र', प्रारम्भिक देव्हेके उपरान्त चौपाइयोमें ही लिखा गया है। एक चौपाई इस भाति है.

"प्रभु इस जग समस्थ ना कोय । जासों तुम यश वर्णन होय ॥ चार ज्ञानधारी मुनि ं यकें। इस से मंद कहा कर सकें।"

१. डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, ए० ६४।

२. बनारसीदास, साधुनन्दना, चौपाई २०, बनारसीविलास, जयपुर, पृ० १३० ।

३. मैया भगवदीहास, । तन्दीश्वर दीपकी ज्यमाला, १४वीं चौपाई, ब्रह्मविलास,

४. भूषरदास, पाश्वनाथ स्तोत्र, पहली चौपाई, बृहज्जिनवाणीसँग्रझं-११५१६ ई०,

#### कवित्त

कितत व्रजभाषाका प्रिय छन्द है। मूलतः बन्दीजन इसका प्रयोग करते थे। आध्यात्मिक और भिक्तके क्षेत्रमें, जैन कित्योंने इस छन्दका सफल प्रयोग किया है। भैया भगवतीदास 'कित्ततों' के राजा थे। उनका एक कित्त देखिए,

"धूमन के धौरहर देख कहा गर्व करें, ये तो छिनमाहिं जाहिं पौन परसत ही। संध्या के समान रंग देखत ही होय मंग, दीपक पतंग जैसें काल गरसत ही।। सुपने में भूप जैसें इंद्रधनु रूप जैसें, ओसबूंद धूप जैसें दुरै दरसत ही। ऐसोई मरम सब कर्म जाल वर्गणा को, तामें मूद मग्न होय मरें तरसत ही।"

'भैया' ने मात्रिक कवित्तोंका भी प्रयोग किया है। किन्तु जैसी ताल और लय उपर्युक्त कवित्तमें है, मात्रिकमें नहीं आ पायो है। एक मात्रिक कवित्त इस प्रकार है,

"चेतन जीव विचारहु तौ तुम, निहचै ठोर रहन की कौन। देवकोक सुरहन्द्र कहावत, तेहू कर्राहें अंत पुनि गौन।। तीन कोकपति नाथ जिनेश्वर, चक्रीधर पुनि नर है जौन। यह संसार सदा सुपने सम, निहचै वास इहां नहीं हौन।।"

भूषरदासने 'जैनशतक' में 'मनहर किवत्तों'का अधिक प्रयोग किया है। उनमें भी 'रूपको न खोज रह्यो तर ज्यों तुषार दह्यों', ''जाकों इन्द्र चाहें अह-मिन्द्र से उमाहै जासों'' और ''सांची देव सोई जा में दोष की न लेश कोई'' उत्तम है। किब बनारसीदासने 'नवदुर्गा विघान' किवत्तोंमें ही लिखा है। उसका एक किवत्त इस प्रकार है,

''यहै सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप, यहै भवभेदिनी मवानी शंभुघरनी। यहै ज्ञानलच्छन सों लच्छमी विलोकियत, यहै गुणरतन मंदार भार भरनी।

१. मैया भगवतीदास, पुरवपचीसिका, १७वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, ५० ४ ।

२. मैया सगवतीदास, शत अष्टोत्तरी, ७७वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, १६२६ ई०, बम्बई, ४० २४।

इ. मूचरदास, बैनशतक, कलकत्ता, मनहर कवित्त, ३१, ४१, ४४, ए० १३, १४।

यहै गंगा त्रिविधि विचार में त्रिपथ गौनी, यहै मोख साधन को तीरथ की घरनी। यहै गोपी यहै राधा राधे मगवान मावे, यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी॥"'

## सवैया

यह भी ब्रजभाषाका छन्द है। इसका मूल संस्कृतके विणक-वृत्तों सिन्नहित है। जैन हिन्दीके कवियोने 'सवैया'के विविध भेदोंका सफल प्रयोग किया है। उन्होंने कवित्तको अपेक्षा सवैयाको अविक अपनाया। सवैयाको जैसी छटा, इन कवियोंको रचनाओमे देखनेको भिलतो है अन्यत्र नहीं देखो जा सकतो। पाण्डे रूपचन्द्रने सवैयोंका अधिकाधिक प्रयोग किया है। उनमें-से एक इस प्रकार है,

"जीवत की आस करें, काल देखें हाल हरें,
होले च्यारू गति पे न श्रावें मोछ मग मैं।।
माया सीं मेरी कहैं मोहनी सीं सीठा रहें,
तापें जीव लागें जैसा ढांक दिया नग मैं।।
घर की न जाने रीति पर सेती मांडे प्रीति,
वाट के बटोई जैसे श्राइ मिलें वग मै।।
पुगाल सीं कहैं मेरा जीव जाने यहैं डेरा,
कमें की कुलफ दीयें फिरे जीव जग मैं।।"

भूधरदासने मत्तगयन्द और दुर्मिल सबैयोंका प्रयोग किया है। उन्होंने बुरे कवियोंकी निन्दा सबैयोंमें ही की है। एक मत्तगयन्द सबैया देखिए,

"कञ्चन कुम्मन की उपमा, कह देत उरोजन को किन बारे। उपर स्थाम विलोकत के, मिन नीलम की दकनी दकी छारे॥ यों सतवैन कहें न कुपंडित, ये जुग स्रामिषपिंड उघारे। साधन झार दई मुँह छार मये हहि हेत कियों कुच कारे॥"

उन्होंने तीर्थकरोंकी स्तुतियाँ भी अधिकांशतया मत्तगयन्द सवैयोंमे ही लिखी है। भगवान् चन्द्रप्रभको स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा है,

१. बनारसीदास, नवदुर्गा विधान, दवाँ कवित्त, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, पुरु १७० ।

२. पाएडे हपचन्द, श्रध्यात्म सवैया, श्रामेर शास्त्र भएडारकी प्रति, पद्म ३०।

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ६५वाँ सवैया, १० २१।

"चितवत बदन अमल चन्द्रोपम, तिज चिंता चित होय अकामी। त्रिभुवनचंद पापतपचंदन, बमतचरण चन्द्रादिक नामी॥ तिहुं जग छई चन्द्रिका कोरति, चिहन चन्द्र चिंतत शिवगामी। बन्दो चतुर चकोर चन्द्रमा, चन्द्रवरण चन्द्रमम स्वामी॥"

किव बनारसीदासने 'नाटक समयमार'मे २४५ सवैया-इकतीसा और ३७ तेई-सासवैयोका निर्माण किया है। उनमे-से एक सवैया-तेईसा इस प्रकार है,

"या घट में अमरूर अनादि, विकास महा अविवेक अखारो। तामेंहि और सरूप न दीसत, पुद्गल नृत्य करें अतिभारो।। फेरत भेष दिखावत कौतुक, सो जिल्हें वरनादि पसारो। मोहसुं मिन्न जुदो जद सों, चिनमूरति नाटक देखन हारो॥"

भैया भगवतीदास भी सबैयोके निर्माणमे अधिक कुशल है। उनके द्वारा रचा हुआ एक 'समान सबैया' निम्न प्रकारसे है,

"काल अनादितें फिरत फिरत जिय, श्रव यह नरभव उत्तम पायो। समुझि समुझि पंडित नर प्रानी, तेरे कर चिंतामणि आयो॥ घट की आँखैं खोलि जोंहरी, रतन जीव जिनदेव बतायो। तिल में तेल बास फूलनि में, यों घट मे घटनायक गायो॥"

#### छप्पय

चन्दबरदाईंके 'पृथ्वीराज रासो' और उसके पूर्व अपभ्रंशमे छप्पयका प्रयोग प्रायः बीर-रसमें ही हुआ है। जैन हिन्दीके किवयोंने उसको अध्यात्म और भिक्तके क्षेत्रमें भी प्रयुक्त किया। किव बनारसीदासने 'नाटक समयसार'में २० छप्पयोंका निर्माण किया है। भूघरदासके 'जैनशतक'मे मत्तगयन्द और मनहर सबैयों तथा दोहोंके साथ-साथ छप्पयोंका भी प्रयोग हुआ है। भगवान् पार्श्वनाथकी भिक्तमे एक छप्पयकी प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

''जनम-जल्भि-जल्जान जान जनहंस-मान सर। सरव इन्द्र मिलि आन, आन जिस घरहिं शीस पर।''

१. वही, ५वॉ सबैया पृ० ।

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण, वि० स० १६३६, ५० ८१।

इ. मैया भगवतीदास, शत श्रष्टोत्तरी, प्रश्वाँ सेवैया, ब्रह्मविलास, ६२६ ई०, बम्बई, पृ० २७।

४. मूथरदास, जैनशतक, कलकता, दस इप्पय, पू० ३।

भैया भगवतीदासने भी छप्पयोंका प्रयोग भक्तिक क्षेत्रमे ही किया। उनके द्वारा रची गयी 'चतुर्विशति जिनस्तुति' का एक छप्पय है,

"जिनवर ताराचंद, चंदतारा नित वंदै। वंदै सुरनर कोटिकोटि, सुरबृंद अनंदै॥ आनंद मगन ज आप, आप हस्तिनपुर द्याये। आये शांतिजिनदेन, देव सब ही सुद्ध पाये॥ पाये सुमात देरारतन, तन कंचन विश्वसेन गिन। गिन सुकोष गुन को वन्यो, वन्यो सुतारन तरन जिन॥"

### कुण्डलिया

बनारसीदासने 'नाटक समयसार'में चार कुण्डलिया भी लिखी हैं। 'बनारसी-विलास'में भी यत्र-तत्र अनेक कुण्डलियोंका प्रयोग हुआ है। 'वेद निर्णय पंचासिका' की एक कुण्डलिया निम्न प्रकार है,

> ''अपर सब सुरलोक के, 'ब्रह्मलोक' श्रमिराम । सो 'सरवारथसिदि' तनु, पंचानुत्तर नाम ॥ पंचानुत्तरनाम, धाम एका श्रवतारी। तहां पूर्वभव बसे, ऋषभजिन समकितधारी॥ ब्रह्मलोक सों चये, भवे ब्रह्मा इहि भूपर। तातं लोक कहान, देव 'ब्रह्मा' सब ऊरर॥

भैया भगवतीदासने भी कुण्डलिया छन्दका प्रयोग किया है। उनकी रचना 'शत अष्टोत्तरी' की एक कुण्डलिया इस भौति है,

"स्वा सयानप सब गई, सेवो सेमर वृच्छ। आये धोखे आम के, यापेँ प्रण इच्छ॥ यापेँ प्रण इच्छ वृच्छ को भेद न जान्यो। रहे विषय छपटाय, मुक्समित मरम भुछान्यो॥ फछमिंह निकसे त्ल स्वाद पुन कछू न हूवा। यहै जगत की रीति देखि सेमरसम स्वा॥"3

१. भैया भगवतीदास, चतुर्विशतिजिनस्तुति, १६वाँ ख्रुप्पय, ब्रह्मविलास, १० ६६।

२. कवि बनारसीदास, वेदनिर्मायपंचासिका, ४८वाँ पद्य, बनारसीविलास, जयपुर १६५४ ई०. ए० ६६।

३. भैया भगवतीदास, रात अष्टोत्तरी, ७४वॉ पच, ब्रह्मविलास, पृ०, २५।

#### घनाक्षरी

घनाक्षरी भी जैन हिन्दी कवियोंका प्रिय छन्द है। 'बनारसी विलास'में संकलित 'ज्ञान बावनी' का निर्माण घनाक्षरीमे ही हुआ है। उसका एक छन्द देखिए,

"फटिक पाषाण ताहि मोतीसर मानै कोऊ, धुंचची रकत कहा रतन समान है। हंस वक सेत इहां सेत को न हेत कछू, रो री पीरी मई कहा कंचन के बान है॥ भेष मगवान के समान कोऊ आन मयो, सुद्रा को भड़ान कहा मोक्ष को सुथान है। बनारसीदास जाता ज्ञान में विचार देखो, काय जोग कैसो होउ गुण परधान है।।"

#### फागु

फागु एक प्रकारका लोक-गीत है। यह प्रायः वसन्तमे गाया जाता था। आगे चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्दवर्णन और सौन्दर्यनिरूपणमे होने लगा। जिनपद्मसूरिका 'थूलिभद्द फागु' ऐसा ही एक कान्य है। जैन हिन्दीके कियोने भगवान् जिनेन्द्रकी महिमाके अर्थमे 'फागु' का प्रयोग किया है। राजशेखरसूरिका 'नेमिनाथफागु', श्री सोमसुन्दरसूरिका 'नेमिनाथनवरसफाग', भट्टारक ज्ञानभूषणका 'आदीश्वरफाग', और बनारसोदासका 'अध्यात्मफागु' प्रसिद्ध रचनाएँ है। राजशेखरसूरिके 'नेमिनाथफागु' में लिखी हुई राजोमतीके सौन्दर्यकी कितपय पंकितयाँ देखिए,

पद्

"किरि सिसिबिंब कपोल कन्नाहिं डोल फुरंता। नासावंसा गरुड-चंचु दाडिमफल दंता॥ श्रहर पवाल तिरेह कंठु राजल सर रूडर । जाणुवीणु रणरणहं जाणु कोहल टहकडलर ॥"

हिन्दीके भितन-काव्यमें पदोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सूरदासके विकसित पदोंको देखकर पं० रामचन्द्र शुक्लने अनुमान किया था कि सूरसागर दीर्घकालसे

शानवाबनी, ४१ वी धनाचरी, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, ए० ८६-८७।
 राजशेखरस्रि, नेमिनाथ फाग्र, राहुल सांकृत्यायन, हिन्दीकाब्यथारा, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १६४५ ई०, ए० ४८०।

चली आती हुई किसी पुरानी परम्पराका विकास है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने उनका मूल स्थान बौद्ध सिद्धोंके गानोंको माना है। उसका मूल रूप कुछ भी हो, किन्तु भिक्त और अध्यात्मके क्षेत्रमे पदोंका जितना अधिक प्रयोग जैन कियोंने किया, अन्य न कर सके। राजस्थानके जैन भण्डारोके नवीन अनुसन्धानमें ६० से अधिक जैन किवयोंके रचे हुए २५०० के लगभग हिन्दी पदोंका पता चला है। इस ग्रन्थमे भी अनेक पदरचिताओंका उल्लेख हुआ है। उनमें बनारसीदास, कुँअरपाल, यशोविजय, महात्मा आनन्दधन, भैया भगवतोदास, द्यानतराय, विनय-विजय, जगराम, देवाब्रहा, और भूधरदास अत्यधिक प्रसिद्ध है।

जैन पदोंमे भावाभिन्यक्तिके साथ-साथ संगीतात्मकता भी विविध रागरागित्योंके साथ-साथ पायी जाती है। अकेले 'मूघरदास'ने ही भूघर विलासमें राग
सोरठ, राग काफी, राग ख्याल, राग पंचम, राग नट, राग सारंग, राग मलार,
राग विहागरो, राग बिलावल, रागगौरी, राग धमाल, राग प्रभाती, रागधनासरी,
राग सारंग, राग कल्याण, राग बरवा, राग विहाग, और राग धनासारीका प्रयोग
किया है। बनारसीदासने राग भैरव, राग रामकली, राग बिलावल, राग
आसावरी, राग बरवा, राग धनाश्री, राग सारंग, रागगौरी और काफीमें
अधिक लिखा है। महात्मा आनन्दधन तो राग-रागिनियोके पण्डित ही थे।
उनके पद रस प्रवाहित करनेमे अदितीय माने जाते है। 'द्यानतिवलास'के पदोंमें
भी अनेक नये-नये रागोंका प्रयोग हुआ है, उनमे राग केदारो, राग परल और
राग बसन्त तो विलकुल नये हैं। भूधरदासके राग धनासारीका एक पद
देखिए ,

"शेष सुरेश नरेश रटें तोहि, पार न कोई पानै जू॥ काटै नपत ब्योम विकसत सौं, को तारे गिन कानै जू॥शेष०॥ कौन सुजान मेघ बूंदन की, संख्या ससुिह सुनानै जू॥शेष०॥ मूधर सुजस गीत संपूरन, गनपति मी नहि गानै जू॥शेष०॥"

१. ''अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाच्य परम्पराका—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है।''

पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका इतिहास, संशोधित और परिवर्धित संस्करण, काशी नागरी प्रचारिणी समा, प्रयाग, १९६७ वि० सं०, पृ० २००।

२. डॉ॰ इजारी प्रसाद द्वितेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम न्याख्यान, पृ० १०८।

३. भृथरदास, भृथरविलास, ५२ वॉ पद, पृष्ठ २६।

## अहिल्ल

जैन-हिन्दीके कवियोंने अडिल्लोंका भी प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासने 'नाटक समयसार'में सात अडिल्ल लिखे हैं। भैया भगवतीदासने भी अडिल्ल लिखे हैं, किन्तु बहुत कम। उनकी रचना 'मन-बत्तीसी'का एक अडिल्ल इस प्रकार है,

"कहा मुंडाये मूड बसे कहा महका। कहा नहाये गंग नदी के तहका॥ कहा कथा के सुने बचन के पहका। जो बसे नाहीं तोहि पसेरी अहका॥"

श्री भूघरदासके 'पार्श्व पुराण'में यत्र-तत्र अडिल्ल भी बिखरे हए है। उसका एक अडिल्ल है,

> "अष्ट गुणातम् हिप कर्ममेल मुक्त हैं। थिति उतपति विनाश, धर्म संयुक्त हैं। चरम देह तें कछुक, हीन परदेश हैं। लोक अमपुर बसें परम परमेश हैं।।

## हरिगीतिका

े लयात्मक छन्दोंने हरिगीतिकाका प्रमुख स्थान है। इसमें सोलह और बारह मात्राओं पर विराम होता है। लयके संकरणके लिए प्रत्येक चरणमें ५वीं, १२वीं, १९वीं और २६वीं मात्राएँ लघु होती हैं। अन्तिम दो मात्राओं में उपान्त्य लघु और अन्त्य दीर्घ होता है। कवि बनारसीदासका एक हरिगीतिका निम्नलिखित है,

> "जे जगत जन को कुपथ डारहिं, बक्र शिक्षित तुरग से। जे इरहिं परम विवेक, जीवन, काल दारण उरग से॥ जे पुण्यकृक्षकुठार तीखन, गुपति वत सुद्रा करें। ते करन सुमट प्रहार मविजन, तब सुमारग पग धरें।

## सीरहीं -

सभी जैन कवियोंने सोरठाका अधिकाधिक प्रयोग किया है। चौपाईके साथ दोहोंके स्थानपर सोरठ भी बहुत लिख़े गये हैं। पूथक रूपसे भी सोरठोंमें कविता

रा हा भैदा भगवंतोदास, वनंबत्तीसी, देश्वाँ पद्य, बेह्मिलास, पृण २६४।

मूबरदासे, पार्श्वपुराया, कलकत्ता, नवमोऽधिकारः, प्र्वा पद्य, पृष्ठ ७८।

३. सक्ति मुक्तावली, ६६वॉ पद्म, बनारसी विलास, कॅबेपुर, ११६५४ हैं ०, एं १५२ ।

हुई है। कवि भूघरदासके 'पारवंपुराण'का एक सोरठा है,

"श्यामवरन यह जानि, धूप धुवां नम को चल्यो। किथौं पुन्यहर मानि, धूवां मिस पातग मज्यो॥"

## नये छन्द

किव बनारसीदासने अनेक नवीन छन्दोंका प्रयोग किया है। वस्तु, आभानक, रोडक, करिखा, बेसरि, और पद्मावती तो बिलकुल नवीन हैं। पद्मावती छन्दमें कविने बलाघातके द्वारा लगात्मकता उत्पन्न की है। उनका लिखा हुआ एक पद्मावती छन्द इस प्रकार है,

"ज्यों नीराग पुरुष के सनमुख, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी। ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन, उत्तर में वरषा जिम छूठी। ज्यों शिलमाहिं कमल को बोवन, पवन पकर जिम बांधिये मूठी। ये करतृति होय जिम निष्फल, त्यों बिन माव क्रिया सब झूंठी॥"

किन भूघरदास नये-नये छन्दोंको निषयके अनुकूल ढालनेमे निपुण हैं। उन्होंने नरेन्द्र और व्योमनती छन्दका प्रयोग संगीतकी लयके साथ किया है। व्योमनती छन्दका एक उदाहरण देखिए.

"जे प्रधान केहिर को पकरें, पत्तरा पकर पाँव सों चापै। जिनकी तनक देख मीं बाँकी, कोटक सुरदीनता जापै॥ ऐसे पुरुष पहार उड़ावन, प्रक्य पवन विय वेद प्यापै। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहिं कांपै।"

## अलंकार योजना

जैन-हिन्दी कियोंकी रचनाओंमे अलंकार स्वभावतः आये है। अर्थात् अलंकारोंको बलात् लानेका प्रयास नहीं किया गया। जैन कियोंने भावको ही प्रधानता दी है। भाव-गत सौन्दर्यको अक्षुण्ण रखते हुए यदि अलंकार आते भी है, तो उनसे किवता बोझिल नहीं हो पाती। जैन किवयोंकी किवताओंसे प्रमाणित है कि उनमें अलंकारोंका प्रयोग तो हुआ है, किन्तु उनको प्रमुखता कभी नहीं दी गयी। वे सदैव मूल भावकी अभिन्यक्तिमें सहायक-भर प्रमाणित हुए हैं। जैन

१. भ्धरदास, पार्श्वपुराख, ऋष्टमोऽधिकारः, ⊏श्वॉ सोरठा, पृष्ठ ६८ ।

२. स्तिमुक्तावली, ८५ वाँ पद्य, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, पृ० ६१।

३. पार्श्वपुराण, कलकत्ता, चतुर्थ अधिकार, वावीसपरीषह, पृष्ठ ३१।

कवियोंका अनुप्रासोपर एकाधिकार था। कवि बनारसीदासकी अनेक रचनाओं में अनुप्रासोंका सुन्दर प्रयोग हुआ है। 'नाटक समयसार'का एक पद्य देखिए,

''रेत की-सी गढ़ी किथों मड़ी है मसान की-सी, अन्दर अंधेरी जैसी कन्दरा है सैळ की। ऊपर की चमक दमक पटमूलन की, धोखे छागे मछी जैसी कछी है कनैछ की। श्रीगुन की ओंड़ी महा भोंड़ी मोह की कनोंड़ी, माया की मसूरति है मूरति है मैल की। ऐसी देह याहि के सनेह याकी संगति सों, है रही हमारी मित कोल्ड के से बैल की।।"

भैया भगवतीदासने अपना पूरा 'परमात्म शतक' यमक अलंकारमें लिखा है। उसके दो पद्य देखिए,

> "पीरे होहु सुजान पीरे कारे हैं रहे। पीरे तुम बिन ज्ञान पीरे सुधा सुबुद्धि कहँ॥"<sup>२</sup> × × ×

"मै न काम जीत्यो बली, मै न काम रसलीन । मै न काम अपनो कियो, मै न काम श्राधीन ॥"

हिन्दीके जैन-काव्योंमें अनेक अर्थालंकारोंका प्रयोग हुआ है। उनमें भी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और इलेषमें सौन्दर्य अधिक है। जैन किवयोने सादृश्यमूलक अर्ल-कारोंकी योजना केवल स्वरूप मात्रका बोध करानेके लिए नहीं की, अपितु उपमेय-के भावको सुन्दरताके साथ अभिव्यक्त करनेके लिए की है। किव बनारसीदासने एक पदमें आँखोंको चातक और निरंजननाथको घनकी बूँद बनाया है,

"कब रुचि सौँ पीवेँ दग चातक, बूंद अखयपद घन की। कब शुम ध्यान धरौँ समता गहि करूं न ममता तन की ॥"

नाटक समयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टीकासहित, हिन्दी जैन अन्थरत्नाकर कार्यालय, वस्वई, ८।४०, पृ० २५२-२५३।

२. इसमें प्रथम 'पीरे' का अर्थ प्यारे, द्वितीयका 'पीले', तृतीयका 'पीडित' और चतुर्थ-का 'पियो' है।

३. पहले 'नकाम' का अर्थ है 'कामदेवको नहीं', दूसरे 'नकाम' का अर्थ है व्यर्थ, तीसरेका 'कार्य नहीं किया', और चौथेका 'कामदेवके अधीन नहीं हूँ'। वही, द्वाँ दोहा, पृष्ठ २८०।

४. बनारसीदास, अध्यात्मपदपंक्ति, १३वाँ पद, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, पृ० २३१।

कवि द्यानतरायने चित्तको चकोर और जिनेन्द्रको चन्द्र, तथा अपने पापोंको उरग और प्रभुके नामको मोर माना है.

"मवि ! पुजी मन वच श्री जिनेन्द्र, चित चकोर सुख करन इन्द्र । कुमति कुमुदिनी हरन सूर, विधन सबन वन दहन भूर ॥ मवि० ॥ पाप उरग प्रभु नाम मोर, मोह महातम दलन मोर ॥ मवि० ॥

भूघरदासकी रचनाओं में उत्प्रेक्षाओकी अधिकता है। एक स्थानपर उन्होने लिखा है कि भगवान् आदिनायके चरणोंपर देवगण भाल झुका रहे हैं, तो वह मानो अपने कुकर्मोंकी रेखा मेटना चाहते हैं,

> "अमर समृह आनि अवनी सौं घसि घसि सीस प्रनाम करे हैं। किथों माल कुकरम की रेखा, दूर करन की बुद्धि घरे हैं॥ रें

सुरासुर राजा भगवान् झान्तिनाथके चरणोंपर अपना भाल झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। उनके भालपर नील मणिसे जड़े हुए मुकुट लगे हैं। भालके साथ-साथ वे मुकुट भी झुकते हैं, और उनके साथ नील मणियाँ भी, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो भगवान्के चरण-कमलोंकी सुगन्धिको सूँघनेके लिए भौरोंकी पंक्ति ही चलो आयी है,

"सेवत पाय सुरासुर राय, नमैं शिर नाय महीतक ताईं॥ मौलि लगे मनि नीक दिपें, प्रभु के चरणों झकके वह झाईं। सुंवन पाय-सरोज-सुगन्धि, किथों चिक ये अलि पङ्कति श्राई॥<sup>3</sup>'

पाण्डुक शिलापर भगवान् पार्श्वप्रभुका क्षीरोदिधिके जलसे स्तान किया जा रहा है। स्तपनका जल आकाशमे उछल उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह पापरिहत होकर ऊर्घ्व दिशामें जा रहा है। स्तानके उपरान्त भगवान्के शरीर-पर श्चीने कुंकुमादिका लेप किया। वह मानो नीलगिरिपर साँझ फूलो हो।

१. बानतराय, बानतविलास, कलकत्ता, ४६वाँ पद, पृ० २१।

२. भूधरदास, जैनशत्तक, कलकत्ता, श्रादिनाथ स्तुति सवैया, पहला पद्य, पृ० १।

३. वही, छठाँ पद्य, पृ० २।

४. चली नहैन के नीर की छटा नभ माहि। स्वामी संग अघ बिन भई क्यों नहि ऊरध जाहि॥ भूधरदास, पाश्वेपुराण, कलकत्ता, षष्ठोऽधिकारः, ए० ५२।

५. अब इन्द्रानी जिनवर अंग, निर्जल कियो वसन शुचि संग । कुंकुमादिलेपन बहु लिये, प्रभु के देह विलेपन किये ॥ इहि शोभा इस बौसर मांझ, कियों नीलगिरि फूली सांझ । वही, मधोऽधिकारः, पृ० ५३।

कवि बनारसीदासके 'नाटक समयसार'में भी उत्तम उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग हुआ है। विनश्वर शरीरपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है,

> "ठौर ठौर रकति के कुण्ड केसनि के झुण्ड, हाड़नि सों भरी जैसे थरी है चुरैक की। थोरे से धक्का को ऐसे फट जाय मानों कागद की पूरी कीधो चादर है चैक की॥"

जैन कवियोंकी रचनाओं में 'रूपक' अलंकारोंका भी प्रयोग हुआ है। उन्होंने उपमेयमें उपमानका आरोप कुशलतासे किया है। किन बनारसीदासने प्रस्तुत और अप्रस्तुतका केवल रूपसादृश्य ही नहीं दिखाया, किन्तु प्रस्तुतके भावको भी तीव्र किया है। कायाको चित्रशालामें कर्मका प्लंग बिछा है। उसपर अचेतनताको नींदमे चेतन सो रहा है,

"काया की चित्रचारी में करम परजंक मारो,

माया की संवारी सेज चादर कळपना।

शैन करें चेतन अचेतन नीद लिये,

मोह की मरोर यहै लोचन को ढपना।।

उदें बल जोर यहै स्वास को शबद घोर,

विषै सुखकारी जाकी दौर यही सपना।

ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहुँ काल

धावे भ्रम-जाल में न पावे रूप अपना॥

2"

भैया भगवतीदासके रूपकोंमें ओज है। कायाकी नगरीमे चिदानन्दरूपी राजा राज्य करता है। वह माया-सी रानीमे मग्न रहता है। उसके पास मोहका फ़ौजदार, क्रोबका कोतवाल और लोमका वजीर है।

> "काया सी जु नगरी में चिदानंद राज करें, माया सी जु रानी पै मगन बहु मयो है। मोह सो है फौजदार क्रोध सो है कोतवार, लोम सो वजीर जहां लूटिबे को रहाों है। उदें को जु काजी माने, मान को श्चदल जाने, काम सेवा कान वीस श्चाइ वाको कहाो है।

नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन किन, जैन साहित्य सम्मेलन, दमोह, पृ० ६७।
 ननारसीद्रास, नाटकसमयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टोकासहित, जैन यन्थ रत्ना-कर कार्यालय, बम्बई, ७१४४, पृ० १७५-१७६।

ऐसी राजधानी में अपने गुग भूळि गयो, सुधि जब आई तबै ज्ञान आह गहयो है॥ ""

भूघरदासने भी अनेक रूपकोंका निर्माण निया है। मन सूआ है, और भगवान् जिनेन्द्रके पद पिंजड़ा। इस मनरूपी सूएने संसारके अनेक वृक्षोंके कड़वे फलोंको तोड़-तोड़कर चखा है, किन्तु उनसे कुछ हुआ नहीं। फिर भी वह निश्चिन्त है। भगवान्के चरणरूपी पिंजड़ेमे नहीं बसता। कालरूपी वन-बिलाव उसको ताक रहा है, वह अवसर पाते ही दाब लेगा फिर कोई न बचा सकेगा। भूघरदासका एक अन्य पद, "सुनि ठगनी माया, तै सब जग ठग खाया" मे प्रसिद्ध रूपक है।

जैन कियोंने प्रतिपाद्य विषयको प्रभावशाली बनानेके लिए नवीन उपमानोंके उदाहरण दिये हैं। उन्होंने परम्परागत उपमानोंको भी स्वीकार किया है, किन्तु बहुत कम। उनकी निजी अनुभूतियोने नयी कल्पनाओंको जन्म देकर वर्ण्य विषयके सौन्दर्यको बढ़ाया है। जैन किवयोंके 'उदाहरण' अलंकारकी एक पृथक् ही शोभा है। किव बनारसीदासका एक उदाहरणालंकार इस प्रकार है।

"जैसे निशिवासर रहें पंक ही में, पंकज कहावे पे न वाके दिंग पंक है। जैसे मन्त्रवादी विषधर सों गहावें गात, मंत्र की शकति वाके बिना विष डंक है। जैसे जीम गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, पानी में कनक जैसे काई से अटंक है। तैसे ज्ञानवान नाना मांति करत्ति टानै, किरिया तें मिन्न माने मोते निकलंक है॥

१. भैया भगवतीदास, शतत्रप्रधोत्तरी सबैया, २१वाँ, ब्रह्मबिलास, सन् १६२६ ई०, जैन अन्य रत्नाकर कार्यालय, वन्बई, ५० १४।

२. मेरे मन सूवा, जिनपद पींजरे विस यार छाव न बार रे॥ संसार मे बलबुच्छ सेवत, गयो काल अपार रे। विषय फल तिस तोड़ि चाखे, कहा देख्यों सार रे॥ तू क्यों निचिन्तो सदा तोकों, तकत काल मंजार रे। दावै अचानक आन तब तुझे, कौन लेय उबार रे॥ भूषरदास, भूषरविलास, कलकत्ता, धवाँ पद, ए० ३-४।

३. वही, दवॉ पद, पृ० ५।

४. बनारसीदासं, नाटकसमयसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, ७।५, पृ० १६७-१६८ ।

मुनि जयलालके 'विमलनाथ स्तवन'मे भी उदाहरणालंकारका प्रयोग हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि भगवान्के दर्शनसे मन ऐसा प्रसन्न हुआ, जैसे कि चन्द्रके देखनेसे चकोर हर्षित होता है,

> "तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी । राजरिधि मांगउ नहीं, मिव मिव दरसन तोरा जी ॥""

द्यानतरायने अनेक उदाहरणोंके द्वारा वर्ण्य विषयको सुन्दर बनाया है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सम्यक्त्वके बिना इस जीवनको विकार है। सम्य-क्त्वके बिना जीवन कैसा है, यह बतानेके लिए, उन्होंने अनेक उदाहरण दिये है,

> ''ज्यों बिजु कंत कामिनी शोमा, अंबुज बिजु सरवर ज्यों स्ना। जैसे बिना एकड़े बिन्दी, त्यों समकित बिन सरव गुना॥ जैसे भूप बिना सब सेना नींव बिना मंदिर चुनना। जैसे चन्द बिहूनी रजनी, इन्हें आदि जानो निपुना॥

पाण्डे रूपचन्दकी रचनाओं में भी उपमेयको उदाहरणोंके द्वारा पृष्ट बनाया गया है। उनमें सौन्दर्य है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि विषयोंके सेवनसे तृष्णा बुझती नहीं, जैसे खारी जलसे प्यास उपग्रम नहीं होती,

"विषयन सेवते मये, तृष्णा तें न बुझाय । ज्यों जळ खारा पीवते, बाढ़े तृषाधिकाय ॥"

विनोक्ति अलंकारमे एकके बिना दूसरेके शोभित अथवा अशोमित होनेका वर्णन किया जाता है। कवि भूघरदासने रागके बिना संसारके भोगोंकी सार-होनताका वर्णन किया है,

> ''राग उदै मोग भाव छागत सुहावने से, बिना राग ऐसे छागे जैसे नाग कारे हैं। राग हीन सों पाग रहे तन में सदीव जीव, राग गये आवत गिछानि होत न्यारे हैं॥

१. इसी यन्थका दूसरा ऋध्याय।

२. बानतराय, बानतविलास, कलकत्ता, ३५वॉ पद, ए० १५।

३. इसी बन्धका दूसरा ऋध्याय।

राग सों जगत रीति झूंठी सब सांच जाने, राग मिटे सूझत असार खेळ सारे हैं। रागी बिन रागी के बिचार में बड़ो ही भेद, जैसे मटा पथ्य काह काह को बबारे हैं॥

कवि बनारसीदासके 'अर्घ-कथानक'में आक्षेपालंकारका स्थान-स्थानपर समावेश हुआ है। एक आक्षेपालंकार निम्न प्रकारसे है,

> "शंख रूप शिव देव, महाशंख बनारसी । दोऊ मिळे श्रवेव, साहिब सेवक एक से ॥ र

आत्मा और परमात्माके निरूपणमें कवि बनारसीदासने विरोधाभास अलंकारका भी अच्छा परिचय दिया है। निम्नलिखित पद्यमें विरोधाभास अलंकार है,

> "एक में भ्रनेक है भ्रनेक ही में एक है सो, एक न भ्रनेक कछ कहा। न परत है।""

## प्रकृति-चित्रण

जैन किवयोंका मुख्य सम्बन्ध मानवप्रकृतिसे ही रहा है, किन्तु उन्होंने बाह्य प्रकृतिका भी निरूपण किया है। जैन मुनि प्रायः नदी, सरोवरके किनारे, पर्वतोंके ऊपर या भयावह कान्तारोंमें तप करते थे। प्रकृति अपना रोष दिखाती थी, किन्तु मुनि विचिलत नहीं होते थे। सावनका माह है, और नेमीश्वर गिरिनारपर तप करने चले गये हैं। इसपर राजीमती कहती है,

"पिया सावन में ब्रत लीजे नहीं, घनघोर घटा जुर आवैगी। चहुं ओर तें मोर जु शोर करें, बन कोकिल कुहक सुनावैगी॥ पिय रैन अँधेरी में सूझे नहीं, कछु दामिन दमक डरावैगी।

१. भृषरदास, जैनरानक, कलकत्ता १८वाँ पद, १० ६।

२. बनारसीदास, अर्थकथानक, नाशूराम प्रेमी सम्पादित, संशोधित संस्करण, अक्टूबर १६५७, बम्बई, २३७ वॉ सोरठा, ए० २७।

३. बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैन प्रन्थरत्नाकर, बम्बई, १।१३, ५० २८१।

पुरवाई की झोंक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छड़ावैगी।। ""

भूषरदासने ग्रीष्मकी भयंकरताका उल्लेख किया है। जेठका सूर्य तप रहा है, सरोवर सूख गये हैं, पत्थर तचकर लाल हो गये है, नग्न जैन साधु उनपर बैठकर तप करते हैं,

"जेठ तरे रिव आकरो, सूखे सरवर नीर। शैक शिखर सुनि तप तपें, दाझें नगन शरीर॥ ते गुरु मेरे मन बसो॥ रे"

भूघरदासने इसी दृश्यको एक दूसरे स्थानपर अधिक सज्ञक्त वाणीमें व्यक्त किया है। जब जेठ झकोरता है, चील अण्डा छोड़ती है, पशु-पक्षी छाँह ढूँढ़ते है, पर्वत दाह-पुंजसे हो जाते हैं, तब जैन साधु उनपर तप करते हैं,

> ''जेठ की झकोरें जहां अंडा चील छोरे पशु, पंछी छांह लोरें गिरि कोरें तप वे धरे॥<sup>3</sup>"

मानवकी अन्तःप्रकृतिको अंकित करनेमें जैन किवयोंने बाह्यप्रकृतिसे सहायता ली है। तोरणद्वारसे लौटकर नेमीश्वर गिरिनारपर तप करने चले गये। राजीमतीकी आँखोसे आँसुओंकी घार बह निकली। वह इसी दशामें नेमीश्वरको देखनेके लिए गिरिनारको ओर चल पड़ी। उस समय किव हेमिवजयसूरिने प्रकृतिका वातावरण ऐसा अंकित किया है, जिससे राजीमतीके हृदयका हाहाकार साक्षात् हो उठा है। वह पद्य देखिए,

"वनचोर वटा उनयी जु नईं, इततें उततें चमकी बिजली। पियुरे पियुरे पिरहा बिललाति जु, मोर किंगार करंति मिली॥ बिच बिन्दु परे हग आंसु झरें, दुनि धार अपार इसी निकली। सुनि हेम के साहब देखन कूं, उप्रसेन लली सु श्रकेली चली॥<sup>४</sup>"

बहुत प्राचीन कालसे जैन साधुके आगमनपर प्रकृति हर्ष प्रकट करती रही है। श्रो कुशललाभने अपने गुरु श्री पूज्यवाहणके स्वागतमे पुलकित प्रकृतिको अंकित किया है.

विनोदीलाल, नेमि-राजुलका बारहमासा, ४था पद्य, बारहमासा-संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ६० २४।

२. भूषरदास, गुरू-स्तुति, अवॉ पद्य, बृहिज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, पृ० १५०।

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, १३वाँ पद, पृ० ४।

४. इसी अन्यका दूसेरा अध्याय।

"प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवर घणा रे। कोकिल कामिनी गीत गायइ श्री गुरू तणा रे॥ गाजइ गाजइ गगन गंमीर श्री पूज्यनी देशना रे। मित्रयण मोर चकोर थायइ शुम वासना रे॥ सदा गुरू ध्यान स्नान छहिर शीतल बहइ रे। कीर्ति सुजस विसाल सकल जग महमहह रे॥""

विनयप्रभ उपाध्यायने 'सीमन्घर स्वामी स्तवन'मे लिखा है कि मेरुगिरिके उत्तुंग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंगमालिका, सीमन्घर स्वामीके गुणोंका स्तवन करते हैं। वह पद्य इस प्रकार है,

"मेर्सगिरि-सिहरि धय-बंधणं जो कुणइ, गयणि तारा गणइ, वेलुआ-ऋण मिणइ। चरम-सायर-जले कहरि-माला मुणइ सोवि नहु, सामि, तुह सब्बहा गुण थुखइ॥<sup>२,</sup>"

जब भगवान् महावीर संघसिहत विपुलाचलपर पघारे, तो वहाँकी प्रकृति छह ऋतुओंके फल-फूलोंसे युक्त हो गयी। वनपालने उन सब फल-फूलोंको, महाराजा श्रेणिकके सम्मुख लाकर रखा, जिससे उन्हें भगवान् महावीरके आगमनका विश्वास हो सके,

"रोमांचित बन पालक ताम । आय राय प्रति कियो प्रनाम । छह ऋतु के फल फूल अनुष । आगें धरे अनुषम रूप ॥ 3"

जैन किवयोंने उग्मेयको पृष्ट बनानेके लिए, उपमानोंको प्रायः प्रकृतिके विस्तृत क्षेत्रसे चुना है। हेतूत्प्रेक्षाओंमें इन उपमानोंकी छटा और भी अधिक विकसित हुई है। विनयप्रभ उपाध्यायने 'गौतमरासा'में गौतमके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है कि गौतमके नेत्र, कर और चरणसे पराज्तित होकर ही कमल जलमें प्रवेश कर गये है, उनके तेजसे हारकर तारा, चन्द्र और सूर्य आकाशमें भ्रमण कर उठे हैं। उनके छपने मदनको अनंग बनाकर निकाल दिया है। उनके धैर्यसे मेरु और गम्भीरतासे सिन्धु लज्जित होकर पृथ्वीमें धैंस गये हैं,

''नयण वयण करचरणि जिण वि पंकज जल पाडिय, तेजिहि तारा चंद सुर आकासि ममाडिय।

१. कुराललाम, श्री पूज्यवाह्यागीतम्, पव ६३-६४, ऐतिहासिक जैनकान्यसंग्रह, कलकत्ता, वि० सं० १६६४, प० ११६।

२. इसी अन्थका दूसरा ऋध्याय।

३. सूथरदास, पार्श्वपुराख, कलकत्ता, पार्श्वनाथजीकी स्तुति, २१वॉ पच, पृ० ३।

रूविहि मयणु अनंग करिव मेरिहउ निद्दादिय, भीरिम मेरु गंमीरि सिंधु चंगिम चय चाढिय॥

भूषरदासने उत्प्रेक्षाओं के द्वारा वर्ण्य विषयको सुन्दर बनाया है। उनमे अधिकांश प्रकृतिसे की गयी हैं। भगवान् पार्श्वनाथके शरीरपर एक सहस्र और साठ लक्षण इस भाँति सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो कल्पतहराजके कुसुम ही विराजे हों। तीर्थंकर पार्श्वप्रभुके समवशरणके चारों और वलयाकृति खाई बनी है, उसमें निमंल जल लहरें ले रहा है, वह मानो गंगा प्रदक्षिणा दे रही है,

"वलयाकृति खाई बनी, निर्मेल जल लहरेय। किथौं विमल गंगा नदी, प्रभु परदल्ला देय॥<sup>3</sup>"

भगवान् जिनेन्द्रदेव समवशरणमें स्वर्ण सिंहासनपर विराजमान है। दोनों स्रोरसे यक्षनायक चमर ढुला रहे हैं। उसपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है,

''चंद्राचिं चय छवि चारु चंचळ, चमर वृन्द सुहावने । ढोळें निरन्तर जच्छनायक, कहत क्यों उपमा बने । यह नीळगिरि के शिखर मानो, मेघ झर लागी घनी । सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥ ४"

जैन किवयोंका 'उदाहरणालंकार' भी प्रकृति चित्रणसे युक्त है। किव बनारसीदासके 'नाटक समयसार'में अधिकांश उदाहरण प्रकृतिके क्षेत्रसे ही चुने गये है। एक इस प्रकार है.

> "तैसे महीमंडल में नदी की प्रवाह एक, ताही में अनेक मांति नीर की ढरिन है। पाथर के जोर तहां घार की मरोर होत, कांकर की खानि तहां झाग की झरिन है॥ पौन की झकोर तहां चंचल तरंग उठै, भूमि की निचानि तहां मौर की परनि है।

१. देखिए इसी अन्थका दूसरा ऋध्याय।

२. सहस अठोतर लक्ष्म ये, शोभित जिनवर देह।

किथौं कल्पतरुराज के, कुसुम विराजत येह॥

भूषरदास, पारर्वपुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, संप्तमोऽधिकारः,
प्र० ४७।

३. वही, अष्टमोऽधिकारः, पृ० ६८।

४. मुबरदास, पार्श्वपुराण, कलकत्ता, अष्टमोऽध्याय:, अष्टप्रातिहार्थवर्णन, १० ७१ ।

तैसो एक श्रात्मा अनंत रस पुद्गक, दोहू के संयोग में विमाव की मरनि है ॥ ""

भैया भगवतीदासके उदाहरणोंमें भी प्रकृतिको ही झलक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य-पापके अनुसार फल पाता है। इसमें प्रकृतिका कोई दोष नहीं है। ग्रीष्मकी धूपमे पृथ्वी जल उठती है, किन्तु 'आक' उमंगित होकर फूलता है। वर्षाऋतुमें अनेक वृक्ष फल जाते हैं, किन्तु जवासा जल जाता है,

> "प्रीषम में धूप परे तामें भूमि मारी जरे, फूलत है आक पुनि अति ही उमहि कें। वर्षा ऋतु मेघ झरे तामें वृक्ष केई फरे, जरत जमासा श्रव श्रापुही तें दहिकें।। ऋतु को न दोष कोऊ पुण्य पाप फलें दोऊ, जैसें जैसें किये पूर्व तैसें रहै सहिकें। केई जीव सुखी होंहिं केई जीव दुखी होंहिं, देखहु तमासो 'भैया' न्यारे नेकु रहिके॥"

जैन कवियोंका रूपक अलंकार भी प्रकृतिसे ही लिया गया है। कवि आनन्दघन-ने ज्ञानोदय और प्रभातके 'साग रूपक'का चित्र एक पदमें उपस्थित किया है,

> "मेरे घट ज्ञान मान मयो मोर । चेतन चकवा चेतन चकवी, मागौ विरह कौ सोर ॥ फैळी चहुँदिशि चतुर मान रुचि, मिळ्यो मरम तम जोर । आपनी चोरी आपहि जानत, श्रौरै कहत न चोर । श्रमळ कमळ विकसित मये भूतळ, मंद विशद शशि कोर । आनंद्धन एक बल्ळम लागत, और न लास किरोर ॥"

किव द्यानतरायने एक पदमें 'ज्ञान-विभव' और 'बसन्त'में 'रूपक' उपस्थित किया है। यह पद प्रकृति-मूलक रहस्यवादका दृष्टान्त है।

"तुम ज्ञानविभव फूळी बसंत, यह मन मधुकर सुख सों रमन्त । दिन बढ़े भये बैराग माव, मिथ्यामत रजनी को घटाव ॥

१. बनारसीदास, नाटकसमयसार, बम्बई, १० २४६।

२. भैया भगवतीदांस, पुरव्यपचीसिंका, २४वां कवित्त, ब्रह्मविलास, १६२६ ई०, बम्बई, पृ० ७।

२. महात्मा त्रानन्द्धन, त्रानन्द्धनपदसंग्रह, त्रध्यात्मज्ञानप्रसारक मण्डल, बम्बई, १५वॉ पद ।

बहु फूळी फैळी सुरुचि बेळि, ज्ञाता जन समता संग केळि। धानत वानी पिक मधुर रूप, सुर नर पशु आनंद्यन सुरूप ॥ ""
भूधरदासने शारदाको गंगा नदी बनाकर एक उत्तम रूपककी रचना की है,
"वीर हिमाचळ तें निकरी, गुरु गौतम के सुख-कुंड दरी है।
मोह-महाचळ भेद चळी, जग को जड़तातप दूर करी है।
ज्ञान पयोनिधि मांहि रळी, बहु मंग तरंगिन सों उछरी है।
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति, मैं अंजुळीकर शीश धरी है॥

भैया भगवतीदासने आत्माको शुक्त कहा है। शुक्तकी भौति ही यह आत्मा कर्मरूपी निलनपर जा बैठी है। विषयस्वादमे मग्न होनेके कारण उसके पैर ऊपरको हो गयं है। वह मोहके चंगुलमे फँस गया है। यह सब कुछ कर्मोंसे छुटकारा न मिलनेके कारण ही हुआ है,

"आतम-सूचा मरममहिं भूल्यो कर्म-नंछिन पें बैठो आय ।
विषय स्वाद विरम्यो इह थानक, कटक्यो तरें ऊर्ध्व मये पाँय ॥
पकरे मोह मगन खुंगळ सों, कहै कर्म सों नाहिं बसाय ।
देखहु कि नहिं सुविचार मविक जन, जगत जीव यह धरे स्वमाय ॥
जैन कवियोने प्रकृतिको आलम्बन रूपमे भी उपस्थित किया है, किन्तु ऐसे
दृश्य अल्प ही है। ब्रह्मरायमल्लने 'हन्वंत कथा'मे सन्ध्या समयका चित्र खीचा
है। श्री पवनंजैराय अपने मित्रोंसहित प्रासादके ऊपर बैठे हुए सन्ध्याकी शोभा
देख रहे हैं। वह पद्य इस प्रकार है,

"दिन गत मयो श्रथयो माण, पंषी शब्द करे श्रसमान। मित्र सहित पवनंत्रे राय, मंदिर ऊपर बैठो जाय॥ देखे पंषी सरोवर तीर, करे शब्द अति गहर गहीर। दसै दिसा मुष काळो भयो, चकहा चिकही अंतर ळयो॥

जैनकान्योंने प्रकृति शान्तरसके उद्दोपनके रूपमें भी अंकित की गयी है। भूषरदासने 'पार्वपुराण' में काशीदेशके खेटपुर पट्टनका वर्णन किया है। उसके आस-पासके प्राकृतिक दृश्योंने शान्त-भावको उद्दोष्त करनेको पर्याप्त सामर्थ्य थो। एक पद्य देखिए,

१. द्यानतराय, द्यानतविलास, कलकत्ता, ५८वॉ पद, पृ० २४।

२. मूथरदास, शारदास्तवन, पद्य १-२, ज्ञानपीठपूजांजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५७ ई०, ए० ५२३।

मैया भगवतीदास, पुर्यपचीसिका, २०वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, बम्बई, पृ० ६।

४. देखिए, इसी अन्थका छठा अध्याय ।

"नीर श्रगाध नदी नित बहैं। जळचर जीव जहाँ नित रहें।।

सुनि जन भूषित जिनके तीर। का उसगा धरि ठाड़े धीर॥

ऊँचे परवत झरना झरें। मारम जात पथिक मन हरें॥

जिनमें सदा कन्दरा थान। निइचळ देह धरें सुनि ध्यान॥

श्री द्यानतरायने नन्दीश्वर द्वीपकी प्राकृतिक शोभाका भी ऐसा ही चित्रण किया है, जिससे शान्तभाव और अधिक पृष्ट होता है। वह पद्य इस प्रकार है,

"एक इक चार दिशि चार ग्रुम बावरी। एक इक लाख जोजन अमल जलमरी॥ चहुं दिशि चार वन लाख जोजन वरं। मौंन बावन्न प्रतिमा नमों सुखकरं॥

१. भूथरदास, पार्श्वपुराचा, कलकत्ता, पंचमोऽधिकारः, पृ० ४१।

२. द्यानतराय, नन्दीश्वरदीप-पूजा, जयमाला, पद्य ३-५, बृहिन्जिनवाणी संयह, १६५६ ई०, ए० ४१७।

## : ধ :

# तुलनात्मक विवेचन

## १. निर्गुणोपासना और जैन-भिनत

### त्रहा

आचार्य योगीन्दुने शुद्ध आत्माको ब्रह्म कहा है । आत्मा और सिद्धका स्वरूप एक हो है, अतः उन्होने सिद्ध और ब्रह्ममें अभेद स्वीकार किया है। जैन हिस्दी कवि भट्टारक शुभचनद्र<sup>3</sup>, बनारसीदास अौर भगवतीदास 'भैया' ने भी सिद्ध

- मूढ वियक्खणु बंगु पर अप्पा ति-विहु हवेइ । परमात्मप्रकाश, १।१३, पृ० २२ ।
- २. जेहउ णिम्मलु णाणमं सिद्धिहि णिवसइ देउ। तेहउ णिवसइ बंभु पर देहहँ मं करि भेउ।। वही, १।२६, पृ० ३३।
- ३. चिड्पचिता चेतन रे साक्षी परम ब्रह्म । परमात्मा परमगुरु तिहां निव दोसियम्म ।। शांत दांत विज्ञान गुण रे सिद्ध सरूप समान । ज्ञानमात्र व्यापी विपुल देहमात्र असमान ॥७॥ तत्त्वसारदृहा, इस्तलिखित प्रति, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, पृ० ५ ।
- ५. जेई गुँण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पाहि सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधार कै। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद ताही को निहार निज रूप मान लीजिये।। ब्रह्मविलास, सिद्ध चतुर्दशी, पद्य २–३, पृ० १४१।

बौर ब्रह्मको एक माना है। आठ कर्मोंके क्षयसे शुद्ध आत्माको उपलब्बिको सिद्धि कहते हैं, और ऐसी सिद्धि करनेवाले सिद्ध कहलाते हैं। वे अमूर्तिक, अन्यक्त, ज्ञानयुक्त और शादवत सुबके घारणकर्ता होते हैं। उनमें सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्मता, अवगाहन, अगुरुलघु और अन्याबाघ नामके आठ गुण माने गये हैं। कबीरका 'निर्गुण ब्रह्म' अमूर्तिक और अन्यक्तकी दृष्टिसे तो 'सिद्ध' के समान ही है, किन्तु उसमे गुणोंका ऐसा सयुक्तिक विभाजन नहीं किया गया है। उसमे ऐसा भावोन्मेष भी उपलब्ध नहीं होता।

कबीरने जिस आत्माका निरूपण किया है, वह विश्वव्यापी ब्रह्मका एक अंश-भर है, जब कि जैन कवियों की 'आत्मा' कर्ममलको घोकर स्वयं ब्रह्म बन जाती है, वह किसी अन्यका अंश नहीं है। इस मांति कबीरका ब्रह्म एक है, जब कि जैनोंके अनेक, किन्तु स्वरूपगत समानता होनेके कारण उनमें भी एकत्वकी कल्पना की जा सकती है । कबीरने जिस ब्रह्मकी उपासना की है, उसपर उपनिषदों, सिद्धों, योगियों, सहजबादियों और इस्लामिक एकेश्वरवादियोंका प्रभाव पड़ा है। आचार्य क्षितिमोहन सेनकी दृष्टिमे कबीरदासने अपनी आध्यात्मिक क्षुचा और विश्वप्रासी आकांक्षाको तृष्त करनेके लिए ही ऐसा किया है । जैनोंका ब्रह्म तो आध्यात्मिकताका साक्षात् प्रतीक ही है। उसपर किसी अन्यका प्रभाव नहीं है। वह अपनी ही पूर्व परम्पराका पोषण करता है।

भावुकताके क्षेत्रमें भी यह ही बात है। कबीरका ज्ञानी ब्रह्म सुफ़ियोंके प्रभावसे प्रेम और मिक्तका विषय बन सका, जब कि जैनोंके सिद्ध सदियों पूर्वसे मिक्तिके आलम्बन और प्रेमके आकर्षण-केन्द्र बने चले आ रहे थे। आचार्य कुन्दकुन्द (वि० सं० पहली शती) ने सबसे पहले प्राकृत भाषामें 'सिद्धमिन्त' लिखी, आचार्य पुज्यपाद और सोमदेवने उसीको संस्कृतमें प्रशस्त किया। 'सिद्धमिन्त'से

श्राचार्य प्ज्यपाद, सिद्धभक्तिः, पहला श्लोक, दशभक्तिः, शोलापुर, १६२१ ई०, पृ० २७।

२. संमत्त णाण दंसण वीरिय सुहुमं तहेव अवगहणं । अगुरुलहुमन्वावाहं अट्ठगुणा होंति सिद्धाणं ।। आचार्यं कुन्दकुन्द, सिद्धमक्तिः, दशमक्तिः, शोलापुर, ५० ६६ ।

३. परमात्मप्रकाश, Introduction, डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये लिखित, पृ॰ ३४-३५।

४. "कबीरकी आध्यात्मिक क्षुषा और आकांक्षा विश्वप्रासी है, इसीलिए सन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओंको जोरसे पकड़ रखा है।"

श्राचार्यं चितिमोहन सेन, कबीरका योग, कल्याचा, योगांक, पृ० २६६।

सम्बन्धित अनेक प्राचीन स्तुति-स्तोत्र भी उपलब्ध हुए है, जिनका विवेचन इसी प्रम्थके दूसरे अध्यायमें किया गा है। आचार्य पूज्यपादने तो प्रेमको ही भिक्त कहा है। इसी कारण 'सिद्ध'में जो रसिविभोरता है, वह बौद्धोंकी निराकारो-पासनामें उपलब्ध नहीं होती। बुद्ध 'प्रतिपद' पर जोर देते हैं, जब कि भिक्त 'प्रपत्ति' से अधिक आश्वासन ग्रहण करती हैं। बुद्ध केवल ज्ञानरूप है, जब कि सिद्ध ज्ञानके साथ-साथ प्रेरणाजन्य कर्तृत्वके कारण मक्तके आराध्य भी। जैनोंने केवल सिद्धमें हो नहीं, किन्तु पंचपरमेष्ठीमें भो आसिवतको शुभ माना है, और परम्परया उसे मोक्षका कारण कहा है। बौद्ध भगवान् बुद्धकी आसिवतको भी उचित नहीं मानते। कबीरकी निर्मुण राममें आसिवत प्रसिद्ध ही है। अतः विद्धानोंका यह कथन कि कबीरकी निर्मुण राममें आसिवत प्रसिद्ध ही है। अतः विद्धानोंका यह कथन कि कबीरकी निर्मुणोपासना बौद्ध साधनासे प्रभावित थी, अशुद्ध है। उसका आसिवतवाला रूप जैन साधनाके अधिक निकट है। यहाँ पं० रामचन्द्र शुक्लका यह कथन कि भारतीय ब्रह्म केवल ज्ञानक्षेत्रका विषय था, ठीक नहीं प्रतीत होता।

कुछ भी हो, निर्मुण ब्रह्म और सिद्ध दोनों ही में दार्शनिकोंकी शुष्कता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो कबीरके लालकी लालीको देखनेवाली लाल कैसे हो जाती। उनके लालमें 'पीउ' का सौन्दर्य है और रमणीयता भी, तभी तो आत्मान स्वयं 'बहुरिया' बननेमें चरम आनन्दका अनुभव किया है । वह 'पीउ' जब उसके घर आया, तो घरका आकाश मंगलगीतोंसे भर गया और चारों ओर प्रकाश छिटक उठा । जायसीने ब्रह्मको 'पिउ' के नहीं, अपितु प्रियतमके रूपमें देखा है। इसीलिए उसमें कबीरके ब्रह्मसे अधिक मादकता है और आकर्षण। कबीरके लालको देखनेवाली ही लाल हों पायी है, किन्तु जायसीके प्रियतमको देखनेवाली स्वयं लाल होती है और उसे समूचा विश्व भी लाल दिखाई देंता

१. डॉ॰ भरतसिंह उपाध्याय, नौद्धदर्शन तथा श्रन्य मारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, नंगाल हिन्दी मण्डल, वि॰ सं॰ २०११, पृ॰ १०६३।

२. "हरि मेरा पीछ में हरि की बहुरिया" सन्तसुधासार, कवीरदास, संबद, २१वाँ पच, पृ० ६६।

दुलिंहिनी गावहु मंगलचार,
 हम घर बाये हो राजा राम भरतार ।।
 क्वीर प्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, पद-पहला पद्म, पृ० ८७ ।

<sup>&#</sup>x27; ४. मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पिव प्यारा ॥ वही, दूसरा पद, कू ८७ ।

है। "नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नोर सरीर" मे ऐसी ही बात है। जैन किव द्यानतरायने भी ब्रह्मके दर्शनसे चारों ओर छाये हुए वसन्तको देखा है। "तुम ज्ञान विभव फूली बसन्त, यह मन मधुकर सुख सों रमंत" उसीका निदर्शक है। किव बनारसीदासके ब्रह्मके सौन्दर्यसे तो समूची प्रकृति ही विकसित हो उठी है,

> "विषम विरष पूरो भयो हो, आयो सहज वसंत । प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, मन मधुकर मयमंत ॥ 3"

कबीरमे व्यष्टिमूलकता अधिक है, तो जायसीमें समष्टिगतता और जैन किवयोमें दोनों ही समान रूपसे प्रतिष्ठित हैं। उनका आत्मब्रह्म घटमें रहता है, किन्तु उसका सौन्दर्य समूचे लोकालोकमें व्याप्त है।

### सतगुरु

जैन सन्त और कबीरदास आदि 'निर्गुनिए' साधुओंने गुरुकी महत्ता समान रूपसे स्वीकार की है। दोनोंने ही गुरुके प्रसादको पानेकी आकांक्षा को, किन्तु जहाँ कबीरदासने गुरुको ईश्वरसे भी बड़ा माना, वहाँ जैन सन्तोंने ईश्वरको ही सबसे बड़ा गुरु कहा है। जैन आचार्योंने पंच परमेंब्ठीको 'पंचगुर'को संज्ञासे अभिहित किया है। सोलहवीं शताब्दीके किव चतरमळने 'नेमीश्वर गीत'में लिखा है, "पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिळती है।" "

वैसे गुरुके प्रसादसे भगवान् मिलनेकी बात दोनों ही को स्वीकार है। कबीर-दास तो गुरुके ऊपर इसीलिए बलिहार होते हैं कि उन्होंने गोविन्दको बता दिया है। सुन्दरदासके गुरु भी दयालु है, क्योंकि उन्होंने आत्माको परमात्मासे मिला

जायसी ग्रन्थावली, पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, द्वितीय संस्करण, मानसरोदक खण्ड. प्वीं चौपाईका दोहा. प्र० २४ ।

२. बानतपद संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५८वाँ पद, ५० २४।

३. बनारसी विलास, जयपुर, श्रध्यात्मफाग, पच दूसरा, पृ० १५४।

४. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय । बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दयो बताय ॥ कवीरदास, गुरुदेवको अंग, सन्तसुवासार, वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १४वीं साखी, प्०१२०।

५. लहिंह मुकति दुति दुति तिरैं, पंच परम गुरु त्रिमुवन सारु ॥ चतरुमल, नेमीश्वरगीत, श्रामेरशास्त्र मण्डार, मंगलाचरण।

दिया है। वादूके 'मस्तक'पर तो ज्यों ही गुरुदेवने प्रसादका हाथ रखा कि 'आगम अगाध' के दर्शन हो गये। उजैन कि ब ब्रह्मजिनदासने अपने आदिपुराणमें 'मृगिति-रमणी' को प्रकट करनेवाले भगवान् ऋषभदेवको सद्गुरुको कृपासे ही जाननेकी बात स्वीकार की है। अन्तरिक शुभचन्द्रने तो यहाँतक कहा है कि सतगुरुको मनमें घारण किये बिना शुद्ध चिद्रूपका घ्यान करनेसे भी कुछ न होगा। अश्री कुशललाभने 'स्थूलभद्रछत्तीसी' में गुरु स्थूलभद्रके प्रसादसे 'परमसुख'का प्राप्त होना लिखा है। उन्होंने ही 'श्रीपूज्यबाहणगीतम्' मे भी लिखा है कि शुद्ध मन-पूर्वक गुरुकी सेवा करनेसे शिवसुख उपलब्ध होता है। व

पाण्डे रूपचन्दजीने अपने 'खटोलना गीत'के द्वारा सिद्ध किया है कि सतगुरुकी कृपासे ही भ्रान्तिरूपी अलंकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस भाँति जीव अविचल ज्ञानको प्राप्त करता है। कबोरदास भी गुरुके इस ज्ञानप्रदाता स्वभावसे

- परमातम सों आतमा जुदे रहे बहुकाल ।
   सुन्दर मेला करि दिया सद्गृह मिले दयाल ॥
   डॉ॰ दीह्रित, सुन्दरदर्शन, इलाहाबाद, पृ० १७७ ।
- २. दादू गैब माहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद । मस्तक मेरे कर घरचा देख्या अगम अगाघ ॥ दाद, गुरुदेव को अंग, सन्त सुधासार, पहली साखी, पृ० ४४६।
- ३. तेह गुण मे जांणी या ए, सदगुरु तणो पसावतो । भवि भवि स्वामी सेवसुं, ए लागु सहगुरु पाय तो ॥ ब्रह्मजिनदास, श्रादिपुराय, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, ए० २०४।
- ४. मट्टारक शुभचन्द्र, तत्त्वसारदूहा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी प्रति ।
- ४. कुशललाम, स्यूलमद इस्तीसी, पहला पद्य, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तिलिखित अन्थों-की खोज, अगरचन्द नाहटा सम्पादित, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १६५४ ई०, ए० १०४।
- ६. दिन दिन महोत्सव अतिषणा, श्री संघ भगति सुहाय।

  मन शुद्धि श्री गुरु सेवी यह, जिणि सेव्यइ शिव सुख पाई।।

  कुराललाभ, श्री पूज्यबाहर्यागीतम्, जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह, श्रगरचन्द नाहटा
  सम्पादित, कलकत्ता, वि० सं० १६६४।
- ७. सोते सोते जागिया, ते नर चतुर सुजानि ।
  गुरु चरणायुष बोलियो, समिकत भयउ विहान ॥
  कालरंगन तब बीतई, ऊमो ज्ञान सुभानु ।
  भ्रान्ति तिमिर जब नाशियो, प्रगटत अविचल थान ॥
  पार्डे रूपचन्द, स्टोलना गीत, अनेकान्त वर्ष १०, किरस २, ५० ७६ ।

प्रसन्न हुए हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा, "सतगुरुकी महिमा अनन्त है, उन्होंने अनन्त उपकार किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे अगणित ज्ञानचक्षुओंको खोलकर असीम ब्रह्मका दर्शन कराया है ।" एक दूसरे स्थानपर उन्होंने लिखा, "मैं तो अज्ञानसे भरो लौकिक मान्यताओं और पाखण्डसे ओत-प्रोत वेदके पीछे चला जा रहा था कि सामने सतगुरु मिल गये और उन्होंने ज्ञानका दोपक मेरे हाथमे दे दिया ।" हृदयमें ज्ञानका प्रकाश करनेवाला गुरु भगवान्की कृपासे मिलता है। जैन सन्त चतरमलने जादौराय भगवान् नेमीश्वरके गुण गानेसे ही गुरु गौतमके प्रसादको पाना स्वोकार किया है।

सतगुरका मिलना तभी सार्थक होगा, जबिक शिष्यका हृदय भ्रम, संशय और मिथ्यात्वसे ओत-प्रोत न हो । यदि ऐसा होगा तो सतगुरका उपदेश उसके हृदयमें पैठेगा नहीं । यद्यपि आत्माका स्वभाव ज्ञान है किन्तु सांसारिक मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण उसे सतगुरका अमृतमय उपदेश भी रुक्ता नहीं । इसीको पाण्डे रूपचन्दने बड़े ही सरस ढंगसे उपस्थित किया है,

''चेतन अचरज मारी, यह मेरे जिय आवे अमृत वचन हितकारी, सद्गुरु तुमहिं पढ़ावे सद्गुरु तुमहिं पढ़ावे चित दें, अरु तुमहूं हो ज्ञानी तबहूं तुमहिं न क्यों हूं आवे, चेतन तस्व कहानी ॥''

सन्त कबीरदासके भी ऐसे ही विचार हैं, "सतगुरु वपुरा क्या कर सकता है, यदि 'सिख' ही में चूक हो। उसे चाहे जैसे समझाओ, सब व्यर्थ जायेगा, ठीक वैसे ही जैसे फूँक वैशीमें ठहरती नहीं, अपितु बाहर निकल जाती है। किव

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ।
 लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥
 कवीरदास, गुरुदेव कौ श्रंग, तीसरी साखी, कवीर अन्यावली, चौथा संस्करण, पृ० १।

पीछैं लागे जाइ था, लोक वेद के साथि।
 आगे थैं सतगुरु मिल्या, दीपक दीया हाथि।।
 देखिए वही, ११वीं साखी, ए० २।

३. गुरु गौतम मो देउं पसीछ, जो गुन गाउं जादुराय । चतरुमल, नेमीश्वर गीत, मंगलाचरण, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृ० २३१।

४. परमार्थ जकड़ी संग्रह, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६११, पहला पद्म, पृ०१।

५. नवीरदास, गुरुदेव की ग्रंग, २१वी साखी, नवीर ग्रन्थावली, पृ० ३।

बनारसी दासने 'बध्यात्म बत्तीसी'में लिखा है, "सहजमोह जब उपशमै, रुचै सुगुरु उपदेश। तब विभाव मविधित घटै, जगै ज्ञान गुण लेश। " सतगुरुकी देशना आस्त्रवोंके लिए दीवार, कर्म कपाटोंको उघाड़नेवाली और मोक्षके लिए पैड़ीका काम करती है, किन्तु केवल उन्हींके लिए जिनको भविधित घट गयी है, मूढ तो उसका लेशमात्र भी नहीं समझता। 2

इस भव-समुद्रसे पार करानेके लिए गुरुको जहाज बनानेकी बात भी बहुत पुरानो है। सत्तरहवीं शताब्दीके जैन कि हेमराजने 'गुरु-पूजा' के प्रारम्भमे ही गुरु महाराजको महामुनिराजकी उपाधिसे विभूषित करते हुए कहा, "चहुँगति दुख सागर विषैं, तारन तरन जिहाज। रतनत्रय निधि नगन तन, धन्य महामुनिराज।" अर्थात् इस दुःख-सागरसे पार करनेके लिए महामुनिराज ही जहाजकप है। अठारहवीं शताब्दीके कि भूधरदासने उस गुरुको मनमे बसानेकी अभिलाषा प्रकट की है, जो 'भव-जलध-जिहाज' है। ऐसे ऋषिराज गुरु स्वयं भी तिरते है और दूसरोंको भी तारते है। इसी शताब्दीके श्री द्यानतरायने भी अपने 'द्यानत विलास' मे गुरुको जहाज बनाते हुए लिखा है, ''तारन तरन जिहाज सुगुरु है, सब कुटुम्ब डोवे जगतोई। द्यानत निश्चित विन निरमल मन मे, राखो गुरु-पद पंकज दोई।" सन्त दिया साहबने सतगुरुक्पी जहाजपर ही अधिक विश्वास किया है, उन्होने लिखा है, ''संसाररूपी दिया अगम्य है, सतगुरुक्पी जहाजपर अपने हंसको चढ़ाकर उसे पार कर जाओ, तभी

१. बनारसीदास, ऋध्यात्म बत्तीसी, बनारसीविलासे, जयपुर, २७वॉ पद्य, पृ० १४६।

२. यह सतगुरु दी देशना, कर आस्तर दीवाड़ि।
लद्धी पैंडि मोखदी, करम कपाट उघाड़ि।।
भविषिति जिनकी घट गई, तिनको यह उपदेश।
कहत 'बनारसिदास' यों, मूढ़ न समुझै लेश।।
बनारसीदास, मोचपैड़ी, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, दोहा २३-२४, पृ० १३६।

३. पार्यंडे हेमराज, गुरुपूजा, पहला दोहा, बृहिज्जिनवाशी संग्रह, १९५६ ई०, १० ३०६। ४. ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलिंध जिहाज ।

आप तिरै पर तारहीं, ऐसे श्री ऋषिराज ॥
भृषरदास, 'ते गुरु मेरे मन बसो' पद, अध्यात्म पदावली, भागतीय ज्ञानपीठ, काशी,
पु० ८४।

थ. वानतराय, वानतविलास, कलकत्ता, पद २३वाँ, ए० १५।

सुख-राज करनेमें समर्थ हो सकोगे। सन्त पलटू साहबने भी गुरुके परोपकारी स्वभावको समझकर हो यह कहा है कि भवसागरसे तरनेके लिए गुरुक्ष्पी जहाज हो सर्वोत्तम उपाय है। कबीरदासने कहा कि जिसने गुरुक्ष्पी जहाजको छोडकर अन्य किसी बेड़ेसे इस भव-समुद्रको पार करनेका प्रयास किया, वह सदैव असफल रहा, और यह निश्चित है कि उसका बेड़ा किसी-न-किसी औघट घाटपर अवश्य डूबेगा।

गुरुने केवल ज्ञान ही नहीं, अपितु मित भी दी है, अर्थात् गुरुकी कृपासे ही शिष्य भगवान्की भिवतमे प्रवृत्त हो सकता है। पाण्डे हेमराजने गुरुके इस भिवतप्रदाता गुणपर विश्वास करके ही उनसे भरपूर भिवतकी याचना की है। उन्होंने गुरुका वर्णन करनेमें अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, "मैं गुरुका भेर कहाँतक कहूँ। मुझमें बुद्धि थोड़ी है और उनमें गुण बहुत अधिक है। हेमराजकी तो इतनी ही प्रार्थना है कि इस सेवकके हृदयको भिवतसे भर दो।" किबीर-दासने तो स्पष्ट ही गुरुको भिवतका देनेवाला माना है। उन्होंने कहा, "ज्ञान भगति गुरु दोनी।" ज्ञान और योगके साथ-साथ भाव-भिवत भी कबीरदासके अन्तर्जगत्की अन्यतम विभूति थी। और उसको उन्होंने अपने गुरुकी देनके रूपमें स्वीकार किया है। उनके गुरु रामानन्द थे और उन्होंने कहा, "भिवत द्रावण उप जी लाए रामानन्द। परगट किया कबीरने सप्तदीय नव खण्ड।" दादू साहबने ललचाते हुए घोषित किया, "यदि सद्गुरु मिल जाये, तो भिवत और मृक्ति दोनों ही के

१. त्रिलोकीनारायण दीचित, सन्तदर्शन, साहित्यनिकेतन, कानपुर, १६५३ ई०, ५० २६, पादटिप्पण १।

२. भवसागर के तरन को पलटू संत जहाज। पलटू साइब, गुरुका श्रंग, १६वी साखी, सन्तसुधासार, दिल्ली, दूसरा खण्ड, ए० २६७।

३. ता का पूरा क्यों, गुरु न छखाई बाट । ताको बेड़ा बूड़िहै, फिर फिर औघट घाट ॥ कबीरदास, गुरुदेव की श्रंग, संत सुधासार, पहला खयड, २०वीं साखी, ए० १२० ।

४. कहौं कहाँ लो भेद मैं, बुच थोरी गुन भूर।

<sup>े</sup> हेमराज सेवक हृदय, भिक्त करो भरपूर ॥ पारखे हेमराज, गुरु-पूजा, जयमाला, ७वॉ पस, १६५६ ई०, ए० ३१३ ।

५. कवीर अन्यावली, डॉ॰ श्यामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, चतुर्थ संस्करण, परिशिष्ट, पदावली तीसरा पद, ए० २६४।

६. डॉ॰ गोविन्द त्रिगुणायत, कवीरकी विचारधारा, कानपुर, वि॰ सं॰ २००६, पु० ३२४।

भण्डार उपलब्द हो सकते हैं। दादूका कथन है कि सतगुरुके मिलनेसे साहबका दोदार तो सहजमें हो मिल सकता है।"

जैन साहित्यमे गुरु-भिनतके अनेकानेक सरस उदाहरण उपलब्ध होते है। सत्तरहवीं शताब्दीके महाकवि समयसुन्दर गुरु राजिसहसूरिकी भक्तिमें भाव-विभोर होते हुए कह उठे, "मेरा आजका दिन घन्य है। हे गुरु ! तेरे मुखको देखते ही जैसे मेरी तो सम्बी पुण्यदशा ही प्रकट हो गयी है। हे श्री जिनसिंहसूरि! मेरे हृदयमे सदैव तू ही रहता है और स्वप्ननें भी तुझे छोड़कर अन्य दिखाई नहीं देता। मेरे लिए तो तुम ऐसे ही हो जैसे कुम्दिनोके लिए चन्द्र, जिसको दूर होते हुए भी कुमुदिनी समीप ही समझती है। तुम्हारे दर्शनोंसे आनन्द उत्पन्न होता है, और मेरे नेत्र प्रेमसे भर जाते है। जीव तो सभीको प्यारा होता है, किन्तु मुझे तुम उससे भी अधिक प्रिय हो। <sup>२</sup>, भी कूशललाभने आचार्य पुज्यबाहणकी भिन्तिमें जिस सरसताका परिचय दिया है वह कम ही स्थानोंपर मिलती है। आषाढ़के आते हो चौमासेका प्रारम्भ हुआ और पूज्यबाहण त्रम्बावतीमें पधारे। उस समयका भिक्तसे भरा एक चित्र देखिए, ''बाषाढ़के बाते ही दामिनी झबुके लेने लगी, कोमल कामिनियाँ अपने प्रीयडाकी बाट जोहने लगी, चातक मधुर व्वितमे 'पीड पीड' का उच्चारण करने लगा और सरोवर बरसातके विपुल जलसे भर गये। इस अवसरपर महान् श्री पुज्यबाहणजी श्रावकोंको सुख देनेके लिए त्रम्बा-वतीमे आये। वे दीक्षारमणीके साथ रमण करते है और उनमें हर किसीका मन बैंघकर रह जाता है। उनके प्रवचनमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसे सुनकर वृक्ष भी झूम उठे हैं, कामिनी कोकिल गुरुके ही गीत गाने लगी है, गगन गूँज उठा है,

सदगुरु मिल्रै तो पाइये भिक्त मुक्ति मंडार ।
 दादू सहजै देखिए साहिब का दीदार ।।
 दादू गुरुदेव कौ श्रंग, त्रिलोकीनारायण दीचित, सन्तदर्शन, कानपुर, ए० २२,
 पाढटिप्पण ३।

२. आज कुँ घन दिन मेरड।

पुन्य दशा प्रगटो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरड ।।

श्री जिनसिंह सूरि तुंहि मेरे जीउ मे, सुपनइ भइं नहींय अनेरो ।

कुमृदिनी चन्द जिसउ तुम लीनउ, दूर तुही तुम्ह नेरड ।।

तुम्हारइ दरसण, आणंद उपजती, नयनको प्रेम नवेरड ।

'समय सुन्दर' कहइ सब कुं बलभ, जीउ तुं तिनयइ अधिकेरड ।।

समयसुन्दर, जिनसिंह स्रिगीतम्, ७वॉ पब, ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह, श्रगरचन्द नाहटा सम्पादित. कलकत्ता. प्र०१२६ ।

और मयूर तथा चकोर भी प्रसन्न होकर नाच उठे हैं। गुरुके घ्यानमें स्नान करके ही शीतल लहर बहने लगी है। गुरुकी कीर्ति और सुयशसे ही सम्पूर्ण संसार महक रहा है। विश्वके सातों क्षेत्रोंमे धर्म उत्पन्न हो गया है। श्री गुरुके प्रसादसे सदा सुख उत्पन्न होता है।"

> "आब्यो मास असाद झबूके दामिनी रे। जोवइ जोवइ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनी रे ॥ चातक मधुरइ सादिकि शीऊ शीऊ उचरइ रे। बरसङ् घण बरसात सजक सरवर भरह रे॥ इण अवसरि श्रीपुज्य महामोटा जती रे। श्रावकना सुख हेत आया त्रम्बावती रे ॥ जोवड श्रम गुरु रीति प्रतीति वधइ वकी रे। विक्षा रमणी साथ रमइ मननी रही रे॥ प्रवचन वचन विस्तार अस्थ तणवर घणा रे। कोकिल कामिनी गीत गायइ श्री गुरु तणा रे॥ गाजइ गगन गंभीर श्री पुज्यनी देशना रे। भवियण मोर चकोर थायह ग्रुम वासना रे ॥ सदा गुरु ध्यान स्नान कहरि शीतक बहुइ रे। कीर्त्ति सुजस विसाल सक्छ जग महमहइ रे॥ साते खेत्र सुठाम सुधर्मं ह नीपजह रे। श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपनइ रे॥"

श्री साधुकीर्तिने गुरुजिनचन्द्रसूरिकी मिन्तिमें एक राग-मल्हारका निर्माणिकया था। उसमें एक शिष्य आनेवाले गुरुको देखनेके लिए ठीक वैसे ही बेचैन है जैसे कोई प्रोषित्पितका आनेवाले पितको देखनेके लिए बेचैन हो उठती है। उन्होंने कहा, "हे सिख! मेरे लिए तो वह ही अत्यिवक सुन्दर है, जो यह बता दे कि हमारे गुरु किस मार्गसे होकर पधारेंगे। श्रीगुरु समीको सुहावने लगते हैं और वे जिस पुरमें आ जाते हैं, वह तो जैसे 'शोमा' ही हो जाता है। उनको देखकर हर कोई जय-जयकार किये बिना नहीं रहता। जो गुरुको आवाखको भी जानता है, वह मेरा साजन है। गुरुको देखकर ऐसी प्रसन्तता होती है जैसे चन्द्रको देखकर चकोरको और सूर्यको देखकर कोकको। गुरुके दर्शनोंसे हृदय सन्तुष्ट, पुण्य पुष्ट और मन

देखिए कुराललाभ, श्रीपूच्यवाइण्णीनम्, पद्य ६१-६४, ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह, श्रगरचन्द नाहटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ११६-११७।

प्रसन्न होता है। अन्तमें व्याकुल होकर वह पुकार उठता है कि हे निर्द्धन्द्वी श्री जिनचन्द्र! प्रमोदी होकर बीघ्र हो आ जाओ, तुम्हे देखकर मेरा हृदय जैसे अनि-र्वचनीय रसका हो आनन्द ले उठेगा।"

इस माँति गुरुके विरहमें शिष्यको बेचैनी और मिलनमें, अपार प्रसन्नता, जैसी जैन किन अंकित कर सके, निर्गुनिए सन्त नहीं। उन्होंने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। कबीर आदि सन्तों में भावपरकताका अभाव है और जैन किनयों- की भावुकता सतगुरुके लिए भी, भगवान्की भाँति ही मुखर हो उठी है। शिष्य- का विरह पिनत्र प्रेमका द्योतक है। जैनोंका सतगुरु प्रेमास्पद भी है।

सन्त साहित्यमे 'सबद को अंग'का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। शब्द ब्रह्मको कहते हैं। शब्द-ब्रह्मकी घारणा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (१।१६४।१०) पर इसकी चर्चा हुई है। समाधिपाद (२५वाँ सूत्र) में ईश्वरका वाचक ओंकार शब्द ही है। 'माण्डूक्योपनिषद्' और 'कठोपनिषद्' (१।२।१६) में भी 'ओंकार' की महिमाका निरूपण है। जैन बाचार्य सहस्रों वर्ष पहलेसे ही ओकारके घ्यानकी बात कहते चले आये है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयसार'के प्रारम्भमें ही, ''ओंकार' बिन्दुसंयुक्तं नित्यं घ्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः।।'' दिया हुआ है। जैन हिन्दी कित्योने 'ॐकार'को एक परम गूढ़ पद कहा है। मूढ़ व्यक्ति उसके भेदको नही जानते। सतगुरुकी कृपा ही उसका रहस्य समझानेमें समर्थ है। पं० दौलतरामने ॐकारकी महिमाका वर्णन करते हुए लिखा है,

ॐकार परम रस रूप, ॐकार सकल जग भूप। ॐकार अखिल मत सार, ॐकार निखिल तत धार॥ ॐकार सबै जग मूल, ॐकार मवोद्धि कूल। ॐकार मयो जगदीस, ॐकार सु ग्रक्षर सीस॥

कबीरदासकी दृष्टिमे सतगुरु वह ही है, जो शब्दबाणको सफलतापूर्वक चला सके, और जिसके लगते ही शिष्यका मोह-जाल विदीर्ण हो जाये। जैन सतगुरु बाण नहीं चलाता, अपितु उसके कोमल वचनोंसे ही शिष्य वीणा-नादको सुनकर

१. साधुकीित, श्री जिनचन्दसूरि गीतानि, नं० ३, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, श्रगरचन्द नाहटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ६१।

र. पं० दौलतराम, अध्यात्म बारहखड़ी, इस्तलिखित प्रति, बडा मन्दिर, जयपुर,
 प्रारम्भ, छन्द चौपाई, ४-४।

सतगुर लई कमांण किर, बाँहण लागा तीर।
 एक जु बाह्या प्रीति सूँ, भीतिर रह्या सरीर।।
 कवीर प्रत्थावली, गुरुदेव की ग्रंग, ६ठी साखी, १०१।

मृगकी माँति रोझ जाता है। वे कोमल-वचन शिष्यके हृदयसे मोहरूपी विष दूर कर देते हैं, और वहाँ अनुभवरूपी अमृतका स्रोत वह उठता है। अनादिका तमस नष्ट हो जाता है और सुप्रकाशकी लहर चल पड़ती है। अर्थात् जैन शिष्य-का भी मोह-जाल विदीर्ण होता है, किन्तु ऐसा करनेके लिए जैन गुरु हिंसाका नहीं, अहिंसाका प्रयोग करता है।

## बाह्य आडम्बरोंका विरोध

मध्य युगके जैनोंमे भी बाह्य कर्म-कलाप इतने अधिक बढ़ गये थे कि उन्हीं-को जैनधर्मकी संज्ञा दे दी गयी। महावीरकी दिव्यवाणी दब गयो। सम्यक्त्व निरस्त हो गया। अचेतनको चेतन समझनेमें जैन भी पीछे नहीं रहे। दसवीं-ग्यारहवी शताब्दीके जैन सन्तोंने अपभ्रंश भाषाके माध्यमसे इन बाह्य आडम्बरोंका निर्भीकतासे विरोध किया। उनमें मुनि रामिंसहका नाम सर्वोपिर है। उनके विषयमें श्री वियोगी हरिका कथन है, "धर्मके नामपर जो अनेक बाह्य आडम्बर और पाखण्ड प्रचलित हुए, उन सबका इस जैन सन्तने प्रबल खण्डन किया।" मुनि रामिंसहने एक स्थानपर लिखा है, "हे मुण्डितोंमे श्रेष्ठ! सिर तो तूने अपना मुँड़ा लिया, पर चित्तको नही मुँड़ाया। संसारका खण्डन चित्तको मुँड़ाने-वाला ही कर सकता है।" तीर्थक्षेत्रोंके विषयमे उनका कथन है, "हे मूर्ख, तूने एक तीर्थसे दूसरे तीर्थमें भ्रमण किया और चमड़ेको जलसे धोता रहा, पर इस पापसे मलिन मनको कैसे घोयेगा।" योगीन्दु, देवसेन आदिने भी ऐसी ही

सुन सम रीझे रीझे म्रिग सुनि नादि का।

अनुभव अम्रत सो मोह विष दूर करें,

करें सुप्रकास तम मेटि के अनादि का ॥

अध्यात्म सवैया, इस्तलिख्ति प्रति, आमेर शास्त्रमण्डार, जयपुर, २६वाँ पद्य।

१. कोमल वचन गुरु बोलैं मुख सेती सुध,

२. सन्त सुधासार, श्री वियोगी हरि सन्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, १६५३ ई०, ए० १८।

३. मुंडिय मुंडिय मुंडिया। सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुंडिया। चित्तहं मुंडणु जिं कियउ। संसारहं खंडणु ति कियउ॥ पाइडहोहा, १३५वाँ दोहा।

४. तित्त्यइं तित्त्य भमेहि वद घोयउ चम्मु जलेण । एहु मणु किम घोएसि तुहुं मइलउ पावमलेण ॥ वही, दोहा, १६३वॉ।

बातें लिखी हैं, किन्तु उनका स्वर वैसा पैना नहीं है।

जैन हिन्दीके भिनत-काव्यमें भी ऐसी ही प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। उनपर जैन अपभ्रंशका प्रभाव स्पष्ट ही हैं। चौदहवीं शताब्दीकी प्रसिद्ध कृति 'आणंदा' में लिखा है, ''संसारके मूर्ख जीव अनेकानेक तीर्थ-क्षेत्रों में घूम-घूमकर मरते हैं, किन्तु उन्हें यह विदित नहीं कि आनन्द शरीरको स्वच्छ करनेसे नहीं, अपितु आत्माको शुद्ध करनेसे मिलता है।'' वह पद्य इस प्रकार है,

> अठ सठि तीरथ परिसमइ सूढा सरहिं समंतु । श्रप्पा विन्दु न जाणहों, श्रानंदा घट सहि देंड अणंतु ॥

निर्गुण वाव्यघाराके कवि सुन्दरदासने भी ऐसी ही बात कही है। अठसिठ सब्द दोनोंमें ही समान रूपसे प्रयुक्त हुआ है,

> सुन्दर मैकी देह यह निर्मेळ करी न जाहा। बहुत मांति करि घोहतू अठ सठि तीरथ न्हाइ॥

चतुर्वणीं व्यवस्थाके विरुद्ध जैन कवियोंका स्वर निर्गुनिए सन्तोंकी मौति ही तीखा है, किन्तु उनमें कडवाहट नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिए जातिप्रथाका खण्डन नहीं किया, अपितु उनका विरोध आत्मसिद्धान्तपर आधारित था। भट्टारक शुभचन्द्र (१६वीं शती) ने 'तत्त्वसारदूहा'में लिखा है,

उच्च नीच निव अप्पा हुनि
कर्म कर्जक तणी की तु सोह।
बंगण क्षत्रिय बैदय न ग्रुद्ध
अप्पा राजा निव होह क्षुद्ध॥
श्रूष्पा धनि निव निर्ध क,
निव दुर्बे क निव अप्पा धन्न।
मूर्क हर्ष द्वेष निव ते जीव,
निव सुखी निव दुखी अतीव॥

इसकी तुलनामें कबीरदासका यह कथन देखिए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणको सम्बोधन करते हुए कहा है, "जब हम दोनों एक ही ढंगसे उत्पन्न हुए हैं, तो

१. श्रायन्दाको इस्तलिखित प्रति, मस्जिदखजूर, जैन पंचायती मन्दिर, दिल्ली, तीसरा पद ।

२. सुन्दरदर्शन, किताबमहल, इलाहाबाद, १६५३ ई०, पृ० २४०।

३. महारक शुभवन्द्र, तत्त्वसारद्दा, मन्दिर ठीलियान, जयपुरकी इस्तलिखित प्रति, पश्च ७०-७१।

तुम ब्राह्मण कैसे हो गये और हम शूद्र कैसे बन गये। हम कैसे खून रह गये और तुम कैसे दूच हो गये।" मुन्दरदासने ब्राह्मण और शूद्रके अन्तरको गाल मारना लिखा है।

जैनोंके महात्मा आनन्दघनके अनुसार राम, रहीम, महादेव, पार्श्वनाथ और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है, वे सब एक अखण्ड आत्माकी खण्ड कल्पनाएँ हैं। जैसे एक ही मृत्तिका भाजन-भेदसे नानाहप घारण करती है, वैसे ही एक आत्मामें अनेक कल्पनाओं का आरोपण किया जाता है। यह जीव जब निज पदमें रमे तब राम, दूसरोंपर रहम करे तब रहीम, करमों को करशे तब कृष्ण और जब निर्वाण प्राप्त करे तब महादेवकी संज्ञासे अभिहित होता है। अपने शुद्ध आत्मरूपको स्पर्श करनेसे पारस और ब्रह्माण्डकी रचना करनेसे इसको ब्रह्म कहते हैं। इस माँति यह आत्मा स्वयं चेतनमय और निष्कर्म है।

कबीरदासने भी एक ही मनको गोरख, गोविन्द और औषड़ आदि नामोंसे अभिहित किया है। अन्त सुन्दरदासका कथन तो महारमा आनन्दघनसे बिलकुल मिलता जुलता है। उनके अनुसार एक ही अखण्ड ब्रह्मकी भेदबुद्धिसे नाना

तुम कत बाह्मन हम कत सूद।
 हम कत लोह तुम कत दूघ।

२. काहू सौं बांभन कहै, काहू सों चंडाल । सुन्दर ऐसी भ्रम भयो, यों ही मारै गाल ॥ सन्त सुन्दरदास, खरूपविस्मरण की श्रंग, सन्तसुधासार, ५वाँ दोहा, ५० ६५० ।

३. राम कहो रहेमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री।
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव रो ॥राम०॥१॥
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप रो।
तैसें खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप री॥राम०॥२॥
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री।
करशे कर्म कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री॥राम०॥३॥
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हें सो ब्रह्म री।
इस विघ साघो आप आनन्दघन, चेउनमय निःकर्म री॥राम०॥४॥
महात्मा आनन्दघन, आनन्दघन पद संग्रह, अध्यात्मशानप्रसारक मण्डल, बम्बई,
पद ६७वाँ।

४. क्वीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी समा. काशी, मन को श्रंग, १०वीं सीखी, पु० २६।

संज्ञाएँ होती हैं, जैसे एक ही जल वापी तड़ाग और कूपके नामसे, तथा एक ही पावक दीप, चिराग और मसाल बादि नामोंसे पुकारा जाता है। सन्त दादूदयालने एक ही मूलतत्त्वकी 'अलह' और 'राम' दो संज्ञाएँ की है। उन्होंने यहाँतक लिखा है कि जो इनके मूलमें भी भेदकी कल्पना करता है, वह झूठा है।

जैन सन्तोने निर्मल आत्मामे केन्द्रित हुए मनको ही सर्वोत्तम कहा है। उनकी दृष्टिमे यदि इस जीवको शुद्ध आत्माके दर्शन नही होते, तो उपवास, जप, तप, वर और दिगम्बर दशा भी व्यर्थ ही है। उन्होने उस ज्ञानको भी निःसार कहा है, जिसके द्वारा आत्मदर्शन नहीं हो पाता। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यदि वह नहीं तो अन्य सब ज्ञान निरर्थक है। इसी भावको लेकर बनारसीदासने लिखा है,

"भेष में न ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु-वर्त्तन में जंत्र मंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। प्रन्थ में न ज्ञान नहीं ज्ञान किव चातुरी में, बातिन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ बानी है। तातें भेष गुरुता किवत्त प्रन्थ मंत्र वात, इन तें अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठौर कहीं जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान को निदानी है॥

यशोविजयजी उपाध्यायने भी लिखा है कि संयम, तप, क्रिया आदि सब कुछ शुद्ध चेतनके दर्शनोके ही लिए किया जाता है, यदि उनसे दर्शन नहीं होता, तो वे सब मिथ्या है। दर्शन तो अन्तरचित्तके भीगे बिना नहीं होता। जबतक अन्त:की 'लो' शुद्ध चेतनमे न होगी, ये ऊपरी क्रिया-काण्ड व्यर्थ ही है,

१. बापी तड़ागर कूर नदी सब है जल एक सौ देवी निहारी ।। पावक एक प्रकाश बहू विधि दीप चिराक मसालहु वारी । सुन्दर ब्रह्म विलास अखंडित भेद की बुद्धि सुटारी ।। सुन्दर प्रन्थावली, स्व० पं० हरनारायण शर्मा संग्पादित, भाग २, ६४६।४ ।

२. अलह कही भावै राम कही, डाल तजो सब मूल गही। अलह राम कहि कर्म दही, झूठे मारग कहा बही।। सन्त दादृदयाल, शबद, ४३वॉ पण, सन्तसुधासार, पृ० ४४५.

किन बनारसीदास, नाटकसमयसार, स्व० पं० जयचन्दजी-द्वारा माघा-टीका
 कत, सस्ती अन्थमाला, दिरयागंज देहली, सर्विवशुद्धि द्वार, ११२वॉ पद्य, पृ०११३।

"तुम कारन संयम तप किरिया, कहो कहां छों कीजे। तुम दर्शन बिनु सब या झूंडी, अन्तर चित्त न मीजे।। चेतन अब मोहि दर्शन दीजे॥""

किव भूघरदासने अन्तरकी उज्ज्वलताको प्रमुख माना है। यदि 'अन्तः' विषय कषायरूपी कीचड़से लिप्त है, तो तीर्थादिक कोई लाभ नहीं दे सकते। बाह्य वेषकी सफलता पवित्र हृदयपर निर्भर है। यदि मन कामादिक वासनाओं से मिलन है, तो अधिकसे अधिक भजन करनेपर भी लक्ष्य प्राप्त न होगा। किव द्यानतरायने भी अन्तःकी शुद्धिके बिना प्रत्येक मासमें किये जानेवाले उपकार और कायाको सुखानेवाले तपको व्यर्थ माना है।

यहाँ कबीरदास आदि सन्त भी एकमत है। सन्त रज्जबदासने लिखा है किं यदि हृदय शुद्ध नहीं है, तो भगवान्का पूजा-पाठ भी व्यर्थ है। सन्त सुन्दरदासने 'ज्ञानझूलनाष्टक' मे हृदयकी पित्रताके बिना योग, याग, त्याग, वैराग्य, नाम, ध्यान और ज्ञान आदिको निःसार कहा है। कबीरदासका अभिमत है कि जिसने अपने मनको भगवान्मे रैंग लिया है, वह ही सच्चा योगी है, कपड़ा रेंगदानेसे कोई लाभ नहीं। मनकी शुद्धिके बिना वह कान फड़वाकर और जटा-दाढ़ो बढ़ा-

२. जप तप तीरथ जज्ञ व्रतादिक, झागम अर्थ उचरना रे। विषय कषाय कीच निंह घोयों, यों ही पिच पिच मरना रे।। अन्तर उज्ज्वल करना रे माई।। कामादिक मल सौं मन मैला, भजन किये क्या तिरना रे? भूघर नील वसन पर कैसें, केसर रंग उछरना रे? अन्तर उज्ज्वल करना रे माई।।

भ्धरविलासे, कलकत्ता, ३१वॉ पद, पृ० १७।

३. मास मास उपवास किये तैं, काया बहुत सुखाई। , क्रोब मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराई? तु तो समझ समझ रे भाई॥

द्यानतविलास, कलकत्ता, ३२वाँ पद, पृ० १४।

- ४. संतो ऐसा यहु आचार पाप अनेक करैं पूजा मे, हिरदें नहीं विचार ॥ सन्तसुधासार, सन्त रज्जवजी, ४था पद, पृष्ठ ५१४।
- ५. संन्तसुधासार, सुन्दरदास, भूलनाष्ट्रक, दूसरा पद्य, पृष्ठ ५६६।

किव यशोविजयजी, 'चेतन श्रव मोहि दर्शन दीजें', श्रथ्यात्मपदावली पू०, २२४, पं० राजकुमार संन्यादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ।

कर बकरा तो हो सकता है, योगी नहीं। जंगलमे जाकर धूनी रमानेसे उसका कामदेव भले हो जल जाये, किन्तु वह योगी न कहलाकर हिंजड़ा ही कहा जायेगा। मनकी शुद्धिके बिना यदि कोई सिर मुँड़ाकर और रंगे हुए कपड़े पहनकर गोता बाँचता है, तो वह लबार हो कहलायेगा,

"मन न रँगाये रँगाये जोगी कपड़ा । कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ौळे। दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गइले बकरा।। जंगल में जाय जोगी छुनिया रमौले। काम जराय जोगी बनि गइले हिजरा॥ मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगौले। गीता बांचि के होइ गइले लबरा।।

शुद्ध मनकी भूमिकाके बिना माला फिरानेकी व्यर्थता जैन और अजैन दोनों ही सन्तोने समझी थी। किन द्याननरायका कथन है कि आसन मारकर मनका ले बैठ जानेसे बाहरी दुनियानाले रीझ सकते है, किन्तु इस बक-ध्यानसे आत्मा-का भला नहीं होगा।

> "कर मनका लै आसन मारचो बाहिज लोक रिझाई। कहा मयो बक ध्यान घरे तें, जो मन थिर न रहाई॥ तु तो समझ समझ रे माई॥<sup>२</sup>"

कबीरदासने कोरी माला फिरानेको निष्प्राणतापर बहुत कुछ लिखा है। 'भेष कौ अंग' का आधेसे अधिक भाग मालाको निःसारतासे ही युक्त है। काठ-की माला फिरानेसे कुछ नहीं होता, मनकी माला फेरनी चाहिए,

> "माला पहिरे मनसुषी, ताथें कछू न होइ। मन माला कौं फेरता, जुग उजियारा सोइ॥ कबीर माला काठ की, किह समझाबै तोहि। मन फिराबै आपणां, का फिराबै मोहि॥<sup>3</sup>"

मध्ययुगके साधुको पहचानमे दो बातें मुख्य है : जटा बढ़ाना अथवा सिर मुँडाना । मोक्ष तक पहुँचनेके सोपानमे यह भी एक सीढ़ी मानी जाती थी । जैन सन्त उदयराज जती (१७वीं शती वि० सं०) ने उसका खण्डन करते हुए

१. कबीर, सबद, ६५वॉ पद, सन्तसुधासार, पृ० ६८।

२. बानवपदसंग्रह, कलकत्ता, ३२वॉ पद, ए० १४।

क्वीरप्रन्थावली, चतुर्थं संस्करण, काशी, 'मेष कौ श्रंग', साली ३, ५, ५० ४५।

लिखा है, "अन्तःको निर्मल बनानेसे लक्ष्य मिलता है, बाह्य आडम्बरोसे नहीं। शिव-शिवका उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छलको नहीं जीता। जटाओं के बढ़ानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोड़ा। सिर मुँडानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोड़ा। सिर मुँडानेसे क्या होता है, यदि मन न मुँडा। इसी प्रकार घर-बारके छोड़नेसे क्या होता है, यदि वैराग्यकी वास्तविकताको नहीं समझा।" भगवतीदास 'भैया'ने भी अपने अनेक पदोमे इस सिर मुँडानेकी निन्दा की है। उन्होंने एक स्थानपर लिखा है, "निर्मल थ्यात्मामे शुद्ध श्रद्धानके बिना केवल मूँडा मुँडानेसे कुछ नहीं होता। उससे सिद्धि नहीं हो सकती।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि सिद्धिके लिए मूँड मुँडाना ही पर्याप्त है, तो भेड़ोंको तो सबसे पहले तिर जाना चाहिए, क्योंकि उनका सारा शरीर प्रतिवर्ष मुँडा जाता है ।

भेड़का दृष्टान्त कबीरदासने भी दिया है। उनका कथन है, "यदि मूँड़ मुँड़ानेसे सिद्धि हो जाती, तो भेड़ तो कभीकी मुक्त हो गयी होती, किन्तु उसे मोक्ष नहीं मिला इसे सभी जानते हैं ।" कबीरका विचार है कि केशोंने क्या बिगाड़ा है, जो उसे सौ-सौ बार मूँड़ा जाता है। मनको क्यों नहीं मूँड़ते, जिसमें विषय-विकार भरा हुआ है । दादूका भी कथन है कि मनको ही मूँड़ना चाहिए, सिरको नहीं, काम-कोधको समाप्त करना चाहिए, केशोंको नहीं काटना चाहिए, ।

रासम अंग विभूति लगाये। राम कहे शुक, व्यान गहे बक भेड़ तिरैं पुनि मून्ड मुड़ाये॥ वही, शत श्रष्टोत्तरी, ११वॉ पब, पृष्ठ १०।

उदयराज जती, गुग्रवावनी, पहला पद्य, जैन गुर्जर कविश्रो, तीजो माग,
 पृ० ६७४–७६।

२. नाम मात्र जैनी पै न सरधान शुद्ध कहूं, मूँड़ के मुँड़ाये कहा सिद्धि भई बावरे। भगवतोदास 'मैया', ब्रह्मविलास, बन्बई, फुटकर विषय, ⊏वॉ पख, पृ० २७४।

३. शुद्धि तैं मीन पिये पय बालक,

४. मूँड मुँडायें जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुंती कोई ॥ क्वीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, १३२वॉ पद, पृष्ठ १३०।

५. केसी कहा विपाड़िया, जे मूंडै सी बार। मन की काहे न मूँडिए, जामैं विषय विकार ॥ वही, मेष की क्रंग, १२वी साखी, पृष्ठ ४६।

६. दादू, 'मन कौ श्रंग', ११वी साखी, सन्त सुधासार, पृष्ठ ४७४।

इस भाँति जैन किव और कबीर आदि सन्तोने समानरूपसे तीर्थभ्रमण, चतुर्वणीं व्यवस्था, माला फिराना और सिर मूँडना आदिका खण्डन किया, किन्तु जैसी अक्खड़ता और मस्ती कबीर आदि सन्तोंमे थी, जैन किवयोमे नहीं। जैनोंने विधायक दृष्टिको मुख्य माना और कबीरने निषेधात्मकको। इसी कारण उनकी बानियोंमें कड़वाहट अधिक है। इसके अतिरिक्त निर्गृतिए साधु बाह्य पक्षको दृष्टिसे कोरे थे, किन्तु जैन सन्त किवयोंकी न तो बानी अटपटी थी और न भाषा विश्वृंखल। उनका भावपक्ष सबल था, तो बाह्य पक्ष भी पृष्ट था।

### रहस्यवाद

यदि आत्मा और परमात्माके मिलनकी भावात्मक अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद है, तो वह उपनिषदोंसे भी पूर्व जैन-परम्परामे उपलब्ध होती है। यजुर्वेदमे ऋषभ-देव और अजितनाथको गूढवादी कहा गया है। प्रो० आर० डी० रानाडेने अपनी पुस्तक 'मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र' मे लिखा है कि जैनोंके आदि तीर्थंकर ऋषभ-देवने अपनी शुद्ध आत्माका साक्षात्कार कर लिया था और वे एक भिन्न ही प्रकारके गूढ्वादी पुरुष थे। डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी 'परमात्मप्रकाश' की भूमिकामे ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्व्वाध आदि तीर्थंकरोंको गुढ्वादी कहा है।

अपभ्रंश साहित्यकी 'परमात्मप्रकाश', 'पाहुड़्दोहा' और 'सावयवम्म दोहा' नामकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहस्यवादी कही जाती है। डाँ० हीरालाल जैनने उनपर आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड़' का प्रभाव स्वीकार किया है। अर्थात् उन्होंने लिखित रूपमे जैन रहस्यवादका प्रारम्भ वि० सं० की पहली शतीसे माना है। 'भावपाहुड़' प्रभावित होनेपर भी अपभ्रंशकी कृतियों में योगात्मक रहस्यवादका स्वर प्रबल है, जब कि 'भावपाहुड़' में भावात्मक अभिव्यक्तिकी प्रमुखता है। मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य दोनों हो से प्रभावित है, किन्तु उसमें भावात्मकता अधिक है और तन्त्रात्मकता कम। यद्यपि उसमें तन्त्रवादियों के शब्द और प्रयोग मिलते हैं, किन्तु अपभ्रंशकी अपेक्षा बहुत कम। चाहे अपभ्रंश हो या हिन्दी, जैन

<sup>1.</sup> R. D. Ranade, Myrticirm in Maharashtra, Aryabhushan Pressoffice, shanwar Peth, Poona 2, Page—9,

<sup>2.</sup> Parmatma Prakasa and yogasara, dr. A. N. upobhye edited, Parama-sruta-Prabhavaka-Mandala, Bombay, 1937, introduction, P. 39.

३. पाहुब्दोहा, डॉ॰ हीरालाल जैन सम्पादित, कारंजा, ११३३ ई॰, भूमिका, डॉ॰ हीरालाल लिखित, पु॰ ११।

कृतियोंके तन्त्रात्मक रहस्यवादमे गृह्य समाजकी विकृति नहीं आ पायी है।

जैन हिन्दी किन और कबीर आदि सन्तोंके रहस्यवादमे बन्तर यह है कि जैन रहस्यवादियोंको आत्मा अनुभूतिके द्वारा ब्रह्ममे लीन नहीं होती, क्योंकि वह ब्रह्मका एक खण्ड अश नहीं है। वह स्वयं ब्रह्म हो जाती है, जब कि कबीरकी आत्माको एक अंश होनेके कारण, ब्रह्मरूप अंशीमें मिल जाना होता है। यद्यपि दोनोका ब्रह्म घटमे निराजमान है, किन्तु एकका ब्रह्म जीनात्माका ही शुद्ध रूप है, जब कि दूसरेका जीनात्मासे भिन्न तत्त्व।

यहाँ प्रश्न यह है कि आत्मा ही 'अनुभूत तत्त्व' और 'अनुभूति कर्त्ता' दोनों कैसे हो सकती है। इसका उत्तर जैन आचार्योके द्वारा निरूपित आत्माके तीन भेदों मे उपलब्ध होता है। 'बहिरातमा' वह है, जो ब्रह्मके स्वरूपको नहीं देख सकता, पर द्रव्यमे छीन रहता है और मिथ्यावन्त है। 'अन्तरातमा' में ब्रह्मको देखनेकी शक्ति तो उत्पन्न हो जाती है, किन्तु वह स्वयं पूर्ण शुद्ध नहीं होता। 'परमातमा' आत्माका वह रूप है, जिसमें शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, और जिसमें सब छोकाछोक झलक उठे हैं। रहस्यवादमें आत्माके दो ही रूप काम करते है: एक तो वह, जो अभी परमात्मपदको प्राप्त नहीं कर सका है और दूसरा वह, जो परमातमा कहलाता है। पहलेमें 'बहिरातमा' और 'अन्तरातमा' शामिल है और दूसरमें केवल 'परमातमा'। पहला 'अनुभूतिकर्त्ता' है और दूसरा 'अनुभूति तत्त्व'।

कबोरने ब्रह्मके सौन्दर्यको केवल घटके भीतर तक ही सीमित रखा है, जब कि जैन कवियोंके ब्रह्मके सौन्दर्यसे प्रकृतिका कण-कण प्रकाशित हो रहा है। जायसी-

मिलाइए, ''जैनधर्ममे आध्यात्मिक-अनुभवसे मतलब एक विभक्त आत्माका एकत्वमे मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तित्व उसके सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता है।" परमात्मप्रकाश, Introduction, हिन्दी अनुवाद, पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री कृत, पृ० १०५।

२. बिहरन्तः परश्चेति त्रिघात्मा सर्वदेहिषु । उपेयात्तत्र परमं मध्योपायाद् बहिस्त्यजेत् ॥ आचार्य पुज्यपाद, समाधितन्त्र, बोर सेवा मन्दिर दिल्ली, ४था श्लोक ।

वित्रात्मा शरीरादौ आतात्मभ्रान्तिरान्तरः ।
 वित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माऽतिनिर्मलः ॥
 वही, पाँचवाँ श्लोक ।

का ब्रह्म भी ऐसा ही है। जायसी और जैन किवयों के ब्रह्मके आराधकोंने 'प्रेमके प्याले' खूव पिये है। किव भूषरदासने सच्चा 'अमली' उसीको माना है, जिसने प्रेमका प्याला पिया है,

''गांजारु मांग अफीम है, दारू शराबा पोशना । प्याला न पीया प्रेम का, अमली हुआ तो क्या हुआ ॥ ''

महात्मा आनन्दघनने लिखा है कि प्रेमके प्यालेको पीकर मतवाला हुआ चेतन ही परमात्माकी सुगन्धि ले पाता है, और फिर ऐसा खेल खेलना है कि सारा संसार तमाशा देखता है। यह प्याला ब्रह्मरूपी अन्निपर तैयार किया जाता है, जो तनकी भट्टीमें प्रज्वलित हुई है, और जिसमे-से अनुभवकी लालिमा सदैव फूटती रहती है,

"मनसा प्याका प्रेम मसाला, ब्रह्म श्रिग्न पर जाली। तन माटी श्रवटाई पिये कस, आगे श्रतुमव लाली॥ श्रिगम प्याला पीयो मतवाला, चिन्ही अध्यातम वासा। अगनन्द्यन चेतन हैं खेले, देखे लोक तमासा॥ """

जायसीके प्यालेमे बेहोशी अधिक है। एक प्याला पीकर ही इतना नशा आता है कि होश नही रहता। जैनके प्यालेमे मस्ती अधिक है, बेहीशी कम, इसी कारण वे सामने खड़े प्रेमास्पदको देख सकनेमे भी समर्थ हो पाते है। रत्नसैन तो प्रेमकी बेहोशीमे पद्मावतीको पहचानना तो दूर रहा, देख भी न सका, किन्तु उसने शून्य दृष्टिके मार्गसे ही प्राणोको समर्पित कर दिया।

''जोगी दृष्टि दृष्टि सों छीना, नैन रोपि नैनहिं जिउ दीन्हा। जाहि मद चढ़ा परातेहि पाछे, सुधि न रही ओहि एक प्याछे॥<sup>3</sup>"

'प्रेमका तीर' तो ऐसा पैना है कि वह जिसके लगा—चाहे वह जैन हो या अन्य सन्त, जहाँका तहाँ रह गया। महात्मा आनन्दधनकी दृष्टिमें, ''कहा दिखावूं और कूं, कहा समझाऊँ भोर। तीर अचूक है प्रेम का लागे सो रहे ठौर ।'' कबीरने भी लिखा है, ''सारा बहुत पुकारिया, पीड़ पुकार और। लागी चोट

१. मृष्रदास, भूषरविलास, कलकत्ता, ५०वी राजल, पृ० २८।

२. श्रानन्दघनपदसंग्रह, श्रध्यात्मज्ञान प्रसारक मराडल, बम्बई, २८वाँ पद ।

३. जायसी अन्थानली, पं० रामचन्द्र शुक्ल सन्पादित, नागरी प्रचारिग्धी सभा, काशी, नृतीय संस्करण, वि० सं० २००३, वसन्त ख्रण्ड, १२वी चौपाई, पृ० ८४।

४. आनन्दघनपदसंग्रह, ४था पद, पृ० ७।

सबद की, रह्या कबीरा ठौर ॥" जायसीने प्रेम-बाणके घावको अत्यधिक दुःखदायी माना है। जिसके लगता है, वह न तो मर ही पाता है और न जीवित ही रहता है। बड़ी बेचैनी सहता है।

परमात्माके विरहमें 'खिलवाड' नहीं आ सकती, किन्तु फिर मी निर्गुनिए सन्तोको अपेक्षा जैन कवियोमें संवेदनात्मक अनुभूति अधिक है। कबीरके 'विरह भुजंगम पेति कर किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ही, ज्यों भावै त्यों खाय।' से आनन्दघनका 'शीया वीन सुभ बुध खूंदी हो, विरह भुजंग निवासमें, मेरी से- जड़ी खूंदी हो।' अधिक हृदयके सभीप है। इसी मौति कबीरके 'जैसे जल विन मीन तलफें, ऐसे हिर बिनु मेरा जिया कलपै।' से बनारसीदासके 'में विरहिन पिय के आधीन, यो तलफों ज्यो जल बिन मीन।' में अधिक सबलता है। जैन और अजैन सन्त

अधिकांशतया अजैन सन्त निम्नवर्गमे उत्पन्न हुए थे, जब कि जैन सन्तोंका जन्म और पालन-पोपण उच्च कुलमे हुआ था। बतः जैन सन्तोंके द्वारा जाति-पाँतिके खण्डनमे अधिक स्वाभाविकता थी। उन्होंने जन्मतः उच्चमोत्र पाकर भी समताका उनदेश दिया, यह उस समयके उच्चकुलीन 'बहं'के प्रति एक प्रवल चुनौती थी। जैन सन्त पढ़े-लिखे थे, उन्होंने जैन साहित्यका विधिवत् कच्ययन किया था, किन्तु निर्भीकता दोनोंमें समान थी।

अजैन सन्त आजीविकाके लिए कुछ-न-कुछ उद्योग अवस्य करते थे, किन्तु अपभ्रंशके जैन सन्त मुनि या साधु थे। जैन हिन्दीका सन्त-साहित्य रचनेवालोंमें बनारसीदास, द्यानतराय, भूधरदास, भगवतीदास प्रभृति व्यापारादिका कार्य करते थे, किन्तु कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मुनिपद घारण किया था। उनमें 'सूरि', 'उपाध्याय' और 'मट्टारक' अधिक थे। मुनि विनयचन्द, भट्टारक शुभचन्द, यशोविजय उपाध्याय, महात्मा आनन्दघन और मुनि ब्रह्मगुलाल प्रमुख थे।

१. कवीर अन्थावली, चतुर्थ संस्करण, सबद कौ श्रंग, व्वाँ दोहा, पृ० ६४ ।

प्रेमघाव दुख जान न कोई । जेहि लागै जानै तै सोई ।।
 कठिन मरन तें प्रेम बेवस्था । ना जिड जियै, हैं न दसवें अवस्था ॥
 जायसी अन्थावली, प्रेमखण्ड, पहली चौपाई, पृ० ४६ ।

३. कबीर अन्यावली, चतुर्थ संस्करण, विरह कौ श्रंग, १६वी साखी, ५० ६।

४. श्रानन्द्घनपदसंग्रह, ६२वॉ पद, प्रथम दो पंक्तियँ।

४. सेन्तसुधासार, क्रबीरदास, 'सबद' ३८वाँ पद, पृ० ७६।

६. बनारसीविलास, ऋध्यात्मगीत, तीसरा पद्य, पृ० १५६।

अजैन सन्त तनमें एक लम्बा-सा झगूला और सिरपर पल्लेबार टोपी पहनते थे, जब कि जैन सन्तोकी वेष-भूषा अपनी ही पूर्व परम्पराके अनुकूल थी। सन्त आनन्दघनके विषयमे यह निश्चय हो गया है कि वे झंगूला नही पहनते थे, अपितु उनकी वेष-भूषा जैन साधुकी थी।

# २. जैन आराधना और सगुण भिनत

सूर और तुल्सी सगुण ब्रह्मके भक्त थे। सगुण ब्रह्म वह है, जिसने पृथ्वी-पर अवतार लिया है, जिसमें रूप-रेखा है, जो व्यक्त और स्पष्ट है। जैन किवयोंने अपनी उपासनाके पृष्प अर्हन्तके चरणोमें अपित किये हैं। अर्हन्त वे हैं, जिन्होंने पहले तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया हो, किन्तु फिर भी उनको अवतार नहीं कहा जा सकता। वे तप और घ्यानके द्वारा भयकर परीषहोंको सहते हुए चार घातिया कर्मों को जला पाते हैं, तब कही अर्हन्त कहलानेके अधिकारी होते हैं। अर्थात् ब्रह्म पहले ही से भगवान् है, किन्तु अर्हन्त स्वपौरुषसे भगवान् बनते हैं। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म विश्वके कर्ता है, जब कि अर्हन्तमें केवल प्रेरणाजन्य कर्तृत्व ही पाया जाता हैं। किन्तु साकारता, व्यवतता और स्पष्टता-की वृष्टिसे दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। अतः जैन भक्तिक्षेत्रमें अर्हन्त सगुण ब्रह्मके रूपमें ही पूजे जाते हैं।

अर्हन्तमें साकारता इसलिए है कि आयुकर्म क्षीण होने तक उनका शरीर अविशिष्ट है। सिद्ध, आयुक्में के नष्ट हो जानेसे, शरीरको त्याग कर, शुद्ध आत्म-रूपमें सिद्धशिलापर विराजते हैं, अतः वे निराकार है । सिद्धने आठो कर्मों का क्षय कर लिया है, जब कि अर्हन्तको चार अधातिया कर्म नष्ट करने हैं। सिद्ध अर्हन्तसे बड़े है, किन्तु जैनोंके प्रसिद्ध मन्त्र 'णमो अरिहन्ताणं' मे पहले अर्हन्तोको

१. श्राचार्यं चितिमोहनसेनने 'जैनमरमी श्रानन्दधनका कान्य' नामके निवन्धमें लिखा था, ''यह भी जान पडता है कि वे साधुवेश त्याग करके मरमी भक्तोके समान दीर्घ अंगावरण पहना करते थे।''

देखिए, वीशा, १६३८ ई०, नवम्बर, श्रंक १, ५० ८।

२. एक यति ज्ञानसागर दुए है, जिन्होंने आनन्दघन बहत्तरीकी टीका लिखी थी। उनके अनुसार महात्मा आनन्दघन जैन साधुकी वेश-भूषामें ही रहते थे।

३. जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि, प्रथम अध्याय,

४. ''निष्कलः पञ्चविषशरीररहितः।'' परमात्मप्रकाश, १।२५, बह्मदेवको संस्कृत टीका, पृष्ठ ३२।

ही नमस्कार किया गया है, क्योंकि वे समवशरणमे विराजकर अपनी दिन्य वाणीसे जनताका उपकार करते हैं। इस भाँति स्पष्ट है कि लोकके मध्य उन्हीं-की प्रतिष्ठा अधिक है।

जैन हिन्दो किवयोंने अर्हन्तके प्रति अनुरागमूलक भिन्तका पद-पदपर पिरचय दिया है। यहाँतक कि उन्होंने भव-भवमे भिन्तको ही याचना की। भक्तके लिए भिन्त ही उत्कृष्ट फल है। उपाध्याय जयसागर (१५वी शती) ने 'चतुर्विशति जिनस्तुति' मे भगवान् महावीरसे प्रार्थना की है, ''किर पसाउ मुझितम किमई, महावीर जिणराय। इणि भिन्न अहवा अन्न भिन्न, जिम सेवजं तु पाय।'' किन जयलाल (१६वी शती) ने तोर्थंकर विमलनाथकी स्तुतिमे लिखा है, ''तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी। राजरिधि मांगउं नही, भिन्न भिन्न दरसन तोरा जी विमुख हुए कि भव-भवमें भिन्तकी ही याच्या की:

"मरि नयन निरखे नाथ तुम को और वांछा ना रही। मन ठठ मनोरथ मये पूरन रंक मानो निधि लही॥ अब होउ मव-मव मक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये। कर जोरि भुधरदास विनवै, यही वर मोहि दीजिये॥

जैन किवयोंकी 'और वांछा ना रही' वाली बात सूरदास और तुलसीदासमें भी पायी जाती है। तुलसीदासने 'विनयपत्रिका' में लिखा है, ''चहौं न सुगति, सुमित, संपति कछु, रिधि, सिधि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ़ै, अनुदिन अधिकाई ।।'' सूरदासने अपनी स्वाभाविक गरिमाके साथ ही कहा,

१. "असत्यर्हत्याप्तागमपदार्थावगमो न भवेदस्मदादीनां, संजातश्चैतत् प्रसादा-दित्युपकारापेक्षया वादौ अर्हञ्चमस्कारः क्रियते ।" भगवत् पुष्पदन्त भूतविल, षट्खण्डागम, वीरसेनाचार्यकी टीकासहित, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, अमरावर्ता, वि० सं० १६६६, पृष्ठ ५३-५४।

२. जैन गुर्जरकविश्रो, तीजो भाग, पृष्ठ १४७६।

३. मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, १३वाँ पद्य, श्री कामताप्रसाद जैनके संग्रहकी इस्तिलिखित प्रति ।

४. भूधरदास, दर्शन स्तुति, चौथा पद्म, बृहज्जिनवाणी संग्रह, पं० पन्नालाल वाकलीवाल सम्पादित, सन्नाट् संस्करण, मदनगज, किशनगढ़, सन् १६५६ ई०, पृ० ४०।

गोस्वामी तुलसीदासं, विनयपत्रिका, वियोगीहरि सम्पादित, वि० सं० २००७, पूर्वार्थ, पद १०३, पृष्ठ १६५।

"अपनी मिक्त देहु भगवान्। कोटि लालच जॉ दिखावहु, नाहि नैं रुचि श्रान ॥" भक्तिसे मक्ति

जैनवर्मका मूलाघार है मुक्ति। जैनोंके आराघ्य वे परमात्मा है, जिन्होंने 'कर्ममलीमस' को दूर कर मुक्ति प्राप्त कर ली है। कर्मोंसे पूर्णतया छुटकारा पा छेना ही मुक्ति हैं। जैन सिद्धान्तमे यह मुक्ति ज्ञानके द्वारा प्राप्तव्य मानी गयी है। हिन्दोंके जैन भक्त-कवियोंने अपने भगवान्से मुक्तिकी भी याचना की है। अर्थात् उन्हें भक्तिसे मुक्ति मिलनेका पूर्ण विश्वास है। इसे छेन-देनका भाव नहीं कह सकतें, क्योंकि जिनेन्द्र मुक्तिक्प ही है। कर्मोंसे मुक्त हुई आत्मा जिनेन्द्र है और वह ही मुक्ति है। अतः मुक्तिकी याचनामे भक्तके जिनेन्द्रमय होनेका भाव है। भक्त सदैव अपने आराध्यकी इस महिमासे अनुप्राणित होता रहा है। जब द्यानतरायने यह कहा कि, "जो तुम मोख देत निंह हमको, कहां जायं किहिं डेरा", तो उसमें भी अपने भगवान्की महिमाकी ही बात है। तुलसीने भी, "रघुपित-भक्ति सत-संगति बिनु, को भव त्रास नसावें ।" मे रामकी महिमाका हो वर्णन किया है।

कवि बनारसोदासने तो यहाँतक लिखा कि भगवान् जिनेन्द्रसे मुक्तिकी याचनाकी आवश्यकता नहीं है, उनके चरणोंका स्पर्श करनेसे वह तो स्वतः हो प्राप्त हो जाती है, ''जगत में सो देवन को देव। जासु चरन परसें इन्द्रादिक, होय मुकति स्वयमेव ॥'' इसीसे मिलता-जुलता सूरदासका कथन है, जिसमें उन्होंने कृष्णके भजनसे हो भव-जलनिधिको पार उत्तरना लिखा है, ''सूरदास मृत यहै कृष्ण मजि भवजलनिधि उत्तर्व ।''

स्रदास, स्रसागर, प्रथम खर्ण्ड, श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी संन्पादित, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, द्वितीय संस्कृरण, वि० स० २००६, प्रथम स्कृत्य, १०६वॉ पद, पृ० ३४।

२. "बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्यां कृत्स्न-कर्मविप्रमोक्तो मोत्तः" तत्त्वार्थस्यत्र, १०।२।

इ. पं रामचन्द्र शुक्लने इसको लेन-देनका भाव कहा है। देखिए चिन्तामिण, प्रथम भाग, पृ० २०५।

४. बानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृष्ठ ३।

५. विनयपत्रिका, वियोगीइरि सम्पादित, षष्ठ संस्करण, बनारस, पूर्वार्घ १२१वॉ पद, १० २२५।

६. बनारसीदास, अध्यातमथद पंक्ति, १५वॉ पद, बनारसीविलास, जयपुर, १० २३२।

७. सरसागर, प्रथम स्कन्ध, ५५वाँ पद, ५० १६।

### भक्तिसे ज्ञान

जैन और वैष्णव दोनों ही भक्त किवयोंने ज्ञानकी अनिवार्यना स्वीकार की है। तुल्सीने लिखा है कि ज्ञानके बिना इस संसाररूपी समुद्रको कोई पार नहीं कर सकता,

> बिनु निवेक संसार घोर निधि, पार न पानै कोई ।

किव बनारसीदासने भी ज्ञानके बलपर ही मंसारसे तरनेकी वात कही है, बनारसीदास जिन उकति अमृत रस, सोई ज्ञान सुने तु अनंन मत्र तरिहै।

तुलसीदासने "रघुपित मिन्ति-वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सुझैं" के द्वारा, रघुपितिके मिन्तिरूपी जलसे पित्रत्र हुए चित्तमे, बिना प्रयासके ही, ज्ञानके उत्पन्न होनेकी बात लिखी है। सूरदासने भी, "सूर स्याम-पद-नख प्रकास बिनु, क्यों किर तिमिर नसावै" में भगवत्कुपासे ही अज्ञानान्य-कारका दूर होना स्वीकार किया है। जैन किवयोका मिन्तिसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें सतत विश्वास रहा है। किव बनारसीदासने 'नाटक समयसार' में लिखा है कि भगवान् जिनेन्द्रके यशका वर्णन करनेसे ज्ञानका प्रकाश छिटक जाता है और मिलन बुद्धि निर्मल हो जाती है,

"जाको जस जपत प्रकास जमें हिरदे में, सोह सुद्धमति होह दुवी जु मिलन सी।"

द्यानतरायने भी, ''सर्व चिन्ता गई बुद्धि निर्मल भई, जर्बीह चित्त जुगल चरनिन लगायो।'' के द्वारा भगवान्के चरणोंमें चित्त लगानेसे बुद्धिका निर्मल होना लिखा है।

इस विषयको लेकर जैन और वैष्णव कवियोंमें एक अन्तर भी है। जहाँ तुलसी और सूरने केवल मक्तिसे ही ज्ञानका प्राप्त होना लिखा है, वहाँ जैन

१. विनयपत्रिका, पूर्वीर्थ, बनारस, ११५वाँ पद, पृ० २१४।

र. ज्ञानबावनी, २०वाँ पन्न, बनारसीविलास, जयपुर, ५० ७६।

३. विनयपत्रिका, पूर्वोद्ध, १२४वॉ पद, पृ० २३०।

४. सरसागर, प्रथम खरड, प्रथम स्कन्ध, ४८वाँ पद, ५० १७।

५. नाटक समयसार, जैन अन्य रत्नाकर कार्यातय, वन्बई, प्रथम संस्करण, वि० सं० १६८६, १३।२, ५० ४६८।

६. बानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ११वॉपद, ए० ४।

किवयोंने भिनतके साथ-साथ स्वानुप्रयामको भी महत्ता प्रदान की है। किव बनारसी-दासका कथन है कि यह जीव अपने निजी प्रयाससे ही ज्ञानको प्राप्त करता है और खोता है,

> "श्रापु समारि छखै भपनो पद, आपु विसारि कै आपुहि मोहै। व्यापक रूप यहै घट अंतर, ग्यान में कौन श्रज्ञान में को है॥ ""

माया अज्ञानकी प्रतीक हैं। उसके विषयमें भी यही बात है। तुल्सीदासने, 'माधव असि तुम्हारि यह माया, करि उपाय पिच मरिय, तरिय निह, जब लिंग करहु न दाया।'' में रघुपतिकी दयाके बिना मायाका दूर होना असम्भव माना है। जैन कि भूघरदासने भी भगवन्त - भजनसे ही मोह-पिशाचका नाश होना स्वीकार किया है,

''मोह पिशाच छरयो मित मारै, निज कर कंघ वस्ला रे। मज श्री राजमतीवर भूघर, दो दुरमित सिर धूला रे॥ मगवंत मजन क्यो भूला रे॥

किन्तु अनेक स्थानोंपर जैन किवयोने यह भी स्वीकार किया है कि माया न तो भगवान्की भेजी हुई है और न भगवान्की कृपासे दूर ही हो सकती है। इसे तो मनुष्य मोहनीयकर्मका नाश करके ही जीत पाता है। बनारसीदासकी दृष्टिमें मायाक्ष्पी बेलिको उखाड़नेमें केवल ज्ञानी आत्मा ही समर्थ है। उन्होंने आत्माको योद्धा कहते हुए लिखा है,

> "माया बेली जेती तेती रेतें में धारेती सेवी, फंदा ही को कंदा खोदे खेती को सो जोधा है। ""

जैन कि भगवतीदास 'भैया' का कथन है कि कायारूपी नगरीमे चिदानन्द-रूपी राजा राज्य करता है। वह मायारूपी रानीमे मग्न रहता है। जब उसका सत्यार्थकी ओर ब्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाकी विभोरता दूर हो गयी,

१. नाटक समयसार, १।१३, ५० २८१।

२. विनयपत्रिका, पूर्वार्द्ध, ११६वॉ पद, २१६।

३. भूधरविलास, कलकत्ता, १६वॉ पद, पृ० ११।

४. नाटकसमयसार, दिल्ली, मोचद्वार, तीसरा पच, पृ० ८१।

"काथा सी जुनगरी में चिद्दानन्द राज करें माया सी जुरानी पै मगन बहु भयो है। ऐसी राजधानी में अपने गुण भूलि रह्यो, सुधि जब आई तबै ज्ञान खाप गह्यो है।।"

## आराध्यकी अन्य देवोंसे महत्ता

अन्य देवोंसे अपने आराज्यको वड़ा बनानेका भाव एकेश्वरवादकी भावनासे अनुप्राणित है। कवीरको दृष्टिमे बहुदंववादो उस व्यभिचारिणो स्त्रीके समान है, जो अपने पितको छोड़कर जारोपर आमक्त रहती है। वरनदामका कथन है कि चाहे सिर टूटकर पृथ्वीपर छोटने छगे, किन्तु रामके सिवा किसी अन्य देवताके समक्ष न झुके।

वैष्णव और जैन दोनों ही किवयोंने अपने आलम्बनके अतिरिक्त किसी और-की भिनत नहीं की। उनकी दृष्टिमे अन्य देन स्वयं भिखारी है, फिर ने दूसरोंकी याचना कैसे पूरी कर सकते है। सूरदासने अन्य देनोंसे भिक्षा माँगनेको रसनाका व्यर्थ प्रयास कहा है। जैन किन भूत्ररदासने भी, ''भूत्रर पद दालिद क्यों दिलहें, जो हैं आप भिखारी'' कहकर उनीका समर्थन किया है। तुलसोदासने लिखा है कि अन्यदेन मायासे निन्ना है, उनकी शरणमें जाना व्यर्थ है। भगनतीदास 'भैया' का भी कथन है कि और सब देन रागी देशी हैं, उनकी सेना करनेसे पाप

सगवतीदास 'भैया' ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थ रलाकर कार्यालय, वस्वई, सन् १६२६ रे० शत अष्टोत्तरी, २५वाँ सवैया, ५० १४ ।

नारि कहावे पीव की, रहै और संग सोय।
 जार सदा मन मैं बसैं, खसम खुशी क्या होय।।
 सन्त नानी संग्रह, भाग १, ए० १८।

३. यह सिर नवे त राम कूं, नाही गिरघो टूट। आन देव नाहिं परसिए, यह तन जायो छूट।। वहीं, ए० १४७।

४. 'जांचक पै जांचक कह जांचे ? जो जांचे तो रसना हारो ॥'' सरसागर, प्रथम स्कन्ध, ३४वाँ पद, ए० १२ ।

५. मूथर विलास, कलकत्ता, ५३वाँ पर, ५० ३०।

६. देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-बिबस विचारे । तिनके हाथ दास तुल्लसो प्रभु, कहा अपुनपौ हारे ॥ विनयपत्रिका, पूर्वार्ड, १०१वाँ पद, पृ० १६२ ।

कैसे कट सकते हैं ? तुलसीदासने अन्य देवोंको स्वार्थी कहा है, वे शरणागतकी रक्षा करनेमें भी असमर्थ है। द्यानतरायने तीनो भवनोंमे जिनेन्द्रके समान अन्य कोई सामर्थ्यवान् देव नही देखा। केवल जिनेन्द्र ही 'भव-जीविन' को तारनेमे समर्थ हैं।

इस भाँति जैन और वैष्णव दोनों ही ने अपने-अपने आराध्यको अन्य देवोंसे बड़ा माना है। यद्यपि इससे भक्तको एक निष्ठा प्रकट होती है, किन्तु अन्य देवोंके प्रति कड़वाहटका भाव किसी भाँति सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें वैष्णव और जैन दोनों ही कवियोने शालीनताका उल्लंघन किया है। सूरदासने अपने आराध्यको कामधेनु और दूसरोंको अजा कहा, वहाँतक तो ठीक है, किन्तु जब उन्होंने 'हय गयंद उतिर कहा गर्दभ चिंद घाऊँ' कहा, तो स्पष्ट हो मर्यादाका उल्लंघन था। इसी भाँति भूघरदासने जबतक जिनेन्द्रकी वाणीको केतकीका पूल और दूसरोंकी वाणीको कनेरका पुष्प तथा एकको गाय-दूघ और दूसरीको आक-दूध कहा, वहाँतकके ठीक था, किन्तु जब उन्होंने एकको कोयलकी टेर और दूसरीको काग-वाणी कहा. तो स्पष्ट रूपेण शालीनताकी सीमाका अतिक्रमण किया।

रागो द्वेषी देख देव ताको नित करै सेव,
 ऐसो है अबेच ताको कैसें पाप खपनो ॥
 भगवतीदासं 'मैया', जिनधम पचीसिका, १६वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, ए० २१५।

२. और देवन की कहा कही, स्वारयिंह के मीत । कबहुँ काहु न राखि लियो, कोउ सरन गयउ सभीत ॥ विनयपत्रिका, उत्तराई, २१६वॉ पद, पृ० ४२४॥

३. तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी। आप तरे भव जीविन तारे ममता नींह आनी।। द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, २८वॉं पद, ५०१२।

४. कामधेनु छांड़ि कहा अजा है दुहाऊँ, हय गयंद उतिर कहा गर्दभ चिंह घाऊँ ॥ स्रसागर, प्रथम खण्ड, काशी, १६६वाँ पद, ए० ५४।

५. कैसे करि केतकी कनेर एक कही जाय, आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है। पीरी होत री री पैन रीस करैं कंचन की, कहाँ काम वांणी कहाँ कोयल की टेर है।। मूभरदास, जैनशतक, कलकत्ता, १६वाँ कवित्त, पृ० ४।

अनन्य भिवत तो वह ही है, जब भक्तको अपने आराध्यके सिवा अन्य किसी ओर देखनेका एक क्षण भी न मिले। किसी अन्यदेवको बुरा कहनेसे इतना तो प्रकट ही है कि ध्यान उघर गया। अनन्य भिवतमे तो मनको आलम्बनपर केन्द्रित करनेका भाव है। तुलसीने प्रतिज्ञा की कि—कान रामके अतिरिक्त और किसीकी कथा नहीं सुनेंगे, रसना और किसीके गीत नहीं गायेगी, नेत्र और किसीको नहीं देखेंगे तथा सिर किसी अन्यके समक्ष नहीं झुकेगा। किव द्यानतरायका कथन है कि—चरन वे ही है, जो जिन-भवन पहुँचते हैं, जिह्ना वह ही है, जो जिन नाम गाती है। आँख वह ही है, जो जिनराजको देखती है और अवण वे ही है, जो जिन वचन सुनते है। कहनेका तात्पर्य है कि ये किव जब युगसे उपर उठ गये है, तो उन्हें अपने देवके अतिरिक्त अन्यके अस्तित्वका मी आभास नहीं हुआ। उनकी सात्त्वकताका यह पृष्ठ ही वास्तिवक है।

## दीनता और स्वदोषोंका उल्लेख

भिनतमे आलम्बनके महत्त्व और अपने दैन्यका अनुभव परम आवश्यक अंग है। आराध्यको महत्ताके अनुभवके साथ ही अपनी दीनताका आभास हुए बिना नहीं रहता। किन्तु भक्तको दीनता किसी चाटुकारी भावसे संचालित नहीं होती, क्योंकि उसमें आराध्यमय हो जानेकी आकांक्षाके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा अविश्व नहीं रह जाती है। अतः दरबारी कवियोंकी दीनता और भक्त कवियों-की दीनतामें अन्तर है। तुलसीकी दीनता जगप्रसिद्ध है। कही तो उन्होंने लिखा

१. जानकी-जीवन की बिल जैहीं! चित कहै, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चिल जैहीं।। स्रवनित औरि कथा निह सुनिहीं, रसना और न गैही। रोकिहीं नैन बिलोकत औरिह सीस ईस ही नैहीं।। विनयपत्रिका, पूर्वार्थ, १०४वाँ पद, पू०१६६।

२. रे जिय! जनम लाहो लेह।।

चरन ते जिन भवन पहुँचैं, दान दैं कर जेह।

उर सोई जामै दया है, अरु रुधिर को गेह।

जीभ सो जिन नाम गावै साँच सो करैं नेह।

आँख ते जिनराज देखैं, और आँखैं खेह।

अवन ते जिन बचन सुनि, शुभ तप तपै सो देह। रे जिय०॥

बानतपदसंग्रह, कलकत्ता, हवॉपद, पृ०४।

है, "तुम सम दीनबन्धु न दीन को उमो सम सुनहु नृपति रघुराई।" कही लिखा है, "दीनबन्धु दूसरो कहँ पानौ", और कही उन्हें "बिनु कारन पर उपगारी, अति कोमल करना निधान, दोन हितकारी" रामके अनिरिक्त अन्य कोई उपलब्ध नहीं हुआ। असूरदासके विनयके पदोमे दीनता विखरी पड़ी है। उन्होने भी लिखा है,

"अब धौं कहौ, कौन दर जाऊं ? तुम जगपाळ, चतुर चिंतामनि, दीनबंधु सुनि नाउं॥<sup>"</sup>"

जैन किवयों के भाव भी इनसे मिलते-जुलते हैं। किव द्यानतरायने अपने मनको दोनदयालु भगवान् जिनेन्द्रका भजन करने के लिए निरन्तर प्रेरित किया है। भूघरदासको भो भगवान्के दोनदयालु रूपमे परम विश्वास है। उन्होंने संसारी दशासे दुःखित होकर दीनदयालु भगवान्को पुकारा है,

"बड़ो जगत गुरु एक, सुनियो अरज हमारी। तुम हो दीनदयालु, में दुखिया संसारी॥""

दीनताके साथ ही भक्तने अपने दोषांका भी खुलकर उल्लेख किया है। उसे भगवान्की उदारतामें पूर्ण विश्वास है। भगवान् दयालु है, वह अपने भक्तको, दोषोंके होते हुए भी भवसमुद्रसे पार लगा देता है। तुलसाने 'विनयपित्रका'में लिखा है,

> "माधव मो समान जग नाहीं। सब बिधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोड नाहीं॥ तुम सम हेतु-रहित कृपालु श्वारत-हित ईस न त्यागी। मैं दुख-सोक-विकल, कृपालु केहि कारन दया न लागी॥

जैन किन भगवतीदास 'भैया' ने 'चेतन' के दोषों को प्रकट करते हुए, उसे भगनान्का भजन करनेकी बात कही है। उन्हें विश्वास है कि भगवान्की कृपासे दोष पलायन कर जायेंगे,

१. विनयपत्रिका, उत्तरार्ध, २४२वॉ पद, ए० ४७५ ।

२. २३२वॉ पद, पृ० ४५५।

३. वही, १६६वाँ पद, पृ० ३२१ ।

४. सरसागर, प्रथम स्कन्ध, १६५वाँ पद, ५० ५४।

४. भूथरदास, जिनस्तुति, ज्ञानपीठ पूजाञ्जलि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, छठा खरड, पहला पद्य, पृ० ४२२।

६. विनयपत्रिका, पूर्वार्ड, १४४वाँ पद, पृ० २१३।

"मगवंत भनो सु तजो पश्माद,

समाधि के संग में रंग रहो।

श्रहो चेतन त्याग पराइ सुबुद्धि,

गहो निज ग्रुन्ड ज्यों सुबख लही ॥

विषया रस के हित बूड़त हो,

मव सागर में कछ शुद्धि गहो।

तुम ज्ञायक हो षट द्रव्यन के,

तिन सों हित जानि के आप कड़ों ॥""

श्री विनयप्रभ उपाध्याय (१५वीं शतो विक्रम) ने 'सीमन्बरस्वामी-स्तवनम्'मे लिखा है कि दोपोने कारण यह जीव भव-समुद्रभे इब रहा है, उसे तारनेमे स्वामी सीमन्बर ही समर्थ है,

''मोह मर बहुल-जल पूर संपृश्णि,

विषय-घण-कम्म-चणराजि संराजिए।

भव जल हि मज्झि निवडंत जंतू-कए,

सामि सीमंधरी पोअ जिम सोहए ॥ 27

जैन और वैष्णव दोनों ही किवियोने भगवान्को उनके 'विरद' का स्मरण दिलाया है। भगवान्का 'विरद' भक्तोको संसारसे तारनेका है, चाहे वे दोषोंसे युक्त हों अथवा उन्मुक्त। सूरदासने एक पदमे लिखा है कि है भगवन्! मैं तो दोषोंसे भरा हुआ हूँ, यदि आप अपने 'विरद' का स्मरण करेंगे, तभी मेरा काम बनेगा, अन्यथा नही।

"सूरदास विनती कह विनवै, दोषनि देह मरी। अपनो बिरद सम्हारहों तौ यामें सब निवरी॥ 3,1

द्यानतरायने भी भगवान् नेमीश्वरके तारन-तरनके 'बिरद' को स्वीकार किया है। वे संसारके पाप जलानेमे विख्यात है,

> "सकळ मनि-अध-दहन नारिद, बिरद तारत-तरन । इन्द्र चन्द्र फनिन्द ध्यार्वे, पाय सुख दुख हरन ॥ ""

भगवतीदास, 'भैया', शत श्रष्टोत्तरो, १०२वाँ सवया, ब्रह्मविलास, ५० ३१।

२. विनयप्रम उपाध्याय, सीमन्थरस्वामीस्तवनम् , तीसरा पद्य, Ancient Jam Hymns, Charlotte Krause edited, Scindia Oriental Institute Ujjain, 1952, P. 121.

३ स्रसागर, प्रथम स्कन्ध, १३०वॉ पद, ५० ४३।

४. द्यानतपदसंग्रह, पहला पद, ५० १ ।

विष्णु और जिनेन्द्र दोनों ही ने 'चरन गहे की लाज' का निर्वाह किया है। सूरदासने लिखा है, ''जौ हम भले बुरे तौ तेरे ? तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे।।'' किव द्यानतरायका भी कथन है कि हम तुम्हारे भक्त है, हमारी चरन गहे की लाज निवाहो,

"जाके केवलज्ञान विराजत, लोकालोक प्रकाशन हारा। चरन गहे की लाज निवाहो, प्रभु जी द्यानत भगत तुम्हारा॥<sup>२,</sup>,

#### **उपा**लम्भ

अनेक भक्त किवयोंने भगवान्को उपालम्म भी दिये हैं। दिन और रात स्वामीके पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवककी घड़क खुल जाती हैं, उसी भाँति प्रभुके सतत व्यानसे जो सान्निव्यकी अनुभूति भक्तके हृदयमें उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी-कभी मीठा उपालम्भ भो देता है। तुलसीने एक पदमे लिखा है कि—हे भगवन्! मुझे क्यों विस्मरण कर दिया है। आप अपनी महिमा और मेरे पापोको जानते है, फिर भी मेरी सम्हाल क्यों नहीं करते। पहले तो मुझे खग, गनिका और व्याघकी पित्तमे बैठा दिया, फिर परसी हुई कृपाकी पत्तल फाड़ क्यों डाली? मुझे नरकमे जानेका भय नहीं है, दु:ख तो इसका है कि आपका नाम भी पाप न जला सका,

"काहे ते हिर ! मोहि बिसारो । जानत निज महिमा, मेरे अघ, तद्दिष न नाथ संमारो ।। खग-गनिका-गज-ज्याध-पांति जहं, तहं हों हूं बैठारो । श्रव केहि लाज कृपा निधान, परसत पनवारो फारो ॥ नाहिन नरक परत मोकहं डर, जद्यि हों अति हारो । यह बड़ त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ 3"

जैन किव द्यानतरायका स्वर भी तुलसीसे मिलता-जुलता ही है। उन्होंने लिखा है कि — हे भगवन्! मेरे समय ढील क्यों कर रखी है। तुमने सेठ सुदर्शनकी विपत्तिका अपहरण किया, सती सीताके लिए अग्निके स्थानपर जल कर दिया। इसी भाँति तुमने वारिषेण, श्रीपाल और सोमापर भी दया की। फिर मुझे तारते समय ही देर क्यों कर रहे है,

१. सूरसागर, प्रथम स्कन्य, १३०वाँ पद, पृ० ४३।

२. चानतपदर्संग्रह, २६वाँ पद, पृ० १३।

३. विनयपत्रिका, पूर्वार्ड, ६४वॉ पद, पृ० १८०।

"मेरी बेर कहा ढीळ करी जी!

स्की सों सिंहासन कीनो, सेठ सुदर्शन विपित हरी जी॥
सीता सती अगिनि मैं पैठी, पावक नींर करी सगरी जी।
वारिष्ण पै खड़ग चळायो, फूल माळ कीनी सुथरी जी॥
धन्या वापी परयो निकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक मरी जी।
सिरीपाळ सागर तें तारयो, राज भोग कें मुकत वरी जी॥
सांप हुयो फूळन की माळा, सोमा पर तुम द्या धरी जी।

द्यानत मैं कळु जांचत नाहीं, कर वैराग्य दशा हमरी जी॥

भगवान्के समक्ष घड़क खुळ जानेका अर्थ यह नहीं है कि उनसे जो चाहे सो कह दिया जाये। वहाँ भी शालीनताका घ्यान तो रखना ही पड़ेगा। कही-कहीं सूरदासकी फटकार शालीन मनको रुचती नही। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है,

> "पतित पावन हरि, बिरद तुम्हारो कौने नाम धरयो। हों तो दोन, दुखित, अति दुरबळ, द्वारें स्टत परयो॥ ""

इसके समक्ष द्यानतरायका एक उपालम्म देखिए। उसमे गरिमा तो है, किन्तु मर्यादाका उल्लंघन नहीं। उनका यह पद उपालम्म साहित्यका एक अनूठा रत्न है। भक्तने कहा,

"तुम प्रभु कहियत दीन द्याछ। श्रापन जाय मुकत मैं बैठे, हम जु रुखत, जग जाछ॥ तुमरो नाम जप हम नीके, मन बच तीनी काछ। तुम तो हमको कक्कू देत नहिं, हमरो कौन हवाछ॥

#### नाम-जप

सभी मक्त कवियोंने भगवान्के नाम-जपको महिमा स्वीकार की है। तुलसीने लिखा है कि भगवान्का नाम-जप इहलौकिक विभूति तो देता ही है, पारलौकि शास्वत सुख भी प्रदान करता है,

१. बानतपदसंग्रह, कलकत्ता, १७वाँ पद, पृ० ७-८।

२. स्रसागर, प्रथम स्कन्ध, १३३वाँ पद, पृ० ४४।

३. बानतपदसंग्रह, ६७वाँ पद, ५० २८।

"नाम को मरोसो बक, चारिहूं फळ को फळ, सुमिरिये छांड़ि छळ, मळो छुतु हैं। स्वारथ साधक, परमारथ दायक नाम, राम नाम सारिखो न और दूजो हितु हैं॥ ""

जैन किन श्री कुशलला भने भी पंच परमेशों नामको महिमा बतलाते हुए कहा है कि — जो नित्य प्रति नवकारको जपता है, उसको सांसारिक सुख तो मिल ही जाता है, शास्वन सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है.

> ''नित्य जपी ई नवकार संसार संपत्ति सुखदायक, सिद्ध मंत्र, शास्वतो इस जपे श्री गजनायक<sup>र</sup>।''

भगवतीदास 'भैया' का विश्वास है कि वीतरागी भगवान्का नाम लेनेवालेके धाम धनसे तो भर ही जाते है, वह भवसिन्धुसे भी पार हो जाता है,

"वीतराग नाम सेती काम सब होंहिं नीके वीतराग नाम सेती धाम धन मरिये। वीतराग नाम सेती विधन विलाय जायं, वीतराग नाम सेती भव-सिन्धु तरिये॥<sup>3</sup>"

सुख चाहे इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक, पाप नष्ट हुए बिना प्राप्त नहीं होता। भगवान्का नाम लेने मात्रसे हो पाप दूर हो जाते है। तुलसीने लिखा है, ''राम नाम सों रहनि, राम नाम की कहनि,

कटिल - किल - मल - सोक - संकट - हरनि॥ ""

'भैया' भगवतीदासने तीर्थकर मुनिसुव्रतनाथके नामसे पापोंको कम्पायभान होते हुए दिखाया है,

> "मुनिसुब्रत जिन नांव, नांव त्रिभुवन जस जंपै। जंपै सुर नर जाप, जाप जपि पाप सु कंपै॥""

द्यानतरायने लिखा है कि भगवान्का नाम लेनेसे एक क्षणमें ही करोड़ों अध-जाल कट जाते हैं,

१. विनयपत्रिका, उत्तराद्धे, २५४वाँ पद, पृ० ५०३।

२. कुशललाम, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैनगुर्जर कविश्रो, पहला भाग, बम्बई, १६२६ ई०, ए० २१६।

इ. मगवतीदास 'भैया', ऋहिन्निति पार्श्वनाथ स्तुति, २२वॉ कवित्त, ब्रह्मविलास, पृ० १६२-१६३।

४. विनयपत्रिका, उत्तरार्ड, २४७वाँ पट, ५० ४८५।

५. भगवतीदास, 'भैया', चतुर्विशति जिनस्तुति, २०वॉ छप्पय, ब्रह्मविलास, ५० ६७।

"रे मन मज मज दीनदनाल। जाके नाम लेत इक छिन में, कटें कोट अघ जाल॥ ""
भूवरदासका कथन है कि सीमन्घरस्वामीके नामका उच्चारण करनेसे पाप
उसी भाँति नष्ट हो जाते है, जैसे सूर्योदयसे अँधेरा,

"सीमंधर स्वामी मैं चरनन का चेरा। नाम लिये अब ना रहें ज्यों ऊर्ग मान अंधेरा॥ ""

भगवान्के नाममे श्रद्धा करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। वेद, पुराण और पुरारि आदि सभीने भगवान्के नामको महिमा स्वीकार की है। कुछ ऐसे भो हैं, जो इस महिमाको स्वीकार नही करते, किन्तु भगवान्के भक्त उनके प्रति भी उदार रहें, यह ही उचित है। तुलसीने उनको ग्रधा कहा है,

''वेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कहा। नाम प्रेम चारि फळ हू को फर है। ऐसे राम-नाम सों न प्रीति न प्रतीति मन, मेरे जान जानिबो सोई नर खरु है।

द्यानतरायने भी एक ऐमे ही पदका निर्माण किया है, जिसमे उन्होंने भग-वान्का नाम न लेनेवालेको घिक्कारा तो है, किन्तु 'गधा'-जैसे शब्दका प्रयोग नहीं किया। उनका कथन इस प्रकार है,

> "इन्द्र फिनन्द्र चक्रधर गार्वे, जाको नाम रसाछ । जाको नाम ज्ञान परकासै, नार्वे मिथ्या - जाछ ॥ पञ्ज ते धन्य धन्य ते पंखी, सफळ करे भवतार । नाम बिना धिक मानव को मव, जल बल है हैं छार ॥

भगवान्की उदारता उसके नाममे भी सिन्निहित है। भगवान्का नाम छेनेसे केवल पुण्यात्मा ही नहीं, अपितु पापी भी तर जाता है। सूरदासने लिखा है,

"को को न तरयौ हिर नाम लियें। सुवा पढ़ावत गरिका तारी, ब्याध तरयो सर-घात कियें।। अंतरदाह जु मिट्यौ ब्यास की इक चित है मागवत कियें।।""

१. बानतपदसंग्रह, कलकता, ६६वॉ पद, ५० २८।

२. भूधरविलास, कलकत्ता, दूसरा पद, ५० १-२ ।

३. विनयपत्रिका, उत्तराद्धं, २५५वॉ पद, ५०५०५।

४. द्यानतपदसंग्रह, ६६वाँ पद, ५० २८।

५. स्रसागर, प्रथम स्कन्ध, दश्वाँ पद, पृ० २६।

भगवान्के नाममें पापियोंको तारनेकी शक्तिका उल्लेख भूधरदासने भी किया है। उनका कथन है कि भगवान्का नाम लेनेसे अंजन-से चोर और कीचक-से अभिमानी भी तर गये है,

"महें तो थाकी आज महिमा जानी, श्रव कों नहिं उर आनी।।
काहे को मव वन में भ्रमते, क्यों होते दुख दानी।
नाम प्रताप तिरे अंजन से, कीचक से अभिमानी॥"
नुलसीदासने रामके नामको भव-बेगारसे छूटनेका उत्तम साधन माना है,
"राम कहत चल्ल, राम कहत चल्ल, राम कहत चल्ल माई रे।
नाहिं तो भव-बेगारि महं परिहो छूटत अति कठिनाई रे॥

एक दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा कि भगवान्के नामसे कोई चिन्ता नहीं रहती, और मोक्षलोक प्राप्त हो जाता है,

> "तुलसो जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को।<sup>3</sup>"

जैन कवि मनरामने 'मनरामविलास' में लिखा है कि 'अरिहंत' का नाम आठ कर्म रूपी दुश्मनोंको नष्ट कर देता है और मोक्ष प्रदान करता है,

> ''करमादिक अरिन को हरे अरिहंत नाम, सिद्ध करें काज सब सिद्ध को मजन है।।'

भूषरदासका कथन है कि यदि मनुष्य-जीवनसे छुटकारा पाना है, तो भगवान् नेमीश्वरका नाम रटो,

> "है अजों एक उपाय भूधर, छटै जो नर धार रै। रिट नाम राजुरू मन को, पशु बंघ छोड़न हार रे।।""

भगवान्का नाम केवल भक्ति ही नहीं, अपितु ज्ञान भी प्रदान करता है। सूरदासने लिखा है,

१. मूधरविलास, कलकत्ता, ४३वाँ पद, ५० २४।

२. विनयपत्रिका, उत्तरार्ड, १८६वाँ पद, पृ० ३६६।

३. वही, १५६वाँ पद, पृ० ३०५।

४. मनराम, मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति।

प्र. भूषरविलास, कलकत्ता, प्रवॉपद, पृ०४।

"अद्भुत राम नाम के अंक । मक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरन्तर माखि॥"

द्यानतरायका भी कथन है कि भगवान्का नाम मिथ्या-जालको काटकर ज्ञानका प्रकाश करता है,

> "जाको नाम ज्ञान परकासै, नाशै मिथ्या जाळ ।<sup>२</sup>"

भगवतीदास 'भैया' ने भो पंच परमेष्ठीके नामकी महिमा बताते हुए लिखा है,

> "तिहुं छोक तारन को, आत्मा सुधारन को। ज्ञान विस्तारन को, यहै नमस्कार है॥<sup>3</sup>"

जैन और वैष्णव किवयोंने अन्तर भी है। जैनोंके मध्य भगवान्का नाम कीर्त्तनके रूपमे कभी प्रतिष्ठित नहीं रहा। वैष्णवोंमें 'कीर्त्तन' भित्तका प्रमुख अंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर और तुलसीने रामके नामको साघन और साध्य दोनों ही रूपोंमें स्वीकार किया है। तुलसीको रामसे भी पूर्व रामका नाम प्रिय है, अतः वह साध्य तो है हो। जैन भक्त किवयोंने भगवान्के नामको केवल साधन माना है।

## भगवान्का छोकरंजनकारी रूप

भगवान्का रूप लोकरंजनकारी तभी हो सकता है, जब उसमें सौन्दर्यकें साथ-साथ शिवत और शीलका भी समन्वय हो। भगवान्के इसी समन्वित रूपसे जन-मन आकर्षित होता है। तुलसीने 'रामचरितमानस' में ऐसे हो रामको अंकित किया है। जिनेन्द्रमें रामके समान ही सौन्दर्य और शीलकी स्थापना हुई है, किन्तु शिवत-सम्पन्नतामे अन्तर है। रामका शिवत-सौन्दर्य असुर तथा राक्षसोंके संहारमें परिलक्षित हुआ है, जब कि जिनेन्द्रका अष्टकमोंके विदलनमे। दुष्टोंको जीता दोनोंने है, एकने बाहुबलसे और दूसरेने अध्यात्मशिक्तसे। एकने असत्के प्रतीक मानवको समाप्त किया है, और दूसरेने उसे सत्में बदला है। तुलसीके राम रावणको

१. स्रसोगर, प्रथम स्कन्ध, ६०वाँ पद, ५० २६।

२. द्यानतपदसंग्रह, ६६वाँ पद, ५० २८।

३ भगवतीदास मैया, सुबुद्धि चौबोसी, ध्वॉ पद्य, ब्रह्मविलास, १० १५८ ।

४. 'त्रिय राम नाम तें जाहि न रामो' विनयपत्रिका, उत्तरार्छ, २२८वॉ पद, पृ० ४४७।

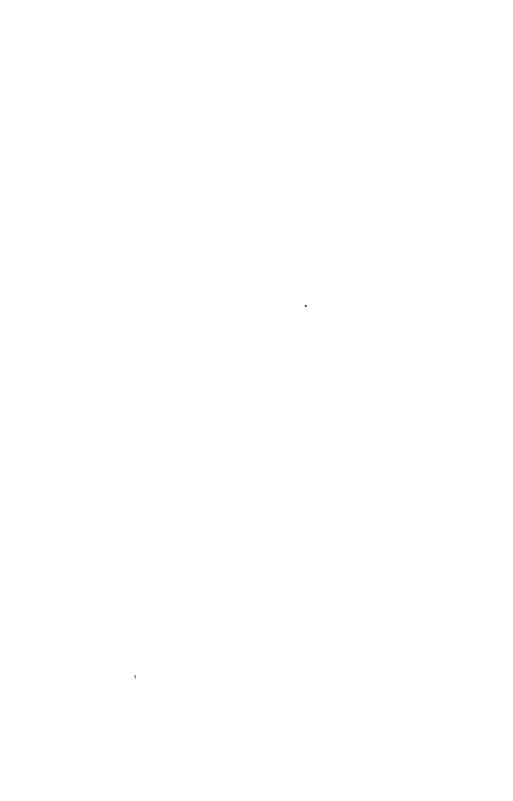

# हिन्दीके आदिकालमें जैन भक्तिपरक कृतियाँ

पं॰ रामचन्द्र शुक्लने जिस युगको 'बीर गाथाकाल' कहा, उसीको महा पण्डित राहुल सांकृत्यायनने 'सिद्धकाल' और डाँ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीने 'आदिकाल' नामसे अभिहित किया है। मुझे 'आदिकाल' प्रिय है, क्योंकि उसमें 'वीर', 'धर्म', 'भिक्त' और 'सिद्ध' आदि सभी कुछ खप सकता है। वह एक निष्पक्ष शब्द है। यह तो अभी खोजका ही विषय बना हुआ है कि इस कालमें वीर गाथाएँ अधिक लिखी गयो अथवा धार्मिक कृतियाँ। साम्प्रतिक खोजोंसे जो कुछ सिद्ध हुआ है, उसके आधारपर धार्मिक कृतियाँको संख्या अधिक है। उनमें जैन भिक्त-सम्बन्धी रचनाएँ भी है। भिक्त और धर्मका भावगत सम्बन्ध है, अतः वे कृतियाँ धार्मिक हैं और साहित्यिक भी। मूल प्रवृत्तियोका भावोन्मेष ही साहित्य है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर धर्म या अन्य किसी विषयसे सम्बन्धित हो।

पं० रामचन्द्र शुक्लके मतसे वि० सं० १०५० (सन् ९८३) से संवत् १३७५ (सन् १३१८) के कालको हिन्दीका आदिकाल कहना चाहिए। किन्तु इसके पूर्व ही देशभाषाका जन्म हो चुका था। देश-माषाका अर्थ है पुरानी हिन्दी। घर्मशास्त्री नारदने लिखा है कि "संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यः शिष्यमनुरूपतः। देशभाषा- सुपायैक्च बोवयेत् स गुरुः स्मृतः।।" डॉ० काशीप्रसाद जायसवालका कथन है कि देशभाषा आचार्य देवसेन (वि० सं० ९९०) के पहले ही प्रचलित हो चुकी थी। अाचार्य देवसेनने अपने 'श्रावकाचार' में जिन दोहोंका उपयोग किया है, उनकी रचना देशभाषामे हुई है। इस श्रावकाचारकी एक हस्तलिखित प्रति कारंजाके सेनगण मन्दिरके पुस्तक भण्डारमें प्रस्तुत है। इसमें प्रयुक्त शब्दरूप, विभिन्त और घातुरूप प्रायः सभी हिन्दीके हैं। कहीं-कहीं छन्द सिद्धिके लिए प्राकृत रूप रह गये है। हिन्दी काव्योमें उनका प्रयोग आगे चलकर भी होता रहा। श्रावकाचारमें जिनेन्द्र और पंचगुरु-भिन्तके अनेक उद्धरण है। एक स्थानपर लिखा है,

१. वीर मित्रोदयसे उद्धृत ।

२. डॉ॰ काशीप्रसाद जायसवालका लेख 'पुरानी हिन्दीका जन्मकाल', नागरी प्रचारिखी पत्रिका, भाग =, ए० २२०।

''जो जिण सासण मासियउ सो मह कहियउ सार। जो पाळेसइ भाउ करि सो तरि पावह पारु ॥''

कुछ विद्वानोने अपभ्रंश और देशभाषाको एक मान लिया, परिणामतः उन्होने अपभ्रंश कृतियोंको भी हिन्दीमे ही परिगणित किया है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायनको हिन्दी काव्यधारा इसका निदर्शन है। यह सच है कि 'कथासरि-त्सागरके' आधारपर 'अपभ्रंश' और 'देशी' समानार्थक शब्द थे, 'किन्तु यह वैसा ही था जैसा कि पतञ्जलिके महाभाष्यमें प्राकृत और अपभ्रंशको समानार्थक माना गया है। भाषाविज्ञानके अध्येता जानते है कि भाषाओका स्वभाव विकसनशील है। मुखसौकर्यके लिए भाषाएँ निरन्तर समासप्रधानतासे व्यासप्रकृताकी ओर जाती रही है। प्राकृतसे अपभ्रंश और अपभ्रंशसे देशीभाषा अधिकाधिक व्यासप्रधान होती गयी है। यह ही दोनोंमें अन्तर है। अतः दोनोंको एक नहीं माना जा सकता। स्वयम्भू (९वी शताब्दी वि० सं०)का 'पउमचरिज' नितान्त अपभ्रंशका ग्रन्थ है। उसमें कही देशी भाषाका एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। कवि पुष्पदन्त (वि० सं० १०२९) ने 'णायकुमारचरिज' में अपनी सरस्वतीको निःशेष देश भाषाओंका बोलनेवाला भले ही कहा हो, किन्तु वह केवल विविध अपभ्रंश भाषाओंके बोलनेमे ही निपुण है। पुष्पदन्त अपभ्रंशको ही देशमाषा कहते थे।

पुष्पदन्तके चालीस वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्दका 'कथाकोष' देशभाषामें लिखा गया है। इस ग्रन्थमे ५३ सन्धियों हैं। प्रत्येक सन्धिमे एक कथा कही गयी है। कथाएँ मिनतसे सम्बन्धित है। ग्रन्थकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि श्रीचन्दके गुरु वीरचन्द थे, जो कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामे हुए है। एक उदाहरण इस प्रकार है,

"छहेवि सिद्धिं च समाहिकारणं समत्थ संसार हुहोह वारणं। पहु जए जं सरसं निरंतरं॥ सुष्टं सयातप्फळजं अणुत्तरं तेणाण माड वद्धिउ पयाउ। सम्मत्त णाण तव चरण थाण॥"

१. कथासरित्सागर, ११६, पृ० १४८।

<sup>.</sup> २. पातञ्जल महामाष्य, १ १, ५० १।

३. ग्रायकुमारचरिज, डॉ॰ हीरालाल जैन सम्पादित, कारंजा, १६३३ ई॰, पहली सन्धि, १०३।

घनपाल घक्कड़ (१०वीं याती ईसवी) की 'मविसयत्तकहा' में यत्र-तत्र अनेक स्थानोंपर देशभाषाका प्रयोग हुआ है। डॉ॰ विण्टरिन्तिस और प्रो॰ जैकोबी प्रभृति विद्वानोने इस काव्यकथाके रचना कौशलको प्रश्नंसा की है। कथाका मूलस्वर व्रतरूप होते हुए भी जिनेन्द्रकी भिक्तिस सम्बन्धित है। यद्यपि आचार्य हेमचन्द्र (सन्-१०८८-११७९) ने देशी नाममाला (कोश) का ही निर्माण किया था, किन्तु जहाँतक भिक्तिका सम्बन्ध है, उनका कोई स्तोत्र या काव्य देशभाषामें लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है। विनयचन्दसूरि (१३वीं शती ईसवी) ने 'नेमिनाथ चलपई' का निर्माण किया था। यह देशभाषामें लिखी गयी है। इसमें राजीमतीके वियोगका वर्णन है। नेमिनाथ तीर्थंकर थे, अतः उनसे किया गया प्रेम 'भगद्विषयक' हो कहलायेगा। जब नेमिनाथने पशुओंके करणाक्रन्दनसे प्रभावित होकर तोरणा-द्वारपर हो वैराग्य ले लिया, तो राजीमती विलाप कर उठी। इस काव्यमें उसके वियोगका चित्र खीचा गया है। कितप्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं,

> "मणइ सस्ती राजक मन रोह, नीठुरु नेमि न अप्पणु होइ । साँचउ सस्ति वरि गिरि मिज्जंवि, किमड न मिज्जइ सामककंति॥"

शालिभद्रसूरि (सन् ११८४) का 'बाहुबिलरास' एक उत्तम कोटिका कान्य है। उसका सम्बन्ध महाराज बाहुबिलको वीरता और महत्तासे है। बाहुबिल प्रथम चक्रवर्त्ती थे। दोनों भाइयोंमें साम्राज्यको लेकर युद्ध हुआ था। भरतको पराजित करनेके उपरान्त बाहुबिलने वैराग्य ले लिया। उन्हींकी मिक्तमें इम काव्यकी रचना हुई है। भाषा दुष्ह अपभ्रंश है, कहीं देशभाषाके दर्शन नहीं होते।

इसका प्रकाशन सन् १६१८ में प्रो० जैकोबीके सन्पादनमें म्यूनिकसे हुआ था। बादमें डॉ० पी० डी० गुणेने इसका सम्पादन किया और सन् १६२३ में G. O. S. XX. में इसे प्रकाशित किया। दोनोंकी भूमिकाएँ विद्यापूर्ण हैं।

२. देशी नाममाला जर्मन विद्वान् पिशेल-द्वारा सन्पादित होकर B.S.S. XVII में दो बार प्रकाशित हो चुकी है।

३. प्राचीन गुर्जरकाव्य संग्रहमें इसका प्रकाशन सन् १६२० में हुआ है।

४. श्री सुनि जिनविजयने 'बाहुबलिरासे' पर भारतीय विद्या, वर्ष २, श्रंक १में प्रकारा डाला है।

विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमे श्री जिनदत्तसूरि (वि० सं० १२७४) के रूपमे एक सामर्थ्यंवान् व्यक्तित्वका जन्म हुआ। वे विद्वान् थे और कवि भी। उन्होंने 'चर्चरी' 'कालस्वरूपकुलकम्' और 'उपदेशरसायनरास'का निर्माण किया। 'उपदेश रसायनरास'मे सतगुरुके स्वरूपका विशद वर्णन हुआ है। ये तीनो ही काव्य अपभंश भाषामे लिखे गये हैं। गुरुके सम्बन्धमे एक पद्य इस प्रकार है,

"सुगुरु सुबुच्चइ सच्चउ मासइ पर परवायि-नियरु जसु नासइ। सन्वि जीव जिव अप्पड रक्खइ सुरुख-मग्गु पुच्छियउ जु अक्खइ॥"

जिनपद्मसूरि (वि० सं० १२५७) ने 'यूलिभद्काग'की रचना को थी। आचार्य स्थूलभद्र भद्रबाहु स्वामीके समकालीन थे। उनका निर्वाण वा० नि० सं० २१९ मे हुआ। उनका समाधिस्थल गुलजार बाग, पटना स्टेशनके सामने कमल-हृद्मे बना हुआ है। इस फागकी गणना उत्तमकोटिके काब्यमें की जाती है। इसमें आचार्य स्थूलभद्रकी भिनतसे सम्बन्धित अनेक सरस पद्योकी रचना हुई है। पावस वर्णनकी कतिपय पंकितयाँ देखिए,

"मीयल कोमल सुरिह वाय जिस जिम वायंते। माण - मडफ्फर माणिणय तिम तिम नाचंते॥ जिम जिम जलधर भरिय मेह गयणंगणि मिलया। तिम तिम कामीतरणा नयण नीरिह झल हलिया॥"

नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरिके पिता थे। उन्होंने वि॰ सं॰ १२५६ के लगभग 'जिनबल्लभसूरि गुणवर्णन' के नामसे एक स्तुति लिखी थी, जो 'जैन ऐतिहासिक कान्य संग्रह'में प्रकाशित हो चुकी है। यह स्तुति आचार्य भक्तिका निदर्शन है। इसमे ३५ पद्य है। एक पद्य इस भौति है,

"पणमवि सामि वीर जिणु, गणहर गोयम सामि। सुधरम सामिय तुरुनि सरणु, जुग प्रधान सिवगामि॥"

महेन्द्रसूरिके शिष्य श्री घर्मसूरि (वि०सं० १२६६) ने 'जम्बूस्वामी चरित्र', 'स्थूलभद्ररास' और 'सुभद्रासती चतुष्पिदका'का निर्माण किया था<sup>२</sup>। तीनोमें क्रमशः ५२, ४७ और ४२ पद्य है। भगवान् महाबीरके निर्वाणके उपरान्त केवल तीन

लालचन्द मगवानदास गान्धीने इनका संम्पादन कर, शोधपूर्ण संस्कृत प्रस्तावना सिंहत G.O.S. XXXVII में प्रकाशित किया है।

२. तीनोंकी इस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेरके बृहद् ज्ञान भगडारमें मौजूद् हैं।

केवली हुए, जिनमे जम्बूस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासती जिनेन्द्रकी भक्त थी। तीनों ही रचनाएँ पुरानी हिन्दीमे लिखी गयी है। यद्यपि कुछ लेखक इन कृतियों-की भाषाको गुजराती कहते हैं. किन्तू वह हिन्दींके अधिक निकट है। तीनोंका एक-एक पद्य निम्न प्रकारसे है.

> "जिण चड वीसइ पय नमेवि गुरु चरण नमेवि। जंबु सामिहिं तणड चरिय मविड निसुणेवि ॥" --जम्बू स्वामी चरित्र

> ''पणमवि सासणदेवी ग्रनइं वाएसरी। थूळिमद्र गुण गहण, सुणि सुणिव रहज्जु केसरी ॥" -स्थूलभद्र रास

> "जं फल्ज होइ गया गिरणारे, जं फल्ज दीन्हइ सोना मारे । जं फल छिवल नवकारिहि, गुणिहिं तं फल सुमद्रा-चरितिहिं सुणिहिं ॥"

-समद्रासती चतुष्पदिका

शाहरयण, खरतरगच्छीय जिनवितसूरिके शिष्य थे। उन्होंने वि॰ सं० १२७८ में 'जिनपतिसुरि धवलगीत' का निर्माण किया था। यह कृति गुरु-सक्तिका दष्टान्त है। इसमें बीस पद्य है। रचना सरस है। पहला पद्य देखिए,

"वीर जिणेसर नमइ सुरेसर तसपह पणिमय पय कमले। युगवर जिनपति सूरि गुण गाइ सो मित मर हरसि हिम निरमले ॥"

विजयसेनसूरि, नागेन्द्रगच्छीय हरिभद्रसूरिके शिष्य और मन्त्रिप्रवर वस्तु-पालके धर्माचार्य थे। उन्होंने वि० सं० १२८८ के लगभग 'रेवन्तगिरि रासो<sup>' की</sup> रचना की थी। इसमें ७२ पद्य हैं। इसमें गिरिनारके जैन मन्दिरोंका वर्णन है। इसकी माषा प्राचीन गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीके अधिक निकट है। प्रारम्भके दो पद्य इस भाँति हैं.

लायनेरी मिसेलेनी, त्रैमासिक पत्रिका, बङ्गैदा महाराजकी सेग्ट्रल लायनेरीका प्रकाशन, अप्रेल १६१५के अंकर्मे, श्री सी० डी० दलालका, पाट्यके सुप्रसिद्ध जैन पुस्तकालयोंकी खोजमें प्राप्त संस्कृत, प्राकृत, श्रपम्रंश श्रौर प्राचीन गुजरातीके ग्रन्थोंका विवरण ।

२. 'ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह'में प्रकाशित हो चुका है ।

३. 'प्राचीन गुजैरकाव्य संग्रह' में प्रकाशित हुआ है।

''परमेसर तिस्थेसरह पय पंकज पणमेवि, भिणसु रासु रेवंत गिरे, अंबिक देवी सुमरेवी। गामागर-पुर-वण-गहण सरि-सरवरि-सुपएसु, देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरू सोरठ देसु॥''

विक्रम संवत्की १४वीं शताब्दीमें अनेक जैन कि हुए। उनकी भाषा हिन्दी थो। उनकी किवताओं का मूलस्वर भिवतपूर्ण था। खरतरगच्छीय जिनपितसूरिके शिष्य जिनेश्वरसूरिने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक भिवतपूर्ण स्तुतियों की रचना की, जिनमें-से एकका नाम है 'बाबरों'। उसमे तीस पद्य हैं। आदिका एक पद्य देखिए,

> ''भगति करवि बहु रिसह जिण, वीरह चळण नमेवि । हर्ज चाळिउ मणि माव धरि, दुइणि जिणमणि समरेवि ॥''

इन्ही जिनेश्वरसूरिके शिष्य अभयतिलकने वि० सं० १२०७ वैसाख शुक्ला १० को 'महावीररास' लिखा था। उसमे २१ पद्य है। इसे भगवान् महावीरको स्तुति ही कहना चाहिए। लक्ष्मीतिलकका 'शान्तिनाथदेवरास' और सोममूत्तिका 'जिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाहवर्णनरास' , भक्तिसे सम्बन्धित प्रसिद्ध काव्य हैं।

अम्बदेवसूरि, नागेन्द्रगच्छके आचार्य पासडसूरिके शिष्य थे। उन्होंने वि॰ सं॰ १३७१ के लगभग संघपित 'समरा रास' का निर्माण किया था। ओसवाल शाह समरा संघपितने वि॰ सं॰ १३७१ मे शत्रुं जय तीर्थक्षेत्रका उद्धार करवाया था। इस रचनामे उसीका वर्णन है। इसकी भाषामें राजस्थानोके शब्द अधिक है। इससे अम्बदेवका जन्म राजस्थानमें कही हुआ था, ऐसा अनुमान होता है। इस रासकी भाषाका सादृश्य गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दोसे अधिक है। जब समरा शाहने पट्टनसे संघ निकालकर शत्रुं जयकी ओर प्रयाण किया, उस समयका एक पद्य देखिए,

१. श्री श्रगरचन्द नाहटाके निजी संग्रहमें मौजूद है।

महावीररास और शान्तिनाथ देवरास, श्री अगरचन्द नाइटाके निजी संप्रहमें मौजूद हैं।

३. जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रहमें छप चुका है।

४. प्राचीन जैन गुर्जरकान्य संग्रहमें संकलित है।

"वाजिय संख असंख नादि काहळ दुदु दुढिया, घोड़े चड़इ सल्लारसार राउत सींगड़िया। तउ देवालउ जोत्रि वेगि धाधरि खु झमकइ, सम विसम नवि गणइ कोई नवि वारिउ थक्कइ॥"

जिनप्रभसूरि (१४वीं शताब्दी वि० सं०) खरतरगच्छीय जिनसिंहसूरिके शिष्य थे। उन्होंने 'पद्मावतीदेवी चौपई'की रचना की थी। यह कृति अहमदा-बादसे प्रकाशित 'भैरव पद्मावती कल्प'मे छप चुकी है। यह देवी पद्मावतीकी भक्तिसे सम्बन्धित है। एक पद्म इस प्रकार है,

> ''श्रीजिन शासणु अवधाकरि, झायहु सिरि पडमावइ देवि । मिवय कोय आणंद परि, दुव्हड सावयजम्म छहेवि॥''

चौदहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध किव रत्हने 'जिणदत्त चौपई'को रचना वि० सं० १३५४ में की थी: इसकी एक हस्तिलिखित प्रति जयपुरके पाटौदीके मन्दिरमें मौजूद है। इसमे पाँच-सौ पचपन पद्य है। इसमें जिनदत्तसे सम्बन्धित भक्तिपरक भाव प्रकट किये गये है। काव्यत्वको दृष्टिसे भी कृति महत्त्वपूर्ण है। इसी शताब्दीके किव घेल्हने 'चडवीसी गीत'की रचना वि० सं० १३७१ में की। यह एक सरस रचना है। इसमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति की गयी है।

इसी शताब्दीमें आनन्दितलकने 'महाणंदिदेख' नामकी रचनाका निर्माण किया। इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्र भण्डार जयपुरमें मौजूद है। अब तो उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणो पित्रकामे हो चुका है। इसमें लगभग ४४ पद्य है। यह काव्य आध्यात्मिक भिन्तका निदर्शन है। गुरु महिमाके दो पद्य देखिए,

> "गुरु जिणवर गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रयणत्तय सारु। सो दरिसावइ ऋष्प परु आणंदा भवजळ पावइ पारु ॥३६॥ सिक्ख सुणइ सदगुरु भणइ परमाणंद सहाउ। परम जोति तसु उल्हसई ऋाणंदा कीजइ णिम्मलु माउ॥२९॥"

# परिशिष्ट २

# दूसरे अध्यायके कवि : अनुक्रमणिका

| अचलकीर्ति        | २३९ | देवकलश              | ९२          |
|------------------|-----|---------------------|-------------|
| अजयराज पाटणी     | ३५७ | देवाब्रह्म          | २९५         |
| आनन्दघन          | २०४ | दौलतराम पण्डित      | ३५२         |
| ईश्वरसूरि        | ६९  | नन्दलाल             | १५८         |
| उदयराज जती       | १५० | निहालचन्द           | ३४९         |
| कनककोत्ति        | १७६ | पद्मतिलक            | ५८          |
| किशन सिंह        | ३२७ | परिमल्ल कवि         | १३५         |
| कुमुदचन्द्र      | १३० | बनारसीदास           | १७८         |
| कुशललाभ          | ११५ | ब्रह्मगुलाल         | १४६         |
| कुँअरपाल         | १९७ | ब्रह्मजिनदास        | ५९          |
| खुशालचन्द्र काला | 333 | ब्रह्मरायमल्ल       | ११०         |
| खेतल             | ३०० | बिहारीदास           | ३२२         |
| गुणसागर          | ९६  | बुलाकीदास           | २९०         |
| चतरुमल           | ७१  | ब <del>ूच</del> राज | ९७          |
| चरित्रसेन मुनि   | ६४  | भगवतीदास पण्डित     | १६४         |
| छोहल             | १०१ | भगवतीदास 'भैय्या'   | २६८         |
| जगजीवन           | २११ | भवानीदास            | ३५६         |
| जगतराम           | २५१ | भाऊ                 | ₹0₹         |
| जयकीति भट्टारक   | ९४  | भूधरदास             | <b>३३</b> ५ |
| जयलाल मुनि       | ९३  |                     | <b>१९३</b>  |
| जयसागर उपाच्याय  | ५२  | मनराम               |             |
| जिनदास पाण्डे    | १२५ | मनोहरदास पण्डित     | २१९         |
| जिनरंग सूरि      | २६४ | महानन्द गणि         | १४०         |
| जिनहर्ष          | २३३ | मेघराज              | १४२         |
| जोघराज गोधीका    | २४७ | मेरुनन्दन उपाध्याय  | ४२          |
| ठकुरसी कवि       | ८३  | यशोविजयजी उपाष्याय  | १९९         |
| वानतराय          | २७३ | रत्नकोत्ति भट्टारक  | ७०५         |

| दूसरे अध्यायके कवि : अनुक्रमणिका |             |                             | ७०७ |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| राजशेखर सूरि                     | <b>३</b> २  | संघारु                      | ₹%  |
| रामचन्द्र                        | २४२         | सहजकीत्ति                   | १४४ |
| रायचन्द्र                        | २३०         | संवेगसुन्दर उपाघ्याय        | ६८  |
| रूपचन्द्र पाण्डे                 | १६८         | साधुकीत्ति                  | १२१ |
| लक्ष्मीवल्लभ                     | <b>७०</b> ६ | सुन्दरदास                   | १६१ |
| लालचन्द लब्घोदय                  | २२४         | सुरेन्द्रकीर्त्ति मुनीन्द्र | २९८ |
| लावण्यसमय                        | ६५          | सोमसुन्दर सूरि              | ५०  |
| वादिचन्द्र                       | <b>१</b> ३७ | हर्षकीत्ति                  | १७४ |
| विद्यासागर                       | २८७         | हरिचन्द कवि                 | 90  |
| विद्धणू                          | ४७          | हरिकलश                      | १२२ |
| विनयचन्द्र मुनि                  | ८०          | हीरानन्द पण्डित             | २२८ |
| विनयप्रभ उपाघ्याय                | २७          | हीरानन्द मुकीम              | १५४ |
| विनयविजय                         | २९३         | हीरानन्द सूरि               | ५४  |
| विनयसमुद्र                       | 22          | हेमराज पाण्डे               | २१४ |
| विनोदीलाल                        | ३११         | हेमविजय                     | १५६ |
| विश्वभूषण                        | २५८         | क्षांतिरंग गणि              | ९५  |
| शिरोमणि दास                      | २७६         |                             |     |
| शुभचन्द्र भट्टारक                | છછ          | त्रिभुवनचन्द्र              | १२८ |
| सकलकीर्त्ति                      | ५६          | ज्ञानभूषण भट्टारक           | ₽₽  |